-

بتسيمة مسسه تبية

Year and the residence are special and

as discussion

£ 14

THE

# **ŞAŢKHAŅ**DĀGAMA

0F

## PUSPADANTA AND BHŪTABALI

RITH

THE COMMENTARY DUAYALK OF VIRASENA

VOL V

## ANTARA-BHĀVĀLPABAHUTWĀNUGAMA

Edited

with introduction, translation, notes and indexes

BY

HIRALAL JAIN, M A 11, B. C. P Educational Service hing Fdward College Amraoti.

ASSISTED BY

Pandit Hirafal Suldbanta Shastel Agayatirtha

With the cooperation of

)Pandit Davakinandana Siddhanta Shastri

Ť

Dr A. N Upadhye,

Published by

Shrimanta Seth Shitabrai Laxmichandra, Jaina Sahitya Uddharata Fund Karyalaya AMRAOTI (Berar L

1942

Price supres ten only



टी धम् पारील, देनम

इन्हरी दि<sup>त्र</sup>ग देश, असल्ली (बग्र

#### THE

# **ŞAŢKHANDĀGAMA**

OF

### PUSPADANTA AND BHŪTABALI

\*\*\*\*

THE COMMENTARY DUAVALT OF LIPASENA

#### VOI. V

## ANTARA BHĀVĀLPABAHIITWĀNIICAMA

F diled

with introduction, translation, notes and indexes

BY

HIRALAL JAIN, M A LI B
C. P. Educational Service, hung Edward College Amzaott.

ASSISTED BY

Pandit Hirafal Siddhānta Shāstri Nyāvatirtha

With the cooperation of

Pandit Devakinandana Siddhanta Sharri

Dr A. N Upadhye,

Published by

Shrimanta Seth Shitabrai Laxmichandra, Jaina Säbitya Uddhāraka Fund Kāryālaya AMRAOTI (Berar L

1942

Price rupees ten only

The second second

}

- 1

# विपय सूची

|                                | <b>র</b> ঞ    | 1                    |         |
|--------------------------------|---------------|----------------------|---------|
| प्राक्तथन                      | 1-5           |                      |         |
| १<br>श्रस्ताना<br>Introduction | 1-11          | P                    | पूछ     |
| १ धरडामा गणितशाख               |               | मृल, अनुगद और टिप्पण | 1-240   |
| २ मनड प्रशस्ति                 | <b>२९</b> –१० | अत्तगरुगम            | 1-100   |
| ३ राषा-समाधान                  | ₹0-₹5         | भागानगर              | 141-226 |
| <b>४</b> रिपय परिचय            | १६-४३         |                      |         |
| ५ रिपय सूची                    | 88-49         | अस्यबतुरमा गुगम      | २४०-१५० |
| ६ गुबिपन                       | E 48          |                      |         |

|   | ą                     |       |
|---|-----------------------|-------|
|   | परिशिष्ट              | 1-10  |
| ŧ | अतस्प्रसम्पणा-मूक्ताङ | *     |
|   | भागतसम्बन्धा-मूत्रपाठ | 10    |
|   | अत्पर्वा, व-गृत्रपाठ  | ? ?   |
| 3 | अवनरण-गाधा-मूची       | 2.2   |
| 3 | <b>न्यायोति यां</b>   | 44    |
| ¥ | मधोउम                 | 2.0   |
| 4 | पारिभारिक दान्दमूची   | 14-16 |





है. क्योंकि. उनमें मळ पाठके निर्णयकी अदियां तो मही के बरावर मिलती हैं. ब्रेस अनवाटके भी मलानगामिलमें कोई दोप नहीं दिखाये जा सके । हां. जहां शन्दींकी खनवृति आदि जोडी गाँ है यहां कही कर प्रमाद हजा पाया जाता है। पर एक ओर हम जब अगते अन्य कत. अल्प साधन सामग्री और अल्प समयाग्र, तथा दसरी और इन महान प्राचीके अतिग्रहन विचय-विरेचनका विचार करते हैं तब हमें आखर्प इस बातका बिटबुल नहीं होता कि हमसे देसी कर भने रहे हैं, बार्कि, आधर्ष इस बातना होता है कि वे मने तक पीरिवर्ति में हतती अन्य हैं। श्रम प्रकार उस दिहा-वेगी समाठी चरों हे लेगे वाने वानवें अधिक दूरन और विश्वास हो उत्पन्न हजा है और इसके लिये हम उनके हृदयसे कृतक हैं। जो अन्य भी बटि या स्वापन जब भी हमोर हिंगोचर होता है. तभी हम आगामी मागके हादिएत व हावा समाधानमें सरावा समाजेश कर हते हैं । ऐसे स्पलनादिकी सचना बस्तेवाले सामानेंक हम गर्देव आमारी हैं । जो ममालीचक अपन्त होती मोटी प्रतिमेंसे भी बचनेके लिए बडी बडी योजनाय समात है. त है रम प्रातका प्रयान रावता चाहिये. कि रम प्रयाशनके लिये तपत्र च पर प्राप्त ही पीरिवेत है और इससे भी अधिक कटिनाई जो हम अनुभव करते हैं. वह है समयकी । दिनी दिन काछ बड़ा क्याल होता जाता है और इस प्रकारके साहित्यके लिये क्षि उत्तरीतार हीन होती जाती है ! frugin mien in fen in uffe fant fit au pie pie bie fin man antere fac प्रकाशित कर उसकी प्रतियां सन क्षेत्र फैका दी जांप, साबि उसकी रूमा सा हो । के टी के टी अप्रिकेंद्रे राजाके दिया पढि इस प्रवासनकी रोका गया तो समय है उसका किर उदार ही त हो पांचे और न जाने बैसा सफट आ उपस्थित हो । योजनाए गहाना जिल्ला साह है. स्वार्थकार काके आजवार कर का दिखाना उतना साथ नहीं है। हमारा समय, शक्ति, कान कीर साधत सब परिनित हैं। इस कायबे लिये इससे अधिक साधन-सम्बद्ध यदि यो सरका या स्यक्ति विश्व हम कार्य भारती अधिक वीत्यनाके साथ अन्दान्तेको प्रस्त हो हो हम सहब यह बार्य वर्ते कींच कहते हैं। पर हमारी आधाओं विष हाल श्री केंग्रिक विस्तार शाहरता हो है है

सामादन-प्रवास व राठ शाकाव किये प्रतिसंबर उपयोग दृशवा वाद या । प्, द्वीरालाकार्यी साम्ही यह वाद नियनकाले वह खेडे । हस सामाह पुनि वाद (1)

है व देवई ज्लान्द्री ज्याना ने जिस्तान के विस्तान के कारोपन पर ससी स हे जो है को है, जिस्स उपने पुरिसमें किए गया है। वसाय प्रतिस्था ससीपन इन्द्रा ए, इन उपपोर्चीन को नेसा है। मीनियनमें व बातवान्द्री शामीश इन्ते ए है। इन क्या स्व स्वानियेश पदाय द्वीष्ट्र सरस्य है, जिसके जिने में बन क्या बहुए हैं।

हा बार्क इन्यान्ये दूराविष्णुमार दा अवधेपानाग्यमञ्जीके गिनाशस्य प्रे क्या करिया कि क्या कि आ दा है। इससे प्रमुग्ध केरे पुत्र विदेशित प्रमुख्य हुमार है हो का बेच्या प्राप्त की स्थान के केरे स्थापित करा जिए है। इसके जिए क्या कर के कुमार का बेच्या प्राप्त की स्थाप के केरे स्थापित करा जिए है। इसके जिए हर के के कुमार का बेच्या के सामित स्थाप से पुत्र होने दा अवस्थित प्रयापनी प्रमुख्य केरे के कि काम के प्रेशित स्थापनी कि प्राप्त के दार के क्या के हर के प्रस्ता के स्थापनी का प्राप्त कि प्राप्त की अस्ति सामित्री हर केरे केरे की स्थापनी करा प्राप्त कि प्राप्त की अस्ति सामित्री

जान जान रिकट्डा सात व मुद्दल है सामाहि सि हेर्स अमाधान र न र क वह ला है। को बेन्द बनी द्वादें। तम विद्यारे निरंतर स्थापन य कर्न करण व जापुलवारी प्रमीत प्रमाने हमें को कि पनि हेंडा अनुस्व रिज्या । कर द कर पूर्ण कार्यान प्रमान द्वादी दें नाम द्वासी ह जा कार्याच करानाम का नृत्यों हैं। के सी अपने विद्यादित हैं। के स्थाद कर कार्याच कर सिंग्य करान स्थापन हों जा सारणा है व र कर कर दिला के दिश्ला कर सिंग्य का सारणा है

earner f

Dust of

प्रस्तिविसी



### INTRODUCTION

This volume contains the last three prartinants, namely Antara Bhava and Alpa-habutya, out of the eacht practicanse of which the first five have been dealt with in the previous volumes. The Antara prarunans contains 397 Sütras and deals with the minimum and mays mum periods of time for which the continuity of a single soul (els ites) or souls in the aggregate ( mand size ) in any particular spiritual stage (Guna-athana) or soul-quest (Margana-athana) might be interrup ed It is, thus, a necessary counterpart of hala pracupant which, as we have already seen, devotes itself to the study of similar periols of time for which continuity in any particular state could uninterruptedly be maintained. The standard periods of time are, therefore, the same as in the previous praridpana. The first Gunasthana is never inter rapted from the point of view of souls in the aggregate a e there is no time when there might be no souls in this Genasthaus-some souls will always he at this spiritual stace. But a sincle soul might desiste from this stage for a minimum period of less than III minutes ( Autaramuhurta ) or for a maximum period of slightly less than 182 Sararonames. The second Gunasthana may claim no souls for a minimum period of one anstant (cha sames a ) or for a maximum period of an innumerable fraction of a palvorama, while a single soul might drivate from it in the minimum for an innumerable fraction of a palyopama and at the maximum for slightly less than an Ardha-nod-ala-pativat And so on with recard to all the rest of the Gunasthanas and the Marganasthanas. The commentator has explained at length 1 w these periods are obtained by changes of attitude and transformations of life of the souls

The Blava prarapsia, in 93 Satras deals with the met al depositions which characterise each Gupasthaia and Varppastiana. There are five such dispositions of which four arise from the Anima. There for frontion ( olava ) or particultion ( opasama ) or des version ( labaya ) or partly destruction and partly pactication ( labaromatama. while the fifth arises out of the natural potentialities inherent in each soul (pārināmika). Thus, the first Gunasthana in audajika, the second pārināmika, the third, fifth, sixth and seventh kshājopatamika, the fourth aupatamika, kshājika or kshājopatamika, eighth, ninth and tenth aupatamika or kshājika, eleventh Aupatamika and the twelfth, thirteenth and fourte-nith kshājika. The commentary explains these at great length

The eighth and last prarupana is Alpa-bahutva which, as its very name signifies, shows, in 382 Sutras, the comparative numerical strength of the Gunasthanas and the Marganasthanas It in here shown that the number of souls in the 8th, 9th and 10th Aubaiamika Gunssthanas as well as in the 11th is the least of all and mutually equal In the same three Kshabaka Gunsethanas and in the 12th, 13th and 14th, they are several times larger and mutually equal. This is the numerical order from the point of view of entries (pravesa) into the Gunasthanas From the point of view of the aggregates (samcaya) the souls at the 13th stage are several times larger than the last class, and similarly larger at each successive stage are those at the 7th and the 6th stage respectively Innumerably larger than the last at each successive stage are those at the 5th and the 2nd stage, and the last is exceeded several times by those at the 3rd stage. At the 4th stage they are innumerably larger and at the lat infinitely larger successively The whole discussion shows how the exact sciences like mathematics have been harpessed into the service of the most speculative philosophy

The results of these pratupants we have tabulated in charts, as before, and added them to the Hindi introduction



# धवलाका गणितशास्त्र

ţ1

## ( पुस्तक ४ में प्रशाशिव डा अवधेश नारायण सिंह, रूपनऊ यूनीवॉर्मेटी, के रेखका अनुवाद )

यह िदित हो चुका है कि भारतवर्षमें गणित- अकगणित, वीजगणित, दोप्रमिति कादिया अप्ययन खित प्राचीन कावये दिया जाता था। इस धारका भी क्षांत्री तर पता चक गया है कि प्राचीन भारतवर्षीय गणिवसीने गणितसावने देस जीर साराभित कावते की । यसारेत अवांचीन अकगणिन भीर बीजगणिनके ज्यादाता वे ही वे हमें यह सोधवनेका अम्यास होगया है हि भारतवर्षीय हिंदा अवांचीन अकगणित है दिखाल जनसम्पास होगया है हि भारतवर्षीय विद्या कि तर्वे हिंदु कीने ही गणितका अप्ययन हिंदा, जैत उन्हें ही इस विदयमें रिवा थी, जीर सरतवर्षीय जनसम्पाक अप्ययन कि सा जीते हैं हम विदयमें कि सा विद्या है कि मीति काम कारण यह है कि सभी आभी तक बीद को जैन गणितकां उत्तर हो पर कि गणितसांचे भय हात नहीं हर से । किम्यु जीतेयोंके आग्रासम्पाक्त अप्ययन सह होगा है कि गणितसांचे भय हात नहीं हर से । किम्यु जीतेयोंके आग्रासम्पाक्त अप्ययनसे प्रकट होगा है कि गणितसांचका जीतियोंके पर सुच्य सामा समझी जानी वी ।

क्षत्र हमें यह बिदित हो जुका है कि जैनियों ने गणितसालकी एक साखा दक्षिण मारतमें थी, और इस साखाना कमसे कम एक मान, करावीरावार्य इन गाणितसासकर, उस समय ही अन्य उपस्द्र इनियों ती अपेशा क्षेत्रक वार्तिमें केष्ठ है। कार्यारावार्यकर पत्रा सम् ८५० गर्र है। उनका यह प्रत्य सामान्य रूपियांचे ब्रह्मणुक, क्षीयरावार्य, यास्त्र और अन्य हिन्द गणितनों के प्रत्येक समय होने हुए थी विगत करोमें उनसे पूर्वत किन है। उदाहरणार्य-गणिनसाससास्त्रक प्रश्न (problems) प्राय सभी दूसरे प्राय्वेक स्थारें किन है।

वर्गमानग्रस्थे उपरूप गणितग्राध्यस्यी साद्षेत्रके आयारपासे इम यह यद सहसे हैं कि गणितग्राखनी महत्वपून गाखाए पाटिल्यून (पटना), उन्नेन, नैन्स, मस्यार और समयत बनास, तम्मीनन और कुछ अप स्थानीमें उस्तिनीक थी। जब तह असे प्रमान प्राप्त न हो, तब सक यह निथयपूर्वक नहीं बद्धा जा सकता कि इन शाखाकोंने परस्य क्या

१ देखो-मन्दरी ध्वः व्यवस्थेव दृश्यि धीश हाद्विः श्वेदालको वास्प्रोत्य सन्ति द्वारा प्रश्नितः १९१९, सुद ९ ्रा विधेनी वृत उद्यापन सुवय व्यवेनी वतुवान, वॉल्सप्टोर्ड १८९५, वास्तव ७ ८ १८ while the fifth arises out of the natural potentialities inherent m each soul (parnamika) Thus, the first Gunasthaus in audojika, the eccoud pārnamika, the third, fifth, sixth and seventh kshājopaiamika, the fourth aupatamika, kshājika or kshājopa'amika, eighth, ninth ard tenth aupatamika or kshājika, eleventh Aupatamika and the twellth, thirteenth and fourte-with kshājika. The commentary explains these at great length

The eighth and last prarupana in Alpa-bahutva which, as in very name arguines, shows, in 382 Sutras, the comparative numerical strength of the Gunasthinas and the Marganasthinas It is here shown that the number of souls in the 8th, 9th and 10th Auhatamia Gunssibanas as well as in the lith is the least of all and mutually equal In the same three Kshapaka Guussthanas and in the 12th, 13th and 14th, they are several times larger and mutually equal. This is the namencal order from the point of view of entries (pravess) into the Gunssthanas From the point of view of the aggregates ( samusya) the souls at the 18th stage are several times larger than the last class, and similarly larger at each successive stage are those at the 7th and the 6th stage respectively Innumerably larger than the last at eath successive stage are those at the 5th and the 2nd stage, and the last m exceeded several times by those at the 3rd stage. At the 4th stage they are manumerably larger and at the lat infinitely larger successively The whole discussion shows how the exact sciences like mathematics have been hamessed into the service of the most speculative philosophy

The results of these pratupants we have tabulated in charts, at here, and added them to the Hindi introduction



## धवलाका गणितशास्त्र

## ( पुस्तर ४ में प्रशायित डा अवधेय नारायण सिंह, स्यानऊ युनीवर्भिटी, के सेयाग अनुवाद )

मह विदित हो चुद्रा है कि आरतर्वमें गरिन अक्रानिन, धीमरीन, शेमपीन कारिया अप्यत्न अति प्राचीन कारूमें विद्या जाना या। हर याचा भी क्षाफ्री राष्ट्र पण चन गया है कि प्राचीन अक्ष्मरीय गरिननीन गरिनदायों हे छे और सर्वार्थन क्षांचीन अक्षमरीय गरिननीन गरिनदायों है है अर सर्वार्थन क्षांचीन अक्षमरीय शियार जानारायों है वे हर है है के है है में दह स्रोचनी कामराया है गि भारतर्वयी शियार जानार्यामें के बच्च हिंदु के ने ही मारतर्वयी शियार जानार्यामें के बच्च हिंदु के ने ही मारतर्वयी शियार जानार्यामें के बच्च मारी, केरों कि बांद्र व कीनोंने, उसार शियार प्राचान नहीं दिया। शियानोंने इस मण्या पण प्राची है कि क्षी असी तक बीद वा जिन मिनवर्वीया जियार विद्या है कि निष्याण्या पण प्राची है विद्या स्थापन कामराया कि क्षाप्यत्यों प्रस्त शियार होता के निर्माणक्या कि प्राची कामराया स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप

व्य दूसे यह विदेश हो चुका है कि जैनियोंनी गणितालको एव राज्य टीला मातमें दी, और इस सामाका बनसे बन्ध एवं भाव, स्टार्टरव्य इन गणितालस्ट, उस समयों अन्य सहय इनियोंनी बदिया अनेत बांगीन केट है। उदांगाव्यत्त स्वत्या सह ८५० मी है। उनका यह साम स्टार्टर्स स्टार्ट्स, क्षेत्राव्या, स्वत्यात स्टार्टर्स, क्षेत्राव्या, स्वत्यात स्टार्ट्स ह्या प्रतान है। इस साम होने हुन भी विशेष बांगीन टर्सरे हुन्य सह है। उदाहरण्य-गणितस्तराव में प्रस्त (problems) हाद सामी दूसरे सामें दे स्टोर्स स्थित है।

वर्गमानशको उपकार गोणनाम्बत्तको साहितके बाधणामे हम पर बहु सको है हि गोणिणावको सहबद्दा राखाए पार्टीणूव (प्राय), उपकेन, मेण, सनका बोर समयन बनास, ताणीणा और बुद्ध बाद क्योंने उक्तिन वारी। बदा तर का प्राप्त प्राप्त न हो, तब सह पह निध्यद्वका बुद्धी बद्धा जा सहस्य विकृत राज्याओंने प्राप्त कर

र देवी-सरमा एवं बहरोप हीश होश होश को अभ्यापी ब्राव्ट रह कोर्न हमा क्रापीण १९९९ पूर्व ९०१ विशेषी इन क्राइस्पर हमार क्षा बामाना बोक्स है हुई ९ बाराइक ४ र १४ (२) पर्यंगमसी प्रस्तावना

स्तर था। हिंग भी हमें पन चटना है कि मिन्न मिन्न शाखाओं से वाये हुए प्रस्तेगी सकत रुत्तेखा तो एउनी है, जिन्ता बिस्तासम्बर्धा जिन्म बानोमें स्तर्ने विभिन्नता है। इस्में पत्र पटना है कि मिन्न भिन्न शाखाओं में बादान प्रदानका स्वयंत्र था, उपयान बोल विधन एक शाखाने दूसरी शाखने मनन करने थे, की एक न्यानमें किये गये जानिकार शीम ही मान्क एक बोनेने दूसरे बोने तक विद्यानित उर दिये खोने थे।

प्रमान होना है कि बीद धर्म और जैन धर्मके प्रचारन विकि विक्रा विक्र निक्र क्षिण क्षाप्तनको विक्र वा वी । सामायन सभी मालकर्षिय धर्मिक साहित्य, और मुक्तना के व जैन्साहित्य, वर्धी बर्डी सम्पानिके उन्हें जैन प्रितृत्त है। वर्डी सम्पानिक प्रधीने कर कम्पानिक कि विक्र निक्र कि विक्र के निवे सात्र कि क्षार्टिया का कर्यन्त जन्म की, और उसके क्षार्टिया कि क्षार्टिया का क्षार्टिया वर्ण्य की, और उसके क्षार्टिया का क्षार्टिया वर्ण्य की कि वर्ष वर्ष कि स्वारण्य कि वर्ष के विक्र के स्वारण कुष्टी के वर्ष के वर्ष के वर्ष के वर्ष के स्वारण क्षार्टिया का वर्ष के वर्ष का वर्ष के स्वारण क्षारण के स्वारण क्षार्टिया का वर्ष की विद्यानिक प्रधीन का वर्ष की वर्ष कर कि वर्ष का वर्ष की वर्ष कर का वर्ष कर के वर्ष का वर्ष कर के वर्ष का वर्ष कर के वर्ष कर के वर्ष कर के वर्ष कर के वर्ष का वर्ष कर के वर्ष कर के वर्ष कर कर के वर्ष कर के वर्य कर के वर्ष कर कर के वर्ष कर कर के व्यार कर कर के व्या कर कर के वर्ण कर के व्यार कर के व्यार कर के वर्ण कर के व्यार क

पर हो हो कम्म या तुश है कि वार्तमारिये प्रत मीनाम्य विशासन है। क्टेंड रम्बे इनके निव्न जिलित निर्मेश रहेव निज्य है-वर्तनस्तात प्रपत्ति गिनितंत स्व माग जिनमें अनुपान, िनिमय और ज्यानके नियम भी समिनित हैं, तथा - और वर्ष स्वीकरण, बीर सरक दुष्टक (indeterminate equations) भी प्रतिया द्व धीजगणिन भी दें। अब प्रश्न यह उपरित्त होता दें कि नया आर्थस्टने वपना ननान निरेत्रसे प्रदेश स्थित, अपना जो भी दुज सामधी आर्थस्टीयर्ग जन्तरित है वह मारतवर्षनी हो मीटिक सम्पत्ति हैं। आर्थस्ट जिलने हैं "ब्रह्म, पृथ्वी, चह, सुध, दुक्क, मात्र, बृहस्वित, शनि और नश्चनोके नमस्यार परोज आर्थस्ट उस झानवा वर्णन करता

मगड, ब्रह्स्पति, शनि और मक्ष्रेगेशे नमस्तार बरते आयेमट उस हानका वर्णन करता तिसक्त ित यहां तुस्तुपते आदर हैं। म इससे पता चळता है कि उसने सि इंड महण नहीं किया। इससे देशों में गणितसालके हिनिहासके अध्ययनसे भी यही तह होता है, क्यों ते आपेमटीय गणित ससारके तिस्ता भी देशके तरशाणिन गणितसे आगे वना इमा या। दिरहों ने प्रकार परिवार माने के स्वा यो देशके तरशाणिन गणितसे आगे वना इमा या। दिरहों ने प्रकार के प्रकार है तथा पर देने पर उपित्त होगा है कि आयंभटले हुर्गकाल्यन गणितसालस्वया थोई तथा उपवाप करों है। एस शामां ने निवारण सम्ब है। दाशिनर स्वयन आरोक्सर ईसवी सन्ते प्राप्त के काममा दिसी समय इला या। इसे सामाम्य प्रचार्मे आने कि यार पांच सतारियाँ गई होगा है। आपेमकरन प्रयोग या, अपना, स्वया होगा है। आपेमकरन परी या, अपना, माने क्यों हो। आपेमटके परीय या, अपना, माने क्यों हो। आपीमटके परीय या, अपना, माने क्यों हो। परीयोग या, अपना, माने क्यों हो। परीयोग इसि आपेमटके

ो पुलर्के अन्नचलित और रिलीन हो गई। इसने सारू पता चल जाना है कि सन् ४९९
धात् िखी हुई तो हमें इतनी पुलर्के मिठती हैं, कि तु उसके दूरेके बोई मच बराजाय है।

इस प्रमार सन ५०० ईसवीसे पृत्रके भारतीय गणितशासके विकास और उपतिका

ति त्यातिका कारण, भेरे मतानुमार, बहुतायतसे यही था कि उन्होंने ही सर्वप्रपम एक न प्रत्य रचा, जिसमें दार्शामककारण प्रयोग किया गया था। कार्यभटके ही बकरण

ण बन्निने लिपे बास्तर्रेन कोई साज हमीर पास नहीं है। पेमी अवस्पाने आर्य ते पूरके मास्तीय गणितज्ञानवा बीच करानेया? प्रचौदी खोज करना एक विरोध महत्व बाप हो जाना है। गणितज्ञास्त्रस्वयो प्राचीने नष्ट हो जानेक करण सन् ५०० के पूर्व गिन मास्तीय गणितज्ञासके हतिहासका पुन निर्माण करनेके लिये हमें दिद्यों, बीटों और

मन्द्रकावित्रपद्यपित्रवद्यभग्यमाणायमस्य ।
 मार्गमदीताव् भिग्रपति द्वायपुर परिव साम्य ॥ वार्यमदीय २, १
 मत्रप्राम्यवायमाणायमस्य द्वारपुरे द्वारपुरास्थ सिम्य व्यवस्थित सामे द्वारपुरास्थिति प्रविदे
 विस्तायमम्बर्गमदान व्यवस्थाने निम्यति । (यस्थायमस्य द्वारप)

जैनियोंने साहित्सा, बीत निरोपत धार्षिक साहित्सा, हानवीन करना पडती है। जैनेक प्राप्तिम हमें ऐसे भी एड मिल्टे हैं जिनमें मिनियाल और ज्योनियियाक वर्णन पाया जाता है। इसी प्रकार जैनियोंने अधिकांत्र आपमाप बोमें मी मिनियाल या ज्योतियविषाको दुए न इस सामग्री मिस्ती है। बदी सामग्री माताय परण्यामन मिनियती योतक है, और वह उम इन्द्रे विसनें वह अन्तर्भूत है, प्राप्त तीन चार क्षानियत्त्र पुणनो होता है। अन पदि हम सन् १०० से ८०० तककी किसी पार्थिक या दार्शिनक इन्हिती परीक्षा करें तो उसका मिनियालीय दिस्ता हिसी की कारकों कारकों सामग्री सामग्री सामग्री सामग्री सामग्री सामग्री सामग्री सामग्री होता है।

वर्ष्युक्त निरुद्राके प्रमाशमें ही हम इस भीवी सतान्द्रोके प्राप्तमी रचना पर्वे हाममंत्री टीम चरवारी खोजने अन्यत महत्त्वामें समझने हैं। स्थित हीस्टाट जैनने हुए प्रत्या। सम्बादन क्षेत्र प्रमाशन करने विद्वानीकी स्वार्णस्थासे स्वत्वत्वामा स्वर्णा बना विद्या है।

## गणितदासकी जैनदास्य

सन् १९१२ में रंगाचार्यसण गणितमासमय सो गोज और प्रशासने समयथे दिल्लोनों कमा मान क्ले कमा है कि गणितसाय ये पूर्ती मी एक सारात रही है जो कि पूर्णन दैन जिल्लोड़ाण चडाइ जारी थी। हारहोंने जैन आगमके चुल मचीके अध्ययनसे जैन ल्लान्ड के र्लीनक्ले मन ये उद्धेगीका पना चडा है। जैनियोका धार्मिक सारिक चार अप्ति जिल्लाने के को कनुणान, (जैन्यमीके) तन्त्रीश स्पर्धात्रण, कदलने हैं। जनमेंने एनगा कन बल्लान्ड पार्मिल्लानेना, अर्थात् गणितशाखन्त्रश्वी कार्यास स्परीतरण, है। इसीस पता चडान है हि जैनकी केंग्रीनेनार्यस्थी जिनता सम्माद क्षा पह दिया गया है।

दर्भ अने मीन मिनको नाम अन है, पानु दनकी इतियां द्वार हो गाँ हैं। इन्से इक्ते आपन मनवड़ हैं जा हि हिसमे १०८ वर्ष पूर्व क्षेत्रियों। ये म्योतिष रिट्टे टो इन्से में उनके मने जन हैं (१) म्योतिकी होता, नैन (१) मदबाहती सिहेता उनके एक मीनिक मानवित्ति (उनका ११५० हैं) ने अपनी मूर्वेद्रालिकी होत्रों इन्हा दहन दिन्ति हैं केन महत्त्व (९६६) ने उनके आप बनान दिने हैं। सिहोने उनके एक हुन कर्निक अन्यक्ता बन्द्रानिहर (५०९) और महोत्न हान दिने गर्वे

र देव'- स्ताव १ हरा सन्याप्ति स्व सम्याप्ति प्रश्नापता, दी है हिसवहात छिणी।

र की क्षण काण काणीय जैन काणां पूर्ण न कारवार मीरिमीनायरी, जिल्ह २१ (१०६०). इंद्र रंग के रह

<sup>1 \$ &</sup>quot; - an Erre murte gereg, as 4 9 206

हैं। सभैमानभी और प्राप्टत मापाने लिने हुए गणितसम्बभी उद्धेग अनेक प्राम्भीने पाये जाते हैं। भनजमें इस्तम्बराके बहुसायम अनताय विद्यान हैं। इन अतराणार क्यारपान विचार किया जायगा। विन्तु यहां यह बात उद्धेगनीय है कि वे अवतराय कि प्राप्टकरास सिद्ध परंते हैं नि जैन विद्यानीद्वारा लिखे गये गणितम्य वे जो कि अब दुस्त हो गये हैं । देगतामास और सरणामानीके पामसे जैन कि प्राप्त कि परंते कि विद्यानी हो वे। पर अब हमें देसे वोई भव प्राप्त नहीं हैं। हमारा जैन गणितमालसम्बभी अपत खित झान स्थानीत सुत्र, उत्तासातिकत सन्धाणितमास्त्राप्त, पूर्वप्रविद्या, अव्योगदासत्त्र, विज्ञानस्थानि, प्रिज्ञेस्सा आदि स्थापितमास्त्राप्त, पूर्वप्रविद्या, अव्योगदासत्त्र, विज्ञानस्थानि, प्रिज्ञेस्सा आदि स्थापित प्राप्त स्थानीत सुत्र, उत्तासातिकत सन्धाणितमास्त्राप्त, प्राप्त स्थानीत सुत्र, उत्तासातिकत सन्धाणितमास्त्राप्त, विज्ञानस्थानित सन्धालित हो । अब इन मार्थेस ध्यानान मा भो ओडा जा सन्दा है।

#### धवलाका महस्व

पश्चा नी में सरीके प्राप्तमें बीरसेन हारा िची गई थी । बीरसेन तत्वज्ञानी और धार्मिक दिस्तुरन थे । वे बहतुन गणितज्ञ नहीं थे । अन जो गणितज्ञाकीससाममी पश्चाने अन्तांत है, वह उनसे पूर्वकी टेप्समेंनी इति पर्व चा सरती है, और सुप्तन्तत पूर्वक अन्तांत है, वह उनसे पूर्वकी टेप्समेंनी इति पर्व प्रधाननार उसेन जा सरती है, और सुप्तन्तत प्रदेश दिशानार दिशान है। ये टोकाकार इद्दुद, प्रामहद, तुपुन्त, समन्त्रमद्र और सप्युव्य में, विनवेस प्रया क्याम सन् २०० के और अतिम सन् २०० के कामम हुए। अत धनकारों विधानों गणितसाजीयसाममी सन् २०० से ६०० तनके बीधके समयती मानी जा सकती है। सस प्रकार यातवर्षीय गणित साजते हैं। स्व प्रकार यातवर्षीय गणित साजते के स्व प्रवास के तिक्षान के स्व क्याम क्य

#### धवलान्वर्गत गाणितदास

सरपाए और सकेत-धाटाकार दानमिवक्रमसे पूर्गत पश्चित है। इसने प्रसाण

t ब्रोटांकने पुनक्षांग्युन, स्वाप्यान अप्रशेष्ट्रात क्षोड १८, पर अपनी दीवार्वे संप्तवरी (regarding permutations and combinations) तीन निषय बर्धन विशे हैं। हे निषय दिलों किन गणित मध्येने दिवे गये जान पहते हैं। र्मात्र उपरुष्य होने हैं । इस यहाँ धराठोत अत्तर्गन अत्तरगोंने दी गईं सन्यात्रीरा स्वत् करनेत्री ब्राट पद्मतियोंको उपरियन करते हैं—

- (१) ७९९९९८ वो ऐमी सम्या वहा है कि जिसके आर्दिमें ७, अनमें ८ और मध्यमें छह बार ९ वी पुनवाद्वि हैं।
- ( २ ) ४६६६६६४ व्यक्त किया गया है— चीमठ, छह सी, ज्यामठ हजार, ज्यासठ छात्र, और चार करोड ।
- ( १ ) २२७९९४९८ व्यक्त किया गया है— दो क्रोर, सताहस, नियानेन हनार, चारसी और अञ्चले<sup>र</sup> ।

इनमेंसे (१) में जिस पहातिका उपयोग निया है उह जैन साहिलमें अप स्थानोंमें भी पायो जाती है, और गणिनसारसमहमें भी दुउ स्थानोंमें है। उससे दाशिभकरममा सुपरिचय मिद होता है। (२) में छोटी सप्याप पहले ज्यक की गई हैं। यह सस्टन साहिलमें प्रचलिन साथारण रीतिके अनुसर नहीं है। उसा प्रमार यहा सक्तेन्त्रम सी है, न कि दश जो कि साथारणत सर्दन साहिश्यमें पाया जाता है। कि तु पाठी और ब्राह्टतमें सी का रम ही प्राय उपयोगमें लाया गया है। (३) में सबसे बड़ी सत्या पहले ज्यक की गई है। अवतरण (२) और (३) स्पष्टत मित्र स्थानोंसे लिये गये हैं।

षदी सरयायें— यह सुविदित है कि जैन साहिल्में बड़ी सायायें बहुतावनसे उपयोगों आई हैं। धमलामें भी लनेक तरहकी जीवराशियों (इस्क्यमाण) आदि पर तर्क नितर्क है। निधिनत्स्परे लिखी गई सबसे बड़ी सख्या पर्याप्त महुष्योंकी है। यह साया पवलामें दो हे हुटे वर्ग श्रीर दो के सादों वर्गके बीचगी, अयबा और भी निधिन, कोटि-कोटि-कोटि और मेरिट-कोटि-कोटि की चानी कही गई है। याने —

२२<sup>६</sup> और २२<sup>७</sup> के बीचकी | अपग्रा, और जिन्हि नियन- (१,००,००,०००) व और (१,००,००,०००) के बीचनी । अपवा, सर्वया निश्चित- २२<sup>५</sup>×२२<sup>६</sup> । इन जीवों सी सन्या जय मनानुसार ७९२२८१६२५१४२६४३१७५२५७३५९५०३३६ है।

र भ मान १, पृष्ठ ९८, नामा ५१। देखा गाम्मरसार, जीवहाँ पुर ६३३

र थ मान ३, पृ ०९, गाया ५२ १ थ मान ३ पृ १००, गाया ५३

४ देखा- सनिवतानमह १,२७ वीर मी देखा-दब वीर शिह्स हिन्दानिवतालया हतिहन, जिस्द १, झींग १०३५ पृ १६ ५ दा और शिह, पृषद् १, १४ ६ व मान ३ पृ २५३ ७ नोष्मदास, बीत्रबंड, (श क्रू ने नीरांस) पृ १०४

यद सम्या उत्तीस अक शहण कम्ती है। इसमें भा अनने ही स्पान हैं जिनने कि (१,००,००,०००) में, परता है यह उमसे बनी सम्या। यह बान धरदाकारने इान है, और उद्दोंने मुख्यनेत्रमा क्षेत्रकाउ निकालनर यह भिद्ध निया है कि उन सम्याने मनुष्य मुख्यक्षेत्रमें नहीं समा सनते, और इसजिये उस सहयायान मन और नहीं है।

## मीरिक प्रक्रियाये

धवरातें जोण, बावी, गुणा, भाग, बगगुण और धामुण निवाहना, नण शाणाओं का यान निवाहना (The raising of numbers to given powers) आदि भीटिव प्रविचानों का यस उपस्थ है। ये निवाह पूर्णों के और मिन, दोनोंचे सह में बढ़ी गाई है। परणाई वर्गात उपस्थ है। ये निवाह पूर्णों के और मान, दोनोंचे सह में बढ़ी गाई है। परणाई वर्गात होता है। दि निवाह ने पिता है। वर्गात निवाह के स्थित है। वर्गात निवाह के स्थित है। वर्गात निवाह के स्थान पर्याह है। इस मिहा नावकों में टिव विचार निवाह के सिवाह के सिवाह के सिवाह के स्थान पर्याह के स्थान पर्याह के स्थान के सिवाह क

उदाहरणार्थ -- और को अने घाषा प्रवा वर्गगुण बदा है। अर्थ को अने घाषा था, या वर्गगा घन बदा है। अर्थ को अने घाषा था, या वर्गगा घन बदा है। अर्थ को अने घाषा था, या वर्गगा घन बदा है। अर्थ को अने चित्र कार्यों और घाषण नीचे चित्र कार्यों कार्यों के स्थापण नीचे चित्र कार्यों क

### वर्गित-सर्गित

परिमापिक शान्द वार्गित सर्वार्गितका प्रयोग किसी सम्याका सहयातुत्व धान करनेके कपेमें किया गया है।

उदाहरणार्थ--न<sup>म</sup> न का वर्गितसवर्गितरूप है ।

इस सम्बन्धि किन्त-देव 'कैन्नान बीत देन।' नामक प्रक्रियारा उन्नेत भाग है। किसी सम्याका 'विरसन' करना व कैन्ना अर्थात् उस सम्याको प्रयासने अन्य करना है। जैसे, न के किन्नमा अर्थ है—

#### १११११ न कार

'देप' मा लगे है उपपुष्ठ अरोमें प्रायेक स्थान पर एककी जगह न ( विशक्षित सम्मा ) को रम देना | विर उस मिन्न देवसे उपन्यः सम्पालोको परम्पर गुमा कर देनेसे उस सम्पाद। वर्षित-सर्वातित प्राप्त हो जाना है, और यहाँ उस सस्यास्य अपन वर्षित सर्वित न बदामा है। मेसे, न का प्रथम वर्षित सर्वित न

निष्यत्रेषणी प्रकार पुन प्रक्रिया सन्तेने, वर्षात् न<sup>त</sup> को छेत्रर बदी रिप्तन किर क्<sup>ति</sup> कार्यके, दिनं व क्रिन-स्वर्णिन (वर्ष) प्राप्त होना है। इसी रिप्तनरें। पुन एरवार सम्बेस

न का नृर्व व वृत सार्थित 
$$\left\{ \left( \pi^{q} \right) \right\} \left\{ \left( \pi^{q} \right) \right\}$$
 आरत होता है।

पश्यते दल प्रतियका प्रयोग तीन वाप्त आरिक क्योशित नहीं हुआ है। रि.स. सर्वन द्वित्मवर्षिका प्रदेश कोनवर्ष वर्ण सम्याओं व कसम्यान व कनायक सम्यो हिम्म स्पाद है। इस प्रतिया। हिस्सी कर्ण सम्या प्राप्त होती है, इसहा राज इस वापी ही स्वन्य है। इ.व. स्वत्यकर व्यत्मवर्षक स्थापन क्या दुन्त व

#### पातार मिद्रान

रामुन्द बरुवा रूप है हि अब्द कार अर्थक मिद्यालय पूप्त परिचित व । वैमे---

e sec ext 2 2 a mis

उक्त सिद्धान्तीके प्रयोगसम्बा जराहरण धनजाने अनेक हैं। यून पोचन धराहरा निध प्रमारका है'— कहा गया है हि द के ७ वें बर्गमें द वे छठी बर्गना मान देनेने द का एठमें बर्ग स्पन्न है | बर्गाय्—

२२४/२७६= २२६

जब दार्गिनश्यमत झान नहीं हो पापा था तब दिगुणवान और अर्थनमंत्री प्रशिक्त (The operations of duplation and modulation) महत्वपूर्ण मनाश्ची जानी थी। महत्वप्र मणिवता तक्षेत्र पाप्त के प्रशिक्त के प्रशिक

#### लपुरिषय (Logarithm )

धरत्रामें निम्न पारिवारिक रान्दों ने क्ष्मण पाये जाने हैं '-

(१) অর্থবট্টার্ল বিদলা নাং ব্যা চন্দ্র বার্টার জানী জানী জা লাগ শ হৈ, তদলৈ ওচ্চ চন্দ্রেটা জর্থ-শুলার ই া নিট্— গুল কৈ কাম-উং ≔ ন

क्रपेर-डेरवा सबेन करे मान बरहम इसे आधुिश पदिनिमें इस प्रथम रख ताब है है... का का कोडे ( m अहे क ) ≈ ली का बदो ल्योनियना अप्यार दें हैं।

- (१) वर्गम्यामा— विसे सरपाने अर्थ-८ ति बदा-८८ टस सरपाने वा सराम होता है। की— न न) वर्गमाना = या व = अर्थ अर्थ य = वर्र हरी व । पहाँ व्युतिवया आपत २ है।
- (१) विवाहिद्र'-- जिनने बण एक सम्या उल्लेख १ से विवाहित वा उल्ले १ उतने उस स्थानिक विवाहिद्द होते हैं । बी--- वा क विवाहिद = विकेश = वा निर्माहित वा अस्पर १ है।

१ भरता मात १ १ १५१ खाँदे । १ तथा का १ वृ ११ खाँदे १ भरता मात १ वृ ५६

## चरित-मत्रगित

परिवारिक सन्द वर्गिन सर्वानिका प्रयोग किसी सन्यास सम्याहर दन हे है अर्थमें जिया गया है।

उदाहरणार्थ---न<sup>न</sup> न का वर्गितसवर्गितस्य है ।

इस सम्बच्चे पवलामें भिलन-देव 'पै यना और देन।" नामक प्रत्रिपात्र उहुत का है। किमी सम्याका 'निरहन' करना व पे जना वर्षात् उस सत्याकी प्राप्तमें बजा क्या है। जैने, न के शिलनश अर्व है-

हिए का अप है उपबुक्त अनेम प्रयेक स्थान पर एका आह न (विर्देश मन्या ) की राउ देना । किर उस मिलन देवसे उपज्य सम्यानोंकी पासर गुणा कर हैने रम सत्यादा वर्गित-सवर्गित प्राप्त हो जाना है, और यही उस सहयाग्र प्रथम वर्गित-सवर्गित बद्दाना है। जैसे, न का प्रवत्न वर्गित सर्वर्गत नि

रिण्डन देवकी एकतार पुन प्रविशा करनेसे, वर्षात् न<sup>न</sup> को छैका गई। रिक्न विर करनेसे, तिनीय वर्गित-सवर्गित (न<sup>न</sup>) प्राप्त होना है। इसी विश्वतनेश पुन प्रवार कार्नेसे

स्वातृत्य वर्णन सर्गित {(स्वा) } आर होता है।

धरण्ये उत्त प्रश्चित्र। प्रयोग तीन बासे अधिक अधिक अधिन नहीं हुआ है। हिंदी हर्दद रिन्मवर्शनका उद्देश अनेक्यार्श वर्ग सत्याओं व असत्यार व अनन्तर मर्पन हिल्ल ह्या है। इस अभियान कितनी बली भाषा प्राप्त होती है इसका हात इस बार्तने ही म्बर है कि व का तुर्वण्यर विभिनमवर्गित रूप २०६ हो जाना है !

## ঘানায় মিত্রাল

म्मून बन्दा के हैं हि उन्हाहा रहाई विद्यालय पूर्ण प्रिचित पर बैंसे-

- (1) 3<sup>11</sup> 8<sup>21</sup> 8<sup>11</sup> + 1
- ( ) A / A = et A A
  - ( **१** ) ( त्र<sup>म</sup> र्<sup>त</sup> व्य<sup>मन</sup>

1 445 FR 1 1 P 4"

उक्त मिदान्तीके प्रयोगसम्भी उदाहरन धवाने अनेक हैं। यक रावक उदाहरन निम्न प्रवास्ता है!—वहा गया है कि र के ७ वें वर्षने र के छटने वर्णका साम देन्से र का छटने वर्ग स्पन्न बता है। वर्षायु—

२२७/इर६ = २१६

## लपुरिषय (Logarithm)

धरडामें निम्न पारिमारिक राज्यों के छक्षण पाये जाने हैं -

771

-49

į į, į

5,

(१) अर्घटडेंद्र- जितनी वार एवं शहरा उत्तरीवर आगे अभी की का शबके है, उतने उत्त सहयाने अर्घन्द्र बहे जाते हैं। जैसे- १<sup>म</sup> के अर्घन्द्र- म

अध्य देश सकेत अर्थ मान करहम इसे आधुतिक पद्मिष्ट इस इक्टर एक सह र दे~ या का अर्थ (या अर्थ क) ≈ ली का यदी ल्युरिक्यक अध्यस र दे।

- (६) वर्ममुलाका— विती सरमाने अदेक्रीने अदक्षेट्र उस स्तरार का राज्यता होती है। जैसे— वा वी वस्तरायदा = वस वा = अते अते वा ≈ रूर्टिया। पार्टी क्यतिकार आपर के हैं।
- (१) त्रियच्छिद्र'— विगते बार एवं संग्या उत्तरेश्वर सा रिज्यिक वर्ष कर्ण है, उत्तरे उस स्वयादि विकारेह होते हैं। जोल्या व विकारेह = विकेश स्टाट हरे हैं है। यह एयुस्तियंत्र कारण है है।

१ परण सार १ पु २५१ धर्मी । २ स्टरण सम्प १ पू २६ सम्ब १ परण सम्प १, पू ५६

## चरित-मगरित

परिमापिक झन्द्र वर्गित सर्वानितका प्रयोग किसी संप्याक्त संस्थानुस्य धन वर्षे अपूर्वे किया गया है ।

उदाहरणार्थ---न" न का वर्गिनस्वर्गिनस्य है ।

इस सम्बच्चे घवलाम विज्ञनदेव 'पैजना और देना' नामक प्रतिपाता उद्देश हर है। किडी सम्यास 'विरदन' करना व पेटाना वर्षात् उस सप्याको प्रस्परमें बज्र कर है। जैसे, न के विन्टनमा अर्थ है--

१११११ न बार

'देव' वा अर्थ है उपर्युक्त अरोमें प्रथम स्थान पर एकता जगह न (विद्वा स्म्या ) को राउ देना । पिर उस मिल्ल देवसे उपज्य सम्यानीकी पास्त गुना का हैन्द्र टम सन्याव। वर्गित-सर्वर्गित प्राप्त हो जाता है, और यहाँ उस सहयाका प्रयम वर्गित-सर्व प्र बद्धाना है। जैसे, न का प्रथम वर्गित सर्गीत नर्ने।

भिन्द्रन-देवरी एकवार पुन प्रतिया करनेसे, अर्थात् न<sup>न</sup> को टेक्स वही निवन तिर बारेंसे, दिनीय बॉर्गेन-सर्वामिन ( व<sup>न</sup> ) प्राप्त होना है । इसा रिमानरी पुन प्रवार कारेंसे

प्यानी दल प्रश्चिता प्रयोग तीन बाग्स अधिक अपेक्षिन नहीं हुआ है। रिन्द्र ्रेर रिव्यव निका उद्देश अनेक्यार्थ जाने सम्यात्रों र असम्यात व अनुसन्ति स्वर्य हिल रूप हैं | इस द्वीयार्थ कितनी बही सत्या प्राप्त होती है, इसरा बात हम बातमें ही स्वार है कि व वा तृर्वप्ता वीतिम्बर्गत रूप ३ वर्ष हो जना है।

### पाताक मिद्रान

조교로 보고는 하고 통 본 교육의 최 기본 전 교육 전기적 전기적 수 있다.

- (१) <sup>1</sup><sup>1</sup> 2<sup>4</sup> 2<sup>1</sup> 1<sup>1</sup>
- (-) x2/x1= = 2 3
- ( 1) ( A 1 1 R 14

FREE ERE TO WE

उक्त मिदानीके प्रयोगसम्भी उराहरण धवलों अनेक हैं। एक रोवक उराहर निश्च प्रमारका है'—कहा गया है कि ने के ज वे वर्ग्य ने के छटने बगका माग देनसे न हा एटर्ज वग साथ आना है। अर्थात्—

२२७/२२६= २२६

जब दारानिवनमा बान नहीं हो पाया या तब दिगुणना और वर्षमा धर्म परिन्द (The operations of duplation and modiation) महत्त्वर्ग समझ जाते दी सार्त्य गिरान्सावने मसेने इन प्रविधानोत्त्र बोर्ट विद्व नहीं विज्ञा कि तु इन प्रविधाने कि विद्व के प्रवानिक निवासी महत्त्वर्ग निवासे के अधि वनके अवगणितावाची मसोने वे तहात्त्रा कर्षकर की जाती दी । धरशाने हन प्रविधानोत्ति विद्व निरते हैं। दो या अप्य क्रायमें उन्होंना कर्षकर विद्वान कि विद्वान क

### उपुरिषय (Logarithm )

धरतामें निम्न पारिमारिक शब्दों के क्यून पाये काने हैं -

(१) अर्थ्यहेद्द - विननी वर एवं सहन्म उत्तरीवर कामे कमी का का कर के है, उनने उस सहयारे कर्षकोट्ट वहे जाते हैं। येस- २<sup>स</sup> के कार्यटेट = व

वर्षक्षेत्रका छनेन वह गान बरहम इसे आधीश प्रतिमें इस प्रवर स्व स्व रेन है-

क का अधे (या अक्के क) ≈ शरिका। यहाँ शपुरिक्यक अध्यय र है।

- (१) बर्गप्रसामा-- निर्मा सरमाके अर्देश्चीरे करणेट्र टम स्वयाणे की-राजाबा दोनी दें। जैसे-- व की कीनामाबा = बन ब = की बड़े ब = की ही ब ( यहां बहु विचया जायर म दें।
- (१) विषयिदै'— निजे बह एव एन्ट उस्टेन्ट स हिन्देन व के कर है. इस्ते उस सम्बद्धे विषयेद होते हैं। केने— व के विषयेद = कि ब = टर्ट रहा। स्ट्रांट्युनेस्ट्रा अपर १ है।

१ बदरा सार्थ १ ९०१ था<sup>ल</sup> । १ बदल सार्थ १ दू ६६ सार्थ, ३ द्रारा सार्थ १ ९ ५६

```
(१०) षट्पडागमरी प्रस्तावना
```

(४) चतुर्घच्छेद'----क्रितने बार एक सन्या उत्तरोक्त क्षे हिमाक्रित की जा मस्त्री है, उनने उस सएयाके चतुर्पच्छेद होने हैं । जैसे-- क के चतुर्पच्छेद = घठे क = छी ४ क। यहां चतुरिक्षमा आधार ४ है ।

धवलाने ल्युनिक्वसम्बं निम्न परिणामीमा लपयोग किया गया है-

(१) ' छरि (म'न) = छरि म – छरि न

(१) २ छीर म = म । यहा लघुरिस्यका आका र है ।

(२) छी (मन) = छरिम+ टरिन

(৪) ভারি(ক<sup>ম্ম</sup>) <sup>২</sup> = ২ ক ভারি ক

(4)' जी की (क<sup>5</sup>)' = जी क + १ + वि कि क, (वाई ओर) = जी (२ क वि क)

= छीक + छी२ + छीछीक = छीक + १ + छीछीक।

चूकि छरि २ = १, जरिक जाधार २ है।  $(\xi)'$  छरि  $(x^{\overline{n}})$  =  $x^{\overline{n}}$  छरि  $x^{\overline{n}}$ 

(६) हरि (क्या) = क्या हरिका

(u) मानले अ एक सम्या है, तो---अ सर प्रयम बर्गिन-सर्गित = अ<sup>अ</sup> = व (मानले )

भ दिनीय ॥ = व<sup>र्ष</sup> = म भ

,, तृतीय ,, = म<sup>म</sup> = म ॥ धरटामें निम्न परिणाम वि गये हैं ---

(व) शेर व = अ शेर अ

(छ) द्वी स = द्वी स + की द्वी स (ग) द्वी म = यशी य

ા વરતા મળા ૧ ટુપર ૧ વલતા માગ ૧ ટુપર ૧ પલના, માગ ૧, ટુપપ ૪ વરતા મળા ૧ ટુપર લાદિ ૧ દ્વકર્ ૬ દ્વકર્ય માર્ગ વક્ષ્ય લેટલ વર્ષિય કર્યો ૧ કર્યો લગ્દ શિલાપિત નરી કેંદ્ર હેમ્પ્સ ૧૧ ફર્માણ કરતી ફ્રેટલ પાસ્ત્ર માર્ચિક શહેલ (વર્લ્ડ) <sup>65</sup> દિવી વર્ષિય હેમ્પ્સ ૧૧ ફર્માણ કરતી ફ્રેડિય વર્ષિય

(घ) छरि छरि म≕ छरि म + छरि छरि म । इत्यादि

(८) रही जी म < बं

इस असाम्पतासे निम असाम्पना आती है---व छरि व + छरि व + छरि छरि व < व

सिन — अरुगणितमें भिर्नेत्री मीलिक प्रतिवाभी, जिनस झन प्रवामें पहण कर टिया गया है, के अतिरिक्त यहां हम भिरतस्थी अनेक ऐते रोचर सूत्र पाने हैं जो अन्य विसी गणितसवयी झात सन्दर्भे नहीं मिलने । इनमें निम्न लिबित उद्धेनसीय हैं—

(२) मान को कि निसी एक सन्यान में द, द' देखे दो मानकों का भाग िया गया और उनसे समझ क और क' वे दो बन्च (या मिन) उत्तम दूप । निज्ञ भिनन सूत्रमें म के द + द' से मान देने या परिणाम दिया गया बै---

$$\frac{1}{2^{2} + \xi_{1}} = \frac{\xi_{1}}{(\xi_{1}/\xi_{2}) + \xi_{2}}$$

$$\frac{1}{2^{2} + \xi_{1}} = \frac{\xi_{2}}{(\xi_{1}/\xi_{2}) + \xi_{2}}$$

$$\frac{1}{2^{2} + \xi_{2}} = \frac{\xi_{1}}{(\xi_{1}/\xi_{2}) + \xi_{2}}$$

 $\{\xi\}' = \{\xi\} = \{\xi\}$ 

द् बदला, साग रे पू पेथ द बदका माग रे, पू भरे भू साव रे, पू भरे, क्या पेश # 444. 514. 52 AC

प्र बरंदा ग्राम है है क्रम सम्दीस्त

(127)

$$\frac{sq}{sq} = sq + \frac{q}{sq} - q$$

$$(q)^{sq} = sq, \text{ sin } \frac{sq}{sq} = sq + sq, \text{ sin}$$

$$\text{wit } \text{uic} \frac{\text{ss}}{\text{si}^*} = \text{us} - \text{u}, \text{ al} - \text{u}^* = \text{u} + \frac{\text{u}}{\text{u}} - \text{u}$$

$$\frac{a!}{a} - \frac{a!}{a!} = a_1 \left(\frac{a! - a!}{a!}\right)$$

$$(9)^{4}$$
 परि  $\frac{61}{8} = 6$ , श्रीर  $\frac{61}{8 - 3} = 6 + 7$ , ती-  $61 = \frac{61}{6 + 17}$ 

$$\frac{a}{a} = a, \text{ and } \frac{a}{a+a} = a', \text{ and } \frac{a}{a+a} = a - \frac{a}{a+a}$$

र साग ३, पु ४६, गाया २४ २ साग ३, पृ४६, गाथा २५ रे माग रे, पू ४६ गावा २८ ४ माग १, वृ ४८, वाया २९ भँगाग १, ४ ४९, गाया १० ६ मान ३, प ४९, गावा ३१

$$( ? ? )^t u = x_1 - x_2 - x_3$$
  $\frac{\pi}{u - u} = x_1 - u = x_1 + \frac{u}{u - u}$ 

ये सर परिणाम घरछा ने अन्तर्गत अवतालों में पाये जाते हैं। वे किसी भी मिन्न-सवर्षा झान अपमें नहीं मिछते। ये अस्तर्गण अधेमामधी अवदा प्राहन अपोक्ते हैं। अनुसान यही होता है नि ये सब कि ही मीधनसम्भ्री जैन माणिये, अवदा पूरवर्षी टीवण्डेंने दिव गये हैं। वे अस्मिधनसे विस्ता सारमूत प्रतियास निरूपण मही बन्ता। व उस वरण्ड समारस्वरीय हैं जब कि माम एर विद्या सीमामध्य विधान समझा जाना था। ये नियम निक्षयत उस यहछ के हैं जब कि दासमिक समया अस्त्रिमणिया प्रक्रिस किसीकार्म द्वरण्या सुम्बिकत नहीं हुआ था।

हराशिक — नैयशिक कियाना घनजाने अनेत रवानों पर उद्देश और उपयेग किया है। इस प्रक्रियानकथी पारिमाणिक सन्द हैं— पण, इस्का और प्रमाण- दीन दी जा हान प्रवेशिक कियाना होगा देकि नैयाना होगा की कियाना होगा कियाना होगा कियाना का कियाना कियाना का कियाना क

#### अनस्त

ष्टी सरपात्रीका प्रयोग—' अनत ? हादया विषय अपेते प्रधान सारी प्रपान जातियोंके साहित्यों पाया जाना है। दिन्दा उसकी द्येव परिभाषा और सानदारी बहुन एंड कार्द्री स्वह त्यासीक ही दे कि अनतकी द्येव परिभाषा उसी गानिशास कि तत हु। बसी सायाओंडा प्रयोग बरते के, या अपने दरीनगाव्ये देशी सायाओं के अदरन दें कि निवसों बहु प्रवट हो जाएगा कि भारतक्ष्यों केन दांगीनक अनगरेत सकर रहन कि पर मानाओंको क्रेगोबद बरने सच्चा गणनासक्ष्यों अन तथी दीव परिभाषा विचान के स्वरणना

बरी सामाओं को न्याज वर कि यि उचित सन में का तथा अन तकी बरामका कि सा तथा होता है जब नियु तकी और विवाद एक जिल उच्च को में र एएवं कर है। हु ने ब्याजियानी समुद्रताहरी देती वामी के प्राथमी और बराम का में का प्रति कर कर म्याजिया हो निवेशी अन्यत एवं सीर (limit) वे विषयी विच्या किया कर के हिन्दू कर के साम वरी स्वामीओं कर्या अपने याय सकत नहीं को अपन्यकारी हिन्दी कर के हैं ह दा निवेशी बहुत बरी सामाओं वा प्रयोग किया और उस कर कर कि वर्षा के उसिक स्वी

र मान रेषु ४९ वन्ता देश

पट्खदागमकी प्रस्तानी

$$\frac{\partial l}{\partial l} = \frac{\partial l}{\partial l} = \frac{\partial l}{\partial l} + \frac{\partial l}{\partial l} =$$

$$(4)^{t}$$
  $\frac{a}{a} = a$ ,  $\frac{a}{a} - \frac{a}{a+t} = a - \frac{a}{a+t}$ 

$$\frac{a}{a-a} = a + \frac{a}{a} - a$$

$$(\xi)^t \neq \xi \frac{\pi}{a} = \alpha, \text{ with } \frac{\pi}{a^t} = \alpha + \theta, \text{ disc}$$

$$a' = a - \frac{a}{a_1} + \xi$$

$$\frac{\alpha}{\alpha} - \frac{\alpha}{\alpha^2} = \alpha \cdot \left(\frac{\alpha^2 - \alpha}{\alpha^2}\right)$$

(c) 
$$a = a$$
,  $a = a$ ,  $a = a$ ,  $a = a = a$ ,  $a = a = a$ 

(१०) 
$$< \zeta = \alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 = \alpha_4 - \alpha_4 = \alpha_5 + \alpha_5 = \alpha_5 - \alpha_4 = \alpha_5 - \alpha_5 = \alpha_5 - \alpha_5 = \alpha_5 =$$

रेसपी पूर्वतापारतः समाप्त पूर्वतापारप रेसपी पूर्वतापारतः समाप्त पूर्वतापारप पुल्प प्रपृत्नापारि

$$( ? ?)' \ q = a_1 = a_2 \ da = a_3 \ da = a_4 = a_5 \ da = a_5 =$$

ये सार परिणाय घरखाने, अन्तर्गात अवसारणोये पाये जाते हैं। वे तिमी भी गणित सबयो झान प्रवर्ष मधी मिलते। ये अन्तरण अर्थमागाथी अवदा प्राष्ट्रन मधीके हैं। अनुमान पदी होना है कि व सब कि ही गणितमारणी जैन मचोंछे, अपचा पूर्वनर्श टीकाओंसे छिये गये हैं। वे अनुगणित्रणी जिल्ला सारम्भूत प्रक्रियाचा निरूपण नहीं स्पेते। वे उस प्रारण्य प्रक्रियाचा स्वारण को स्पेत । वे उस प्रारण्य विधान समझा जाता मा। ये नियम निस्थन उस प्रवर्ण के छैं जब कि साम प्रत्य प्रतिन क्षास्त्रका अन्तराणितकी प्रक्रियाकों वर्षाणा स्वारण विधान समझा जाता मा। ये नियम स्थान उस प्रवर्ण के छैं जब कि दासानित क्षास्त्रका अन्तराणितकी प्रक्रियाकों वर्षाणा

त्रैराद्विक — त्रैरारिक कियाका घवणमें अनेक रवाने। एर उद्धेन और दपयोग रिया गया दें ! इस प्रित्यास्त्रयो पारिमाधिक सम्द हें — एक, इच्छा और प्रधान — टोक वही जो हान प्रदेशि निक्रते हैं । इसन अनुसान होता है कि नैपरिक कियाका हान और व्यवहार भारतपेरि दाराधिक त्रमके आधिकारिक हुई भी वर्तमान था।

#### असन्त

षदी सरवाओंका प्रयोग — अनन्त । सन्दया विविध व्यापे प्रयोग सभी आधीन जानियोक साहि यमें पाया जाना है। निश्व उसकी ठीन परिभाग और समझ्यार्थ बहुत पीठ वर्षा । यह स्थापाविक स्थि है कि अनन्तवी ठीन परिभाग उन्हों रोगेंग्रसा निरक्षित हूँ जो बंदी सरपाओंना प्रयोग परते थे, या अपने दसनशायों अस्यापाओं के अपन्त है। निव निवेबन्ति यह प्रमुद्ध हो जाएगा कि मसलवर्षी के नामिक अनन्तसे सम्ब रहनेवा विशेष भागाओंका धर्मान्य करने रूपा गणनासक्की अन्तन्तरी ठीन प्राणिमण निकाजनेके स्तर हुए।

बई। सम्पाओं हो व्यक्त वम्मे मिये उचिन करूमों का तथा अनंत हो बरूरना हा रिस्स तथा होना है जब निम्मून तह और विद्यार एवं निशेष उच्च अमीरत एएच जाने हैं। योगमें आर्किशिशाम सञ्चानहर्षे तेतके वणां है मामापे खान सम्मोन प्रयम्भ हिन्म हो और स्वानक दर्गिनिमेंने बन त एवं सीया (limm) वे विश्व में दिवार दिया था। निष्कु उनने पास वरी सम्पाओं का म्याय अम्मेक स्थाय सहेत्र नहीं थे। भारत्वपर्य हिन्सू, नेन भी बीद दार्शितकान बहुन बरी सम्पाओं का प्रयाग किया और उस साथा खिरे बर्डान उचिन सम्मेक भी भाविष्कार किया । विदेशत जैतियोंने छोकमस्ते समस्त जीवों, काछ प्रदेशों और क्षेत्र अपना भाकाश प्रदेशों भादिके प्रमाणका निरूपण करनेका प्रयन किया है ।

वडी सर्यायें व्यक्त करनेके तीन प्रकार उपयोगमें छाये गये-

- (१) दारामिक कम ( Place value notation)— निर्सि दशमानका उपयोग किया गया। इस समर्थी यह बात उद्घेरनीय है कि दशमानके आधारपर १०६४ जैसी गरी साराकोंको स्पक्त करनेयांने मान करियत किये गये।
- (२) **घातांक नियम** (Law of indices वर्ग सर्गा) का उपयोग वडी सरपाओंको सहमतासे व्यक्त करनेके क्रिय किया गया । जैसे—

(B) 
$$\{(s_i)_{i,j}\}\{(s_i)_{i,j}\}=s_ids_i$$

त्रिसरो २ वा सुनीय वर्गित सर्गीत कहा है। यह सट्या समझ रिच (universe) के बिचु रणों (protons and electrons) की सट्यासे वही है।

(१) लपुरिक्य (कांफ्टेट) अवना लपुरिक्य के लपुरिक्य (अपंफ्टेटरालाका) का दुरवोग बर्ग सप्याओंके विचारको होटी सन्याओंके विचारके तत्वोत किये किया गया। जैसे-

्रमृत वर्ष अध्यय नहीं कि आज भी सम्याओंको व्यक्त वरनेके छिद्र हम उपर्युक्त दैन प्रवर्तेकेने निमी पत्र प्रवास्त्रा उपयोग वरने हैं। दाश्मिकतम समस्त देशोंकी सापारण सम्पन्ति बन गई है। जहां बनी सम्याओंवा गीगन बरना पटता है, वहां छप्तरिकोंका उपयोग दिया जन्म है। अधुनिक पदार्थविजनमें परिमानों (magnitudes) को स्यक्त सहनेके

<sup>्</sup> बरी नेक्स में न्या नन्या नायों ६ संबंधे विश्व बावने हे न्ति है हिन देश दे दर और शिव कुत हिन् दौन्या बारी निष्य (Habay of Habis Mattematics), बारी एक बनामीराम, साहीर, हारा वर्षामा, कुन १, दू १६ बर्गद

जिपे पातीक नियमोंका जययोग सर्वेमाधारण है। जराहरणाय-विकास विद्यूरणोंकी गण्य बरके दसरी व्यक्ति इस प्रकार की गई है— १६६२ ' तथा, कण सम्पर्के विकास (distribution of primes) को गृथिन बरनेज में समूज सम्पा (Stenes comber) निम्न प्रकास व्यक्त को जानी है—

# 40 to 70 38

सन्याओं को स्पष्ट बननेकाले उपर्श्वन समस्य प्रकारिका उपयोग रानामें किए हा है। इससे स्पष्ट है कि मानवर्षमें जन अवस्थित हान सामग्री वान दिने हुन की वह राज्याना है। गावा हा।

#### अनन्तका वर्गीकरण

धवामें अनत्त्रः शाँतिश्व पात्रा जामा है। साहित्ये अन त न्यान्य वाना अनेतः अर्थेने दुआ है। जैन व्यासरायों जन सक्वा यान सम् सामा है। जैन वर्ष राज्य अनसर अनतरे स्वाह प्रकार है। जैसे-

(१) मामानन्ते — नामका अनतः । विगः भी वर्षानागारः यसमा अन्य होते या म होनेका विचार विषेत्र किया हो वचन उत्तर बहुन क्षार वानव किनानन्त्र बेल्यार्ग्ने अपना स्रवेध स्तुर्ग्ने हारा या वाने किय, अपना सारित्ते, रहे अन्य यह कि राजा है १ ऐसी अन्नवार्गे कानन्त्र वहान्यर अब नामान्यका अन्य है। वस ही अन्य व कहते हैं।

end to see the factor of the first of the second of the se

, 1,

Chr. 400 rist 484 " 4 Ms.

- (२) स्यापनानन्तं बारोगिन या आनुरिगरः, या स्थापिन अनन्त । यद मै यपापं अनन्त नहीं है। बड़ों किसी बस्तुमें अन तका आरोपण कर ठिया जाना है वहा इस प्रदेश प्रयोग किया बाला है।
- (३) इच्यानन्तं त्यांत्र उपयोगों न आते हुए झानकी अपेक्षा धनल । इष्ट खारा उपयोग उन पुरुषोंके लिय शिया जाता है जिन्हें जनात-शियक शायका झान है, रिक्स बर्यनन्ते उपयोग नहीं है ।
  - (४) यानानन्त— सस्यामक अनन्त । यह सङ्गा गणितशासमें प्रयुक्त वान्तरिक अञ्चलके अपने आहे है ।
    - (५) अप्रेनेत्रिकानन्त- परिमणदीन वर्षात् अन्य त अन्य परमाशुक्ता ।
  - (६) णकानन्त— एकदिशासक अनता । यह वह अनत है जो एक दिशार्ने र्'^ कर रेपकाधे देपनेसे प्रतीत हाता है।
  - (७) रिम्नारानन्त्र— द्विवेरनरामसः अववा पृष्टदेशीय अन्त । इसका अर्थ है इन्युक्त अर्थन्त्रस्य ।
  - (८) दमपानान—दिरिशानक अन्त । इसका ददाइरम दै पक सीवी रेगा में रोगे रिटामीने अन्त कक जन्ति है।
  - (९) महोतन्त् आवारायक अनात । इमहा अर्थ है त्रिपा-रिस्तृत अनन्त, अर्थ कराका अराजकाता ।
  - (१०) सामानन त्यार दारां गर्ने को हुए हामारी औरहा अनता | इस र यारा रामा रामा प्रारंति की किया जाता है जिसे अनत विस्तर साखसा हान है और रिस्स दाम केंद्र रामाण है |
    - ( \* \* ) प्रायम्बन्द-- निसम्दर्भ दा विनासी वस्त्र ।

होते की रूप सह रूप है जिसने दन सब क्षतीका समावता हो स्या है जिन कोरे किन न हम्माका प्राप्त के स्थापनी हुआ है !

र दे इंग्लामन मात्र न वर्गास्त्र का विगयश्य का वाम्यास्त्र कर्म अस्ता हा वाग्यासे बावे व अस्त हत्यम ८०६ कर्म १९ तन हत्यमन स्त्र । व ३ १ १२ ते १२

२ इ. व. इ.स. १ हीर करवा बाजावा साथ ३ व १३

#### गणनानन्त ( Numerical infinite )

परवर्षे यह राष्ट्रत्यसे वह दिवा गया है कि प्रश्तमें अनन्त सदारा प्रयोग' गणना नन्तके अर्थने ही तिया गया है, जाय अनन्तोंके अर्थने नहीं, 'क्योंकि उन अप अनन्तोंके हारा प्रयापका प्रव्याप नहीं पाया जाता''। यह भी कहा गया है कि 'मणनानत्त सहरमैनीय और सुनम है''। इस प्रयाका अर्थ समझन यह है कि जैन-साहित्यमें अन्त कथात् गणना-नन्तकी परिमाया अधिक किश्तहत्त्वसे मिन मिन छेजमें डाए यह दो गई थी, तथा उसका मयोग और हान भी सुम्बज्जिन हो गया था। कित्तु ध्वजमें अन्यतनी परिमाया नहीं दी गई। तो भी अन्तक्तकपी प्रतियाप सायान और असायात नामक प्रमाणीके साथ साम बहुन बार चिद्वतिन हुई हैं।

सदयात, असुन्यान और जनन प्रमाणीस्य उपयोग जैन साहित्य प्राचीनतम द्वान सहसे रिया गया है। तिन्तु प्रनीन होना है कि जनरा अभिप्राय स्टेंड एरमा मही रहा। प्राचीनतर प्रमों अनत समझ्य अनत के उसी अर्थन प्रमाण अनातानतेन ए जिए। उसी प्रियोग ने निषय हाए दश्यी शानान्तिन मिनिन प्राचीन रिवार प्राचीनत्ति, परिनाय का जनतानतेन ए जिए। उदाहालार्थ- नेनियद हाए दश्यी शानान्तिन भिनिन प्राचीनति है वह सात। उसे अपम अनतानतान परिनानन्त, प्रमाण परिनानन्त, प्रमाण परिनानन्त, प्रमाण परिनानन्ति परिनाय है। किन्तु है वह सात। उसे अपम अनसार सर्वाशीन सीन स्थाप कर कि जी सन है है—

- (१) सार्याव-जिस्सा सकेत 🕅 ॥ मान छत हैं।
- (२) असम्यात-विस्ता स्रोत इम अ मान छेने हैं।
- (३) अनन्त--विस्मा स्टेन्त इम न मान एने 🖰 ।

उपपुत्त नीनों प्रकारके स्थन्या प्रशाणाने युन तीन नीन प्रश्नद किये गय है स निम्म प्रकार दे⊶

- (१) सरयात- (गणनीय) सरयाओं इ तीन मेर है-
  - (🗎 ) जा य सम्पल ( अल्लानम सम्या ) निमक्त सक्त हा । ब मल 🥕 ट ।
  - (य) मध्यम मन्यात (बीचर्या क्ट्रा) विश्वता भवत हम । म

#### । धरण ३ पुर

- न च संस्थानग्रींन प्रयोक्त हर्गाल न व स्था । व ८० । थ । प
- ६ जेत रण्याणेत त बनुस्कार्णस्*रागरे च*्च ३ व १६

```
---
                                      (20)
                                                        (n) - y- - y- - ); .
                                       (3)到前(----)- 火 、 、 、
                                                    (N) manual (manual of manual of manu
                                                 (1) 3-7- (2-7-)[-1, 2-7, 17-
                                               (समेहन), मन्न (वंत्रा) वर नन (व । वन )। हमन्तर, ४०००
                       स्ति हिन्तु साम हा - ] --
                                         र मन्त्र वृत्ति व्यक्ष--
                                        हे टाउना न । हिंद
                                                                                                                                                                                  177
                                       र जन्द ग्रह करून
वन्द्र ग्रह
                                    द सम्यम्युट्यान्तम्
                                                                                                                                                                             4 7
                                   Fr. 18 25 23,2 $
                                                                                                                                                                           431
                                  إ عام المالالماليات
                                                                                                                                                                          134
                                ★ ななながらかないないからなるま
                                                                                                                                                                        47 =
                               ३ टह्ट अ<u>स यानः-न्य</u>न
            (३) अनन्त- निसंश धण्ये हम न सम् १६ है। यान अन स्ट र
                                                                                                                                                                       111
                                                                                                                                                                      117
                           (१) इम्ते अस्त (६५२ ४<sup>-१६</sup>) न्ते) तिस्य स्थान देव न र यस स्वी
                         (व) युक्त अल्ला (२-२ ४२० त) अमुक्त ग्रस्त ६२ ते इंगर अल्ला है।
                       (सं) जनकान (निमान स्टन्) धरी सहत् दन न न न दन हन है।
                   जमस्यातक समान इन वनी दरीर भ मलरक पुत्र नेने वन कर हात है।
प्रवस्त, स्वाम वर उन्हर । अने अन्तर सद्भ हम नेम्स सम्बर प्रचार मा हम
```

| * | जधन्य युक्तानन्त | न यु ज |
|---|------------------|--------|
| २ | मध्यम-युक्तानन्त | न युम  |
| ą | उ दृष्ट-युकान त  | न शु उ |
| * | जधाय अनातानन्त   | न न ज  |
| 2 | म यम अन तान त    | म न म  |
| 3 | साकार अन तान स   | न स स  |

सरपात्र सरपात्म परिमाण — सभी जैन मणे के अनुमार जनन्य सन्यात्र है, वर्ष के, उन सपीते मतसे मिनवारी कोशन यही सनसे छोटी सन्या है। एन रहे सन्यात्र सिमानित मिलिल मही निया। क्षम सन्याने र आर उद्दर सरपात्र भीवारी सनस्य गणना आ जानी है, तथा उद्दर सन्यात ज्याप "शनास्त्र पात्र हैं। अर्थात् एवं सम्यान पात्र है। अर्थात् सुवार है। अर्थात् स्वार है। अर्थात् सुवार है। अर्थात् स्वारा है। अर्थात् सुवार है। अर्थात् है। अर्थात् सुवार है। अर्थात्म सु

कि भूगोछानुमार यह तिथा, अभीव सञ्चलेश, भूमि और जर्जेश जमार यज्ञें ने बना हुआ है । जनमें सीमाए उन्होरूर बन्नी हुई निमानीया विस्तर में विद्यासर हैं। जिनी भी भूमि मा जन्मव पूर बच्चवा विस्तार उन्होरी विश्वते विस्तरिक्षे हुनुता है। भेन्न बती हुच (सरने प्रयम सन्वया हुच) पुर स्वाय (१००,०००) यो न स्वयस्तान है, और जन्मद्वार पर्यक्रता है।

अब बेहन के आवसने चार ऐसे गहुँदी बाउगा व जिये जो सलेत दर हाउ थे। न हवासा है और पुर हजार यो ना गहेर हों। इन्हें आहु, हह, सह, और हह, हिंथ। कर हलाना क्यों जिसे कि आहु सामें कि की कि हा अर दिला गण और हिर भी उन पर क्रंट सामों को गमें जब तक हि उसरी निया शहुके आगरनी है। ज्याय, हिसों माने उत्तर सामों को करें। हिसों माने उत्तर सामों को करें। इस प्रतिवाद कि ही नियों सामों है। अब गण गण है है जनना सामा इस प्रवाद है—

केजनास मुद्देन क्षित्र —१९०९१२०९२९९६८ १० । उत्तर राष्ट्रसः निर्माते विके १७९९२००८४५४५१६३६३६३६३६३६३६३६६६६६६६६६६६६६६६६६६ १६। व्यूत सर्वोत्र प्रमान-१९९०११२९२८४५१३१६६६६६६६६६६६६६६ १६१६१६१६६६६६६६ इस पूर्वेक प्रक्रियाको इस बेटनावार गट्टेक सस्तोंके वीजीसे 'शिव्ययुक्त इण्य' करेंगे। अत्र उपर्युक्त शिरायुक्त पूर्ण में क्रिकी जित्र विश्वयुक्त क्षित गट्टेकी उन वीजीको निकालिये और जन्द्रशिसे प्रारंभ करके प्रविक्त कील समुद्रके वर्ज्योंने एक एक बीज टाजिने। चूकि बीजीकी सरमा सन है, इसिटिसे अतिय बीज समुद्रक्वय पर पटिगा। जब एक बीज न्यू, नामक गट्टेकें बाज डीजिंग, यह चनटानेके लिये कि उक्त प्रक्रिया एक वार टोकिंग,

अब एक ऐसे थेळनका कल्पना काकिये जिसका व्यास इस समुदकी सीमार्यन व्यासके बराबर हो जिसमें यह अतिम सरसोंका बीज टाजा हो। इस नेउननो अ्कारिये। अब इस अ्कों मी पूर्वेक प्रनार सरसोंका वीज टाजा हो। इस नेउननो अ्कारिये। विर इन बीनोंको भी पूर्वे आपता जितम समुदक्त व्याने हों कर नाम की विषे । विर इन बीनोंको भी पूर्वे आपता जितम समुदक्त व्याने द्वींक प्रनारे मना एक एक बीज डाजिये। इस दितीय यार निरूपने भी अतिम सरसर किला समुद्रक्वय एर ही पढ़ेगा। अब य्ह में एक और सरसर इक्ट हो, यह बतकांने के जिये कि उक्त प्रतिया दितीय वार हो जाते।

अर निर एक ऐसे बेवनकी कल्पना की जिप जिसका ब्यास उसी अतिन प्रात सप्तर-यउपके ब्यासके बराजर हो तथा जो एक हजार योजन गहरा हो । इस बेवनको अ्कादि । अ्यो भी सरसगेंसे किसायक मर देना चाहिये और किर उन बीजोंको आगेके द्वीपसप्तीर्थे क्यों क्यासके प्रकारते प्र एक टावना चाहिये । अत्वर्षे एक और सरसप ब्यॉन डाव देना चाहिये ।

कराना की निषे कि वही अभिवा तर तक चाद रती गई जर तक कि व, शिलायुक न मर जाय | इस अभिवामें हमें सक्तेसर बन्ते इस आकारके देख्त स्वेगे —

मन टीनिये हि स, के शिनायुक्त मरो पर अतिम बेटन अ' प्राप्त हुआ ।

क्षत्र अ' की प्रकार शिमायुक्त महा गरूना मान कर उस जररायके बादसे निहाँ दिशा रिगोर अनुसर किया बीज बाजा गया था, प्रारम्म करके प्रस्य कर जीह स्वयंके सम्भी रकारण बीज प्रारम्भ की स्वयंके अग्रम वास्त्र के एक सीज धीटिये। हम प्रीरमाको तक तक बाद हिमेश कर तक िस् शिमायुक्त पर जाय। यान ही विकास किया प्रीरमान हमें अनित बटन आग्र प्राप्त हुआ। क्षत्र का प्राप्त हमा हिमायुक्त महाजो तक विकास हमा हिमायुक्त महाजो तक विकास हमा हिमायुक्त महाजो तक विकास हमा हमा स्वयंक्त कर स्वयंक्त कर स्वयंक्त कर स्वयंक्त कर स्वयंक्त कर स्वयंक्त अप जका प्रमाण थ" में समानेवाले सरमप बीजोंकी साम्याके बगक होगा और रुळुट-सन्यात = स द = अप ज — १

र जिनियों ने प्राचीन साहित्यों दाथ कार जवाणी ने सूचक मार्थों है साहित्या पार्ट जारी है जो युद्ध बन प्रमानने प्राप्तम हार्डी है बह जामानरी इस प्रकार है—

```
१ वर
                                            क्षेत्रक थर्र
                                                               CA Abs
१ मुग
                                            240 25
                                                                , शास अग्र'र
                   रेष छात्र ४७
हे पुषान
                                            es accuta
                                                                  arr
४ पूर्व
                   , शस पुताय
।
                                            १ क्षत्रध
                                                                ... FIEL MELTA
५ नवर्ताव
                   ,, 98
                                            श्रे हार्टाव
                                                                . ecr
६ नपुत
                   ় শেন্ত সমুদান
                                                               at the ship
                                            2.8 B181
७ इत्रांत
                      मयुन
                                           13 55'4
                                                               🕶 हाहा
८ प्रमद
                      राख द्वमदीय
                                                                  ent tric
                                           22 88
s anta
                    - अमृद
                                           श्रीहरू अड
                                                               . 17
₹ 52
                   • शत वर्णन
                                           १६ हत्त
                                                          22
                                                                  8163 BYS
t । सन्दितीत
                                           २० महारतीय
१६ मिण्य
                      लास मिनांग
                                           6 22.52
                                                                  6-6 Ellage
                      ਕੀ ਤ
of aneta
                                            P+ 276 PF
                                                                  PRESIDENT
                      लका समर्थन
रे४ समज
१५ प्रश्चितात
                                             Kengri 4
                     शस की व
                                           Transer
१६ व्हिन
        यह नमक्त्री कि क्वली - ४०६ का स्वास्थ । तीवश्लाल
```

स्ति । ८ वी प्रशास्त्र में बुध बास्तराव राव पत्र मा । है जिस के बात प्रकृति । है अपने के स्ति प्रकृति । से प्रम स्तित ८८ वो में बार प्रस्ता राज्य में को भारता है - स्त्र के के स्त्र प्रकृत के के स्त्र स्ति होते हिंदी सुर्वेश को क्षा है अपने स्त्रोधी । स्त्री एक के स्त्राप्त के स्त्र प्रकृति के स्त्राप्त के स्त्र सात होते हैं, होपत्र क्रमा के स्त्राप्त व हुट स्त्र पूरे के —स्त्राप्त क्षा स्त्र प्रकृति स्त्री

```
=(१0,000,000)
                             १५ अय्तुद
१ एक
          = ?
                                        =({0,000,000)
                             १६ निख्युद
२ दस
          = 10
                                        =(१0,000,000)
३ स्त
          = {00
                             १७ अहह
                                         =({0,000,000)"
८ सदस्य
          = 2,000
                             १८ अस
                                         = ({0,000,000)"
५ दसमदृश्य
          = {0,000
                             १९ घटट
                                         =((0,000,000)
६ सम्मदम्स
           = {00,000
                             २० सोगधिक
७ दग्राम्प्रस = १,०००,०००
                                         = (१०,०००,०००)"
                             २१ -उपर
८ इंभ्डे
          = {0,000,000
                                         = ({0,000,000)
                             २२ कुमुइ
(000,000,00) = ($ $P $
                                         =((0,000,000)"
                             २३ पुड़ीक
( وه عيابين = ( إه موه وه ه) ا
                                         =(१०,०००,०००)
                             २४ पदम
=(१०,०००,०००)'
                             २५ कथान
₹₹₽₹ŢŢ —(₹0,000,000)"
[{ # 1 ha] = ({0,000,000)
                                         =(१0,000,000)
                             २६ मदास्यान
                                         =(१0,000,000)
7 8 4 5
                             २७ वसद्येय
         - (१०,०००,०००)
```

द ! देग क्राज्य है कि अंशिकांत्र व्यक्तिम नाम अमस्योय है । इसरा अभिनाय दर्भ कर रहे के के कि अध्यक्ति सम्बाद गयनावीत हैं ।

ध ैिका पीनण राजय समय पर आस्य बर्डना दा होगा ! नेनियदरा असर्पान

थ निकार नगा नगर समय पर आस्य बद्दनता हा होगा। नागपन स्वरूप हर्द र परो, निगान प्रमण १०९४० होता है, निधयन सिन दें।

अप्रत्यत्त — उत्र कहा ही जा जुहा है हि अमृत्यानो तीत साथ नेह है • ११२ ने ने इ. इ.स. नेन नेन विद्यह | उत्रह निर्देश सहेत्रों प्रयोग कानेने हैंने कोर र अपून्त निस्नान प्राप्त हान है—

> रक्तार अस्तायक (अस्ता) - सण+१ स्वत्र व अस्तावल (अस्ता) है - अस्तात्र (अस्ता रुण-ति अस्तात्र (अस्ता) = असुता - १

क्ल्प्युट अन्यान (अयुत्र) - (अयुत्र) भग्न कल्प्युट र म्म (अयुत्र) हे , अयुत्र, हि दु - अगुत्र दार्ट-गुक्त असरायान ( स यु उ = भ स ज → १

ਹ:1---

चराय अन्न स्वापास्ट्यात (अ अ ज ) = (अ श ज )

रप्यम् असः पानासस्यान (अ ब म ) है 🛼 अ अ ज. किन्त 🕳 अ अ उ टल्बर अस्त्यानास्त्रात (अअ ख) = अप न - १

जटौ---

म प ज जवाय परान भनातशा बोधक है।

अनस्त- का त शामि सम्पार निम्न प्रकार है-

जपाय पः। न अन त( न प ज) निम्न प्रसारने प्राप्त होता है-

गानशे द = ध + छट इयाँ

तब ---

 $\begin{array}{c}
134 \text{ min-set of } (403) = \left\{ \begin{pmatrix} n^{4} \end{pmatrix} \right\} \\
+ n^{6} & 1
\end{array}$ भवन यात्र अनम्म (१४ म.) है > न ५ व. विता - न ५ उ उर पानभाग (नप्ड) ≐न्युज~ १.

कर राहे हैं। हे असे राज्यमू (राह्मीत (४) होशाया (५) आप्तिहरू (बनर्स्सा जात । १६६ गनिस्थ बनस्पति जीव)

र चा समार ११ १ ) एक कम्पकालक समय (२) लीकाकच्च मदेश, (३) अनुमारक अ प्रशासिक र अ ६ ( े) या ने अतिमान-विशेषक

जहां—

(अपज) जनस्य युक्त अनित (न युज)=(अपज)

जान्य युक्त अनं तं (न युज) = (ज पज) मय्यम युक्त-अनं तं (न युम) है > न युज, किंतु < न युउ सन्दर-यक अनं तं (न युउ) = न न ज ⊷ १

जहां—

ज्ञाय भनतानत (न न ज ) = (न यु ज ) मध्यम-अनतानत (न न म ) > है न न ज, हिनु < न न उ

जहा— न न ड बरुष्ट अन तान तके छिये पयुक्त है, जो कि नैमिच ब्रके अनुमार <sup>निम</sup>

प्रसासि प्राप्त होता है—

श्व = 
$$\left\{ \begin{pmatrix} q & q \\ q & q$$

लन, बेरडज्ञान सशि इ से भी बड़ी है और—

न न ठ = वे रङ्गान -- छ + छ = वेतळज्ञान

पर्यारोचन-- उपर्युक्त निम्लम्ब यह निम्मर्य निम्छता है--

(१) जय परीन अनत (न प ज) अनत नहीं होता बततक उसेंग प्रीप्तत विये गेपे स्ट इन्सेंग पास साक्षियोंमेंसे एक या अधिक अनत न मान लिये जाय।

१ वह रावितां व है- [ १ ] त्रिद्ध, (२ ) राषाएच बनस्तति निवाद, (३ ) वनस्ति, (४) प्रत्रण्यात्र वर्ष (६ ) अञ्चलकार ९ व दा रावितां है- (१) वल-न, (२) व्यवस्त्य, (१२ दार्बोडे व्यवस्त्र, गुणके क्रांसाम प्रतिस्त्रे

(२) उत्तर अनन्त भनन्त (न न उ) वेषडानससिते समयमाण है। उप्पुंक विस्तास यह अभियाय निवलता है कि उष्टा अनन्ता न करमणितारी दिया प्रियासस प्राप्त नहीं निया जा समता, चाहे वह प्रविचा कितनी ही दूर वर्षों न के जाई जाय। यसपित वह अंगमणितरास प्राप्त स वर्षों विसी भी सहयासे अधिक ही स्टेगा। अत सुन्ने ऐसा प्रतीत होता है नि केषटनान अनन्त है, और दुर्सानिय उत्तर अनन्तानन्त भी अन न है।

हस प्रवार निश्वसाधन्तर्यत विवाय हमें कुछ सरायमें ही छोड़ देता है ि परीतान ते और शुकात तो तीन सीन प्रकार तथा वाय प अनन्तानन्त सावसुव अगन्त है या नहीं, बयों कि ये गय अस्तानन्त सावसुव अगन्त है या नहीं, बयों कि ये गय अस्तानन्त सी है। हमें कि सी प्रवास करन्त सावस्त अस्त हो हैं। इस्पेरित यहां यह प्रपान यह दिया गया है कि 'क्याय क्षेत्रोस जो सीता नह हो यह अह तत नहीं यहां जा स्वता । । ११३ और यह भी कह दिया गया है कि अनन्तानन्तरों सर्वत तासये गयम अनन्तान्तरों हो अस्त प्रवास करन्तान्तरों हो अस्त प्रवास स्थास स्थास अनन्तान्तर अस्त हो है। ध्रवाने दक्षितित हो सीतायों के किलान्तर्या निम हीने वही प्रवास है —

एक ओर मतफाउटने समस्त करवार्दिणी और उस्तरिंगी क्योद यहणकाड्ये सम्योक्ते (time instants) स्थापित बरों । (इनमें बनादि सातव होनेसे बन तब दें हो ।) हुएसे ओर क्रियाइटि चोनाईटि स्ट्रिये होते हुएसे और क्रियाइटि चोनाईटि स्ट्रिये तमें वाट्यावित स्ट्रिये जाने हैं, किन्तु जीर मिस्सा कर्याहर कही होता । पर्याने इस प्रकार स्ट्रिये क्याहर कही होता । पर्याने इस प्रकार स्ट्रिये यह निष्कर्ष निकास यह दि किन्या स्ट्रिये वित्रा मानाईटि स्ट्रियेन क्याहर कर्याहर कही होता । प्रकारी इस प्रकार स्ट्रिये विकास यह विश्वास क्याहर स्ट्रिये क्याहर होता ।

यह उपपुत्त शीर्त और श्रुप्त मही केलत्र एकरो-एक्सरे स्थारि (cor to-one correspondence) वा प्रमार है जो आधुनिक अन्तत्त गणनांकींने सिहान्त (Theory of infinite cardinals) का गुलायर है। यह कहा सकता है कि वह शीत परिनित गणनांगीने भिरानमें भी उपयुक्त होती है, और हार्गिकिव उसम्ब आवस्त दो बदा परिनित सामितीने भिरानमें भी उपयुक्त होती है, और हार्गिकिव उसम्ब आवस्त दो बदा परिनित सामितीने भिरानमें किया गण या-हतनी बदी रहिंग्य विश्वक आगी (clemats)

र सर्वे बप् ग"तस्य भवनवास्तिस्त्रदाः । च १ पू १५

र साधा र वे ४०

६ 'अक्षत्रामताहि आसप्तिमि उत्सरिण हिल ऋषहिति पहल ४ म १ वृ २८ द्वण ४ देशा टॉक्स प्र २८ क्ये बाटण सिणि जेते कि एक्षी भीका "सारि ३

की गणना किसी सरपालक सजा द्वारा नहीं का जा सभी । यह दृष्टिकोन इस वानमें और भी पुष्ट होता है कि जैन प्रपीमें समयके अपानमा भी निधव वर दिया गया है, और इसिय एक कल्प (असिपिंगी-उसिपिंग) के काल्प्रदेश पिंगीन ही होना चाहिये, स्पीति, कल्प स्पय कोई अनत्त काल्यान नहीं है। इस अतिम मतके अनुमार जान्य परीत अनत्त, जो कि परिभाषानुसार कल्पके याल्प्रदेशोकी सीसेसे अधिक है, परिमित ही है।

जैसा कि उपर बताया जा जुना है, एक्सेन्ट्रनी सगिनिजी रीति अन्त गणनारीने अध्ययनके खिरे सनसे प्रवछ साधन सिद्ध हुई है, और उस सिद्धान्ती अनेन्द्रण तथा सर्वे प्रयम प्रयोगका क्षेत्र जैनियोंको ही हैं।

संराजीके उर्युक्त क्षीवरणाँ मुझे अनत गणनाकों से सिहा तथी विविश्त वर्गका प्राथमिक प्रयान दिलाई देता है। किन्तू इस सिहा तमें बुट गमीर देग हैं। ये दोग निभेष उपल करेंगे। इनमें एक स — १ वर्ग कराजी वरणनाका है, जहां स अनत है और एक वर्गक सेंगा। इनमें एक स — १ वर्ग कराजी वरणनाका है, जहां स अनत है और एक वर्गक सींगा तमित कर अध्यात सिंध एक निमान सिंध कर सिहात कि एक सामा सामा की विश्व सिंध एक निमान सिंध कराजी है। यदि यह एक हो कि प्राचीन जैन साहित्वका उत्त्व उपल बन तसे में उपला है। यदि यह एक हो कि प्राचीन जैन साहित्वका उत्त्व असराम अबन तसे में उपला है। वर्ग कर गर्मा कर प्राचीन काल और उस प्राणमिक दिश्वनित इस प्रकारके किसा जा प्रयान काल असरमाची थी। आधर्ष तो यह है कि ऐसा अपन किसा गया था।

अन तरे अनेक प्रकारीं में सचाको जा ने ने टाले वर्जास में सातान्दिक स्पनाविक व्या सम प्रयोग-सिद्ध बरके दिखाया था। व होने सीमातीत (transfinte) सम्पानिक हिस्सत स्पापित किया। अन त सातियों के क्षेत्र 'domain) के निषयमें के टार्ट अन्वेदणांसे गणितसान के विचे एक पुष्ट आपार, खोजेंके क्षिय एक प्रवच साधन और गणितसव में अस्पत पूर विचारीं में टीक स्पति स्पत्त सर्पने के क्षिय एक प्राचा निष्ट गई है। तो भी यह सीमातीन सम्पानित सिद्धान क्ष्मी अपनी प्राचीन करायामें ही है। अभी तक इन सम्पानीमा बच्च (Calculas) प्राप्त नहीं हो पाना दे, और इसल्ये हम व हें अभी तम प्रतस्तासे गणितशासीय निरंपणों नहीं बनार को है।

## शब्द-सूची

#### 4757+444

'पवराका गणिनसाय ' सर्पिक हेममें जा गणितसे सम्माप् रखनेराते स्थित दि दी सन्देशक जिल्लाका गणा है जनके समस्त्य अभेगी शन्द निन्त प्रकार हैं—

अनत्-Infinite अनन्त गणनोक निदात-Theory of infinite

ध्यनगर-Proportion धर्मरम-Operation of mediation धरानेर-Number of times a number

is halved mediation; logarithn

अनाम्यता-Inequality अर-Votational place

अस्मिल-Arithmetic

आगार-Base ( of logarithm ) आहि शार-Discovery, invention

वताया-Successive णादिया संग-Ose directional

पार्व-पार्व सन्ति-One-to-one corres pondence

₩1-Art Trace-Time instant

Tre-Indeterminte equation

Augel qual nitial circles central core

One Operation

ATI-Operation
#1220-Location | points or places
#1263-Vensuration

eles ele-Mathematics

Edi-Africation

धनमृद-Cube root धार निशासना, करना-Raising of numbers

to giten powers থানাৰ~Powers থানাৰ দিয়াত্ৰ-Theory of indices

againg.-Number of times that a number can be dirided by 4

Pumber can be d far-Trace als-Addition

ज्ञार-Addition श्यानिश्विमा-Astronomy

িল্পা- hotes বিশ্ব- humber of times that a num

ber can be divided by 3
ferme-hadine

दश्यार-Scale of ten दारशिक्य-Decimal pra value

िक्यम-Operation of duplatin हिलिसास्य=Two-dimens रा व्रां स्राप्त किस्सी

Fig. & Alm ract reasoning
Figuration
Figurat

tour-least

efferett-Dinensine of e ef 24 rent-Tiu te card ex

d. 51 adug-1 17 to thin 12.

1211 trans I may a to \*\*\*\* \* \* \* \* Erst |Ftm Profes : n Ter Tot #11 113 1 re, une eine beieferimbet anisten (1 sil, Profesta : 417 f f in ner i

as everals -aftereffrant ed 114

PTTO-LATE I AT

BM-QDOINT el-Squire. Mira-S.care rect. The me A to me t egg-legger ereinen-Quadea' e equatica tfindefin-Bass ag a number to sta

OND DOWNE ( #44.144 4 4) रठप-Ring Rest-Distribution

च क वरी रहता । वह देव गाविक । व

n fet o falmy tan Trees cale Concept in daar of mila t mait "Implestable derend a tel same of a number !

IT A DWG IT WE 4 ft Cen in suns Carett Ceneralised da -licandare #arfit #441-Teansl is a number gr-[ cemais

## ॰ रञ्च प्रशन्ति

कारा प्रयादि स्थाय क्षार भवन्त्रयाम संदुष्टः १० कः २०० परिचारी के सारक्षा प्रयाद है .....

> वाहितवाद् सीतः वसः वस्तः वस्ति सम्बद्धाः जनकान्यः । वदः वस्तवार्त्तः की वस्त्रवस्ति वस्ति वसः कर्त्रः क सक्तवास्त्रवस्ति

सर्वालयप्रस् विदेशकोडः व विस्तारतः र्वतः । विद्यालयक्ष्याः सार्वे विद्यापे ।।

ये द्वारी प्रथमक क्ष्मा का स्थाप है इंड क कर्मा रूप र नी

<sup>41</sup> શાલા અને દર ભાગ અંદ<sup>4</sup> રહે દુક કં કં કર ર કિસી જ્યારે પ્રાથમ કર રહી રકાર કિટર, કં લ્ટર્ટ

Family 1, and a second of a se

e ee to to the early and the e

#### पुस्तक ४, गृग्न ३००

४ शरा— ए १०० पर मृर पारमें बुद्र पाठ हुना हुआ प्रति होग है <sup>1</sup>

(जैनकदेश १० ४४१)

समाधान— रासान एने यथि पुष्टमा नामगान ही दिया है, किन्तु यह राष्ट्र नहीं कि उक्त पेजपर रष्ट में सुनकी ज्यारणामें पाठ छुटा हुआ उन्हें प्रतीन हुआ या देश वें मूनकी व्यारणामें ! जहां तक हमाया अनुमान जाना है २९ में मूनकी व्यारणामें ! जहां तक हमाया अनुमान जाना है २९ में मूनकी व्यारणामें ! जहां तक हमाया अनुमान जाना है १९ में मूनकी व्यारणामें श्राप्त कर मामका थे पूर्व हुए पाठ उन्हें स्पृष्टित जान पण है। एन तो उन्हें स्पष्टन पाममें थी जानेवाडी तीनों प्रतिवीं ही तदिनित्य वर्ण नगीन पाठ है, और न मूल्बिक ही बोर्स सीमका आया है। किस मीनद्वा पिट हा बंद में स्वार्थ के जाना है।

### प्रस्तक ४. प्र १३५

५ छना— टपरामधेयासे टक्कोगडे उपरामसम्पद्धि जीगीके अभिक्ति अप उपरामसम्पद्धि जीगीक स्थापक निषेश है, इससे यह जानित होता है भि उपरामभेगीने चन्तेक उपरामसम्पद्धि जीगीक स्थाप नहीं होता। पत्नु पृष्ठ ३५१ से ३५४ तक वर्ष स्थानील स्थापती चलते हुए सी माण द्विता है, सो क्या करण है है

( नानक्चल जीन, खनीयी, पत्र हा १-४-४१)

समायान — उक्त पृष्ठर दी गई शास्त्र—समायान के अभियाय समझने अस इन्ना है। यह शास्त्र—समायान के तत्र चतुर्थ गुज्यसमनदा दन उपरामसम्पर्दाद्यों के लिय है, जो कि उपरामस्त्रियां के उक्तर आवे हैं। इसना सीया अभियाय यह है कि सनेसारण उपस्मसम्पर्दाद असर्वों का सार के सिंहा साम के समझना प्राप्त के स्वार्थ असर्वों का सार होना है। अस्मार प्राप्त के स्वर्थ असर्वों का सार के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य के स्वर्थ के स्वर्य

#### प्रस्तक ४, वृष्ट १७४

६ ग्रान प्राप्त १०४ में 'ज्हान्दि इस्त सर्वाद्य सहाव्य सहित्यामानास्य विश्वेष ' का अर्थ- 'दर ही इस्त्रक, श्रेणीवद्ध या प्रवार्णक नाइमें विद्यान साम, घर और बहुत प्रकार विद्रोमें 'क्षिया है। क्या नरकमें भी साम घर होते हैं 'शिक्ष तो जन्म होते हैं। समर्थी 'गामागार' का वर्ष 'प्राप्त आकार गांव स्थान बहुत प्रकार निर्देशिं ' ऐसा होता चाहिए ! समापान—हराण गया जब भी मात्ता सहता है, वर किया गया अर्थ गठत मा १ है, को दे चुद्रायदे बाप करते हैं । समानिक के बक्तामुगार 'मामेरे जाउन को जब्द लांके समान' ऐसा भी 'माबालस' यदका जब मात लिया जाय तो भी उड़ीने ह उ डर गाँदाका ते, मों दा को ही राष्ट्री सहता है, क्योंकि, ध्यापे आकाराजीदेश साम यह ते केंद्र अक्षमीने नहीं है। इसिंडए इस सुझाए गए अवसे कोई विशेषता हिलीभार नहीं होती।

#### पुन्तर ४, ए १८०

७ प्रायान्तम १ ९० में मूर्त्ये एक पासिमें 'ब' और 'ल' या दो शब्द जोडे गये हैं। निन्तु देना मानूम होता है कि 'बक्तक' में आ 'ध्या' शब्द है बह अधिक है और लेख-बें(बो करामानों) 'ब ल' बा 'ध्या' हो गया है ' (जैन्हस्टेस सा २२-४-४२)

ममापान—मन्तृत पाटने स्वीपन बरेत समय हमें वरकाय पाटने लगेनी हिसे 'ब न' दाण्डा तराल प्रतीन हुआ | कालाव हमने वरवाय पाटनी रखा करते हुए हमोरे नियमानुतार 'ब' और 'ब' को बारण्यान बोहड़ में अदर रहा दिया | शकानरायी हिट हसी स्वापान कापाने उक्त पानरा अलग्ध और उन्होंने 'ब न' पाट की पूर्व आवादन अनुसद बी। इसो स्थापि करवादी हुए हि होता है अब यदि 'ब न' पाट की पूर्व अपयान अगुसद की पाट के पूर्व अपयान अगुसद की पाट के पाट की पाट के पाट की पाट के पाट की पाट के पाट के पाट की पाट की

#### प्रस्तक ४, ४ ३४०

८ शहा—पृ २४० वे ५७ वे ११७ वे ११७ वे ११७ वे ११० वे ११०

समाधान—चविष यहां वाद्यां उक्त मेदीला वाह उद्धाव नहीं है, तथापि ह्रव्य-प्रमाणानुगम (भाग है पृ १०५) में हहीं गच्दीस रिवेत सूत्र न ७३ की डीनमें परछा यहान उन भगेरर राम उद्धाव दिया है, को इस प्रस्त है— व्यक्तिवायरप्रांत्त्व स्कृतप्रीय रास्त्रमा भरण्याच व पर वाद वि रासीमों "। धंडकारस्य हमी स्थाप्त्रमको ध्यानमें रास्त्र प्रस्तुत २२७ पर भा नी भद मिताथ गये हैं। तथा उन यहाँ स्वाह अहण वस्ते पर हाह दान भा नहीं दिनमा । अनव्य जा क्या विचा नया है यह प्रमाण और तुह्न है।

## पुम्तर ४, प्रष्ट ३ : ३

९ श्रामा-- पृ वेशैश में - 'कत्यावयाग्यावयाग्याग्याग्याग्याग्याग्ये है, इसके स्थानमें यदि ' मयस्पयाययमान्याग्याग्याग्याग्ये ' पाठ हे। तो वर्षश मानि वैठ जानी है ? (५२००७७, १०८४)

समाधान — प्रस्तुत स्वरूप उपडा तीनों प्रतिये में जो विभिन्न पार प्रान है स्ट्रियों में पाठ पात हुआ वन स्ववा उद्धेश वही टिप्पनों में दे दिया गया है। स्वित हेर पेर करना हमने उचित नहीं समझा और व्यवस्थित उपडाय पाठों गये हैं। समित वैद्य दी। यदि पाठ वर्डवर और आंक्रि सुस्तान अर्प निकारना ही अमीट कक पाठने इस प्रकार एउना आकि सुस्तान होगा— स्वरूप वायवस्थानवर्षणातीर सुस्तान अर्प निकार ना है पाठ अर्पुता वर्ष वह प्रकार होगा— "क्योंकि स्वप्यद्वासांक प्रमान व प्रदीगादिर पाये आंते हैं (रुक्टिय डान्द्रके भी स्व्यतिश्वरना वर जाना है)"।

#### पुस्तक ४, पृष्ठ ३५०

ै॰ ग्राना—पाल्यान एड ४, ५४ १५०, ३६६ पर ६ म्यूप्ट्रेन जीवने सम्य होना दिखा है। परता क्षिप्तर गाचा २ में सम्यादर्शननी योगयना गर्भ को दिखा है, से विदेशसा प्रतीन होना है, सुदासा किए। (सनक्षत्र जैन किटा), पर १६३

समामान - रियसार गाया दूसर्राने जो गर्भनशा उन्तरन है, नट प्रयमेपरानसम्य प्राप्तिको करेतारे हैं। किन्तु गटा उपर्युक्त पूर्वेस जो सम्पूर्णन्म जीवने सम्मास्यम पित्रप्त है, उससे प्रयमेश्वरमसम्यम्बन्दा उत्तरेख नहीं है, निससे ज्ञान होना है कि पट स्पन वेदसस्यक्तराजी अधिक्रोंने किया गया है। अनर्व दोनों क्यनेंगेंस कीई विगेष्यसमा चाहिए।

#### पुम्तर ४, पृष्ठ ३५३

१९ द्वारा—आपने आर्यकण द्वारामर हो मण करते अनुक विमानोमें उन्तर दिखा है, जब कि गृडमें "दबमा दब" पाट है। बचा दपशमध्यामें मण कर्मबाई नियमहे अनुकर्ण ही नाने हैं "बचा प्रमध्य और अप्रमध्य हो मार्गिष्टिकों जा सक्ते हैं

(नामकचद जैन खतीडी पत्र ता १-४-

समाधान-इस शक्तें तीन शक्तें गर्भिन हैं निनका समाग्रन जमश इस प्रकार (१) मृन्में 'टब्ब्य इस पाठ नहीं, किनु 'ब्ब्यमको इस' पाठ है। उपसर

वर्ष बनुदर स्मिनश्की देव होना है । यथी-स्थमचन-स्थमन-पुर । वचातुचरायमा

रनेगु । सूत्र ० १ सः ६ सः । सम्बन्धि व्यवस्थानेशस्य स्टास्टरमाद —

यस स्पा अर्थ कात बहु बयाय क्यो ज विन्होंगा ! रुतियमस बहु स हो स स्वयस्त्रमा जाया ॥ १६२ ॥ सर्व-विद्वित्राये जहोत्रीर्न्ड् य विजयभाषीमु ! स्याप्त्रथयमस्मा मवेदि सबससमा देवा ॥ १६३ ॥ व्य ५ ज

बनियानराज व कारावमधन्द्र.

(२) डरामभेगोपे माण बरोगोरे जीव नियमो पहुण नियापे ही जाते हैं, ऐसा में बदा जा सरना, रिन्तु जिरासहित्ये निस मायसे एसा आरब झात होता है कि पहुरेनपूरियों और शातक आति होता है कि पहुरेनपूरियों और शातक आपिए जरहरे एनारर सार्थसिदिययें जपन होते हैं। सूरि 'एने बात परिषर वे नियम नुमार उपगम्मगीक ने भी और दूरीरित हो जाने हैं, अतर्व कर्मा शातक रूपने उप हो उस्ति होती है जोने ही, ऐसा अर्थ करा जा सरना है। यह मायस्य प्रकार साम स्वास्त्र है।

इतद्वारध्या सारमस्यदुरि मध्यद्वभिद्विशीयन भोदमनुम्बद्या तद्व लेवडब्याहि बचन ॥ ति न पत्र २१७, १६

(१) उपरामधेणीय नहीं चार्लेखारे, प्रत्य अप्रतरक्षय झुमरवालेंबे हो परिवर्तन-सहस्रोंको बर्भिया सामु स्थायकियाँ नहीं जा हारते हैं, ऐमा स्थर उद्धेन्य इस्तेने नहीं आया । प्रयुत्त हस्ते विदेशकार गाथा न चार है के स्वन्द्रों सि सुरिश करान्यें पर्देस इच्य भारत्यों सहात्री सव्योग्य स्थापिन्हित तक जानना स्थर विज्ञा के ।

#### पुस्तर ४, पृष्ठ ४११

१२ श्रृङ्ग---धेम प्रियनन और व्यापात प्रितनमें क्या अ'तर है !

(बानस्वाद जन संदीक्षी पत्र क्षा १४४२)

समाधान—विश्वित योगरा अप हिंधा य वातरे शिव शटन्य है। बोर्न पर अ व धान पिणमन्त्री योग परिकन बहते हैं। ति निवित योगरा बाल्य होने हैं पूर्व हो में गोर निनित्तरों योग परिक्तिको ब्यायात बहते हैं। तिस्त नाई एर श्रीत मनोपानक साथ बिद्यान है। बन अ नमुह्त्यमण्य पर्मोग्रीयहा काल कुत है गान पन यह उपनयेगी वा स्वायानी हो गान । यह योग परिकान है। इसी जैवड़े मनोयोगरा बाल कुत स्वेत्रे पूर्व है स्वायान हो हो अपने अलिव निनित्तरों मन अवल हो बहा क्या कर वह बन्धयेगी वा स्वयानी हो गान, तो यह योगना परिवत स्थायावड़ी क्या थोरे हुआ। योग परिवनमें यात स्थान है, बन हि साधान-गरिशनों स्थाय आदिका ब्यायान स्थान है। यही होनोंगे अत है।

### युक्तक ४, गृष्ठ ४५६

१३ श्रीका— पृष्ठ ४५६ में 'अण्यन्टेस्सामभाग्यसमा ' का अर्थ 'अप आगमन असमन है ' किया है, होना चाहिए— अप छेश्योमें गमन असमन है '

(जैनयन्देश, ता ३०-

समाधान— तिये गये वर्षमें और मुझाये गये अर्थमें वोई भद नहीं है। टेश्याका आगमन ' ओर ' बन्य टेश्यामें गमन ' कहनेसे अर्थमें कोई अन्तर नहीं पढता भी दोनों प्रकारके प्रयोग पाये जाते हैं। उदाहरणार्य— प्रस्तुत पाठके उत्तर ही य ' हीरमाण-बहुमाणकिण्हणस्याण बाउनेस्साण या बण्डिन्स्य जीक्टेस्सा आगदा ' अर्थात् हीयमा टेश्योमें अथवा वर्षमान कायोगनेश्यामें वियागन किसी जीनके मीडिक्स्या आ गई, हसारि

# ४ विषय पारिचय

## **→**ラ★ € ←

जीवस्थानकी आठ प्ररूपणाजींमेंसे प्रथम पांच प्ररूपणाजींका वर्णन पूर्व प्रकार भागोंमें किया गया है । अब प्रस्तुत मागमें अवशिष्ट तीन प्ररूपणाए प्रकाशित की हैं— जातरातुगम, भागानुगम और अस्पेबहुत्यानुगम ।

### १ अन्तरानुगम

विनीयत गुगरबानानी जीनका उस गुणरबानको छोडार अन्य गुगरबानी व पर पुन उसी गुगरबानानी प्राप्तिक धूर्ग तानके कालको जाता, ब्युच्छेद या निरहणाल का सन्देने छोटे बिगहकालको जयाय आतर और सबसे बडे विरह्मालको छाडाए आतर का गुगरबान और मार्गणारबानोंने इन दोनों प्रसारीके आतरीके प्रनिगदन वरतेबाले अञ्चये आज्ञानुमान बदने हैं।

हुब प्रस्पयाओं हे समान इस अन्तरप्रयागाँस भी ओघ और आदेशारी अपेशा निजय किया गया दे, अर्थात् यह बनाजाया गया दे कि यह जीर किस गुणस्थान या स्वान्ये बससे बम किनने बाज तह से जिए और अधिकसे अधिक कितने साल तक

कन्तरो प्रान इत्य है। उदारावार्थ-कीरशे क्षेत्रा विष्याप्ति जीतेश अत्यत्ति । वाज हो

इस प्रकृत देन्ये बन्या ग्या है हि नाना नी मेंत्री को हुए अतर प्रदा है, निर

स्तरम् अभिज्ञाय यह है कि विष्या-स्त्यीरसे परिणव जीवें मा बावें से वाकें से जुन्देन, विष्ट्र या अभाव मही है, अर्थात् इस ससार्थे विष्या-दि जीव सर्रेशत्र पांचे जाते हैं। किन्तु एक जीवरी और गा विष्या क्वा जवस्य अन्तर अन्तर्भुद्धत सार्व्याग्य है। यह अयस्य अन्तरस्थक इस प्रकार परिव होता है कि कोई एक निष्यादी जीव परिणामोंकी निद्धादिक निर्मिषसे स्वयंत्र को प्राप्तकर अभावक्तमन्यदि शुरूरवानकी हमा। यह चतुर्थ गुल्याग्यने सबसे छोटे कन्त्रमुन्त्रतमाण सम्यव बके साव यहंत्र सम्या आहि के नियस्त सिस और विष्यावस्त्री प्राप्त होगया, अर्थात् युन निष्यास्त्रि होगया। इस्य अवस्था विष्याव गुल्यानको क्षोक्त अन्त्य गुण स्थानक। प्राप्त दोनस्य युन स्थी गुलस्थानमें आनवे हुवे तर जो अन्तर्शक्तिकाल निष्यावस्त्रविसे रिरहित रहा, यही उस एक जोक्स बरेसा विष्याद्यि गुलस्थानका जवस्य अन्तर माना जायमा।

क्ष्मी एर जीवती मरेना निष्यात्वरा उत्तर अतर हुउ वन दा ग्रमास्ट अर्थात एक सी बतीस (१३२) सामोतपम वान है। यह राष्ट्र अन्तरकान इस प्रकार घटित होता है नि कोई एक निष्याद्वि निर्वेच अपना मनुष्य चौरह सागरीपम आयुक्तितिवाले सारतव ष्यांतिष्ठ करनवाक्षी देवीमें उत्पन्न हुआ । वहां वह एक सागरीपन कालके प्रधाद सम्यक्त्यकी प्राप्त Eआ । तेग्द्र सागरेपान काल बड़ी सम्पास्त्वने साथ १६वर प्युत हो मनुष्य होगया । सम मनुष्यमवर्षे स्वमकी, अववा स्वमास्यमको पारन वर बाईस सामरीपम आयुकी स्थितिगाने आएग अन्तत वस्त्रमधी देवीमें उत्पन्न हुआ । वहांसे न्युन होरर पुन मनुष्य हुआ । इस मनुष्यमधेमें स्रयम भारण कर वरा और इकतास सागरोपमरी आयुगले उपरिन भैरेयप्रके अह-मिन्होंमें उलम हुआ। बहाने ज्युत हो मनुष्य हुआ, और सवय धारण यर पुन उक्त प्रसानि बीस, बाईस और चीरीस सागरीयमरी आयुराले देवों और अहिन दोंगें करता उत्पन हुआ। इस प्रकार वह प्र एक की बलीस ( १३१) सागरेतक सम्पदलके साथ रहकर असमें प्रन मिष्यालको प्राप्त हुआ । इस तरह मिष्यालका उत्हृष्ट अतर सिंह होगया । उक्त विकेचनेमें यह बात प्यान राजनेशी है कि बहु जीव जिनने बार मनुष्य हुआ, उतने बार मनुष्यमग्रसम्बन्धी आयुरे कम दी देशपुकी प्राप्त हुआ है. खायबा बतलाए गए काटसे अधिक अत्तर ही जायगा। मात्र प्रम दी हरासर सामरोपम बळनेका समित्राय यह है कि वह जीव दे। ह्यासर सामरोपम बारन प्रारममे ह। विध्यानको होइयर सम्बन्धी बना और उसी दो ह्यासर सामरोपनकारको अन्तर्भे पुन भिष्याचरो प्राप्त हो गया । इस्टिए उत्तना वाळ उनमेंसे घटा दिया गया ।

यहां प्यान ररतेको खास बात यह है दि बाज प्रस्त्यामें जिन जिन गुगस्यानोरा बाज मानाजीवोंको अपेशा सर्वकार कराया गया है, उनन्तन गुगस्यानवर्ती जीवोका नानाबीवोंकी अपंशा अन्तर नहीं होता है। जिन्तु जनके सिवाय गेण सभी गुगस्यानवर्ती जीवोका नानाजीवेंकी

यहा यह बात च्यानमें रखने योग्य है कि चौथे गुणस्यान तक भागेका प्रम्यण दर्शन-मोहनीय वर्मरी अपेक्षा किया गया है। इसना काण यह है कि गुणस्थानीका ताननय पा निकाश-क्रम मोह और योगके आधिन है। मोहक्सिके दो भेद हैं- एक दर्शनमोहनीय औ द्सग चारित्रमोहनीय । आ माके सम्यक्वगुणको धाननेत्राटा दर्शनमोहनीय है निमके निनिच्छ आमा उत्तुत्वभारको या अपने हित-अहितको देखना और जानता हुआ भी श्रद्वान नहीं वर सरता है | चारित्रगुणको धाननेपाठा चारित्रगोहनीयक्रम है | यह पट क्रमें है निमुक्ते निर्मित्तं बस्तुस्तरपार यथार्थ श्रहान करने हुए भा, सामागरो जानने हुए भा, जीप उमार चंड नहीं पाना है । मन, यचन और यायकी चचउनाकी योग बहते हैं । इसके निमित्तमें आमा सैरेर परियन्दनयुक्त रहता है, और क्योंग्रमका कारण भी यही है । प्रारम्भक्ते चार गुणन्यान दर्शन-मोहनीय कर्मे हे उदय, उपराम, खयोपराम आदिसे उत्पन होने हैं, इमछिए उन गुगरवानीने दर्शनमोहभी अपेक्षासे ( अय मार्नेके होने हुए मा ) मार्नेका निम्हाम किया गया है। तपापि चीव गुगरवान तम रहनेपाटा असवववान चारिमवोहनीवनर्मके उदयकी अपेक्षांसे है, अन उसे औदिधिरमार है। जानना चाहिए। पाचेरेंने छेरर राख्टेंने तक आठ गुणस्पानीका आरार चारिर मोदनीयहर्म है अर्थात् ये आटों शुगरवान चारित्रमोहनीयहर्मके नमश , क्षयोपशम, उपशम और क्षयमे होते हैं, अर्थात् प्राचेंने, हटे और सानते गुणस्वानमें शायोपशमितमान, आटवें, नरें, दशीं और म्याद्रों, इन चारों उपसामक गुणन्यानीमें औपसमित्रमार, तथा क्षप्रकृषणासम्बन्धी चारी गुण्यानींने, तेरहीं और चीदहीं गुणस्थानमें धायिकमात कहा गया है। तेरहीं गुणस्थानमें मीटका अमाव है। जातेसे केपत योगका ही प्रमानना है और इसीटिए इस मुगल्यानका नाप स्वानिककी रूप गया है। चीदहर्ने गुणस्थानमें योगके अधारकी प्रभानता है, अनुदर अयोगि बेन्स देसा नाम सार्दर है। इस प्रकार बीन्में यह फिलापे जानना शाहिए कि निर्मातन हुन्नरूमें समन क्षाय मार पांचे जाते हैं, हिन्तु यहा भारप्रगणगामें बेचट उन्हीं भारोंकी बताया मया है, जो ति उन गुगम्यानीत सुम्य आगर है।

र्ज देशकी आरेश भी इसी प्रधानस मार्गेका प्रतिग्रदन किया गया है, जो कि प्रवारण बनसे व प्रस्तवनमें दिवे गये नक्सोंक सिश्वणेकनम् सहममें ही जाने जा सकत हैं।

## ३ अल्पवद्गतानुगम

द्रत्यानाजुन्ते बरावे गा सम्पादमणा अगर पा गुत्तवार्ते और मार्गण मार्गेने मात एकरीव सम्पादन डील्या और विकासका निर्मेष बर्गवार्य अस्तरहातुमा रूपत बर्जुन्यक है। सार्गि नुपत्र एक द्रायमणानुस्य अनुपंत्रकारे हार हो उत्त ब्रायह्वका निर्मेष कावन है, पा अन्यस्य स्थितकारि हिप्योह स्थार्थ ह्रा सामग्र ण्यः प्रयक्तः । अनुनेशदारः बनाया, क्योंकि, सञ्चेयरिक शिष्योंकी जिल्लाको तुतः कम्ना ही शास प्रणयनका परः वनाया गया है।

अन्य प्रसर्पणाओं के समान यहां भी ओधनिर्देश और आदेशनिर्देशको स्टेश्न अन्य बद्भवरा निर्णय किया गया है । ओधनिर्देशसे अधूर्वकरण आदि सीन गुगरमानीमें उपनामक जीन प्रनेशको अपेका परस्पर सुन्य है, सबा दीन सन गुगरयानीक प्रमान्से अन्य है, क्योंके, इन सीनों ही गुणस्यानोंने प्रयन प्रयन गरक्त प्रवेश बरनेयांडे जीव एक दी मा अहि टेस्टर अधिरसे अधिरा चीपन तक ही पाये जाने हैं । इतने वस जीव इस टीनों उपलबर हुन स्पानोंके होदयर और किसी गुणस्पानमें नहीं पाये जाने हैं। उपरा तप्रपादर नगर प्रस्थ जीव भी पूर्वेत प्रमाण ही है, बर्येकि, उक्त उपसामक जीव ही प्रवेण बन्ने हुए हार रणहर्वे गुगरपानमें भाते हैं 🎉 उपसा तत्रपायशतरागटपरबासि अपूर्वरणादि तीन मणरपानवनी धनार मान्यातगणित है. बयोडि. बयशामक एक मानस्थानमें बाक्येसे क्षेत्र करोके भीतन के हैं। अपेशा श्वपर के एवं गुणस्थानमें अवर्षित प्रदेश बरने राष्ट्रे पर भी आठ जा दें हैं हो हो प्र स्पार्य संप्यानगणितना पाई जाती है । शीणवत्यावधीतरागण्यस्य की व वर्षेन प्रमण्य ही है. क्योंकि, उक्त क्षपक अप की इस मारहवें गुणरवानमें प्रवेश करने हैं । सा विकेशी और क्योंकि फेतरी जिन प्रवेशको अरे ११ दोनों ही परस्थर तान्य और प्रशेल प्रमाण कर्षा इस शै अप है। विता संयोगिकाती जिल संवयकाएकी अपेक्षा प्रतित्यमार वीवेंने बहान्नवाणित है. क्योंकि, पांचसी अहानदे मात्र जीवोंकी अने हा बाट छान बहानद हजार पांचधी हा (८९८५०२) सन्याप्रमाण जीबीके शत्यानगुणिनना पाई जनी दें। दूसी बन यह है वि इस तेरहर्वे गुणरपानवा बाक अत्तमहरू अधिक आठ वर्षसे वस दुवनोटीवर्ष माना रूप है। सरेगी वेदण जिलांने उपराम और उपबंधणापर नहीं अन्तेदाने अप्रमवस्थान यीव समयानपुरित है. क्योंडि, अग्रनसारकोरा प्रमाण या करिय द्यानवे साम निन्दानवे राजार दक्षणे सेन ( १९६९९१०३ ) है । आयातभवात प्रमासान साचान्यान है, बर्य है, इन । इनका प्रमाण हमा अर्थ : वेश वर्गह तेराच्य त्या ब्रह्माउ६ हजार दाखे ८६ ( ५०६९८२०६ ) भगवराण है। संस्तास्त्र संस्तास्त्र संस्तान अने खरण्यानिक के क्ये है स्थाप्त सर्वारी अर । संराचना अच्छ । ता रहत हु ल्या है स्ट व गुणक्या हरण कार्य व्हर असाबार १ ० म १६ कर्षात् अवर्गत आस्थाल सम्बे जिल्लास दार्ग 🕻 नक्षा वर्गना दिन्द्र कुल्य करा अवस्था करण अवस्थे अन्त दे राज्य and the second के प्रतिकार है है कि है के हैं कि है के हैं के

दूसरे गुणरवानकी अपेक्षा तीसरे गुणस्थानका काळ संत्यातगुणा है | सम्यग्निय्यादृष्टियोंसे असगत सम्यग्द्रष्टि जीव असर्यातगुणित हैं, क्योंकि, तीसरे गुणस्थानकी प्राप्त होनेवाटी सशिकी अरेक्षा चौषे गुणस्यानको प्राप्त होनेवाली सश्चि आपलीके असरयातवे भागगुणित है । असयनसम्यादीय जीवोंसे मिष्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं, वर्योजि, मिष्यादृष्टि जीन अनन्त होते हैं। इस प्रशा यह चौदहों गुणस्यानोंकी खपेक्षा अरपबहुत्व कहा गया है, जिसका मूछ आवार द्रव्यप्रमाण है। यह अत्पन्नहुत्व गुणस्थानोंमें दो दृष्टियोंसे बताया गया है प्रदेशकी अपेक्षा और सचयकाएकी अपेक्षा जिन गुणस्यानोंमें अतरका अमार है अयात् जो गुणस्यान सर्वकाल समा है, उनका अन्य बहुल सचयकालकी ही अपेक्षांसे कहा गया है। ऐसे गुणस्थान, जैसा कि आतप्रकर्णगारें बताया जा चुका है, मिप्यादृष्टि, असयतसम्यन्दृष्टि आदि चार और संयोगिकेनडी, ये छह हैं। जिन गुणस्थानोंमें अन्तर पढता है, उनमें अल्पनहुत्व प्रवेश ओर सचयकाल, इन दोनोंकी अपेक्षा बताया गया है। जैसे- अ तरकाछ समाप्त होनेके पद्मात् उपशामक और क्षपक गुणस्पानीमें वमते क्स एक दो तीनसे टगानर अधिकसे अधिक ५४ और १०८ तक जीर एक समयमें प्रोत्त सर सन्द्रते हैं, और निरातर आठ समयोंने प्रवेश करने पर उनके सचयका प्रमाण क्रमश रे०४ भीर ६०८ तर एक एक गुणस्थानमें हो जाता है। दूसरे और तीसरे गुणस्थानका प्रनेश और सचय प्रयानुसार जानना चाहिए । ऐसे गुणस्थान चारों उपशानक, चारों क्षपन, अयोगिनेतरी सम्योगध्यादृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि हैं ।

इसके अतिरिक्त इस अनुयोगदार्स मृज्यून्यारेन एक हा गुणस्थान सम्मनवकी अपेशांदे भी अत्यवहृत्व बताया है । जैते— अस्यवहृत्य स्वत्य एक एक एक स्वत्य स्वयं क्षाय है । जैते— अस्यवहृत्य स्वत्य है । व्यव्यक्षस्य हिंद वीर सारी क्षाय है । विकास स्वयं का कि देश है । स्वयं का कि स्वयं का सिक्त स्वयं का स

|                |                                                                                                      |                                               | ानोंकी अपेक्षा जी <sub>।</sub><br>              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| क्रान्द्रणह    | मार्गणाके भवान्तर भेद                                                                                | माना और्योदी<br>भाषभा                         | प्र                                             |
|                |                                                                                                      | जधय उत्रष्ट                                   | जघार प्र                                        |
|                | विष्यागीः<br>वर्षमानः<br>वर्षमानः<br>वर्षमानः<br>वर्षमानः<br>वर्षमानः<br>वर्षमानः                    | निरन्तर<br>एक समय वन्योगमका अस<br>स्पातका माग | अन्तर्महर्ते<br>पस्योगमध्य अर<br>अन्तर्महर्ते । |
|                | निष्यापृष्टि<br>विषयपृष्टि<br>वार श्रमस्यान                                                          | निरन्तर<br>धायस्त्र आपस्                      | अन्तर्ग्रहर्त<br>ओधनम्                          |
| १ गतिमार्थेचा  | मिष्यादृष्टि<br>{ सामादनसम्बद्धाः<br>सम्बद्धिः प्रमुद्धाः<br>अस्त बदसम्बद्धाः<br>सञ्जूषाति           | निरन्तर<br>आधनर् आधनर्<br>निरतर               | ी<br>अन्तर्येहत<br>आपनन्<br>अतप्रदर्वं          |
| ₹म             | संवतागयन<br>प्रमावनावत<br>अद्रमावनावत<br>वार्गी उपधामक<br>वार्गी अप<br>स्वार्गी वर्ग<br>आयोगिक वर्गी | निरन्तर<br>ओपवर् शायवर्                       | ,<br>, }<br>आवरत्।                              |
|                | { मिष्णागीः<br>सम्मत्तसम्पर्दाः<br>दवगीते<br>सम्मादनसम्पर्दाः<br>सम्मादनसम्पर्दाः                    | बिस्तर<br>ओदवर् आधवर्                         | अन्तरहते<br>भोपपर्                              |
| २ इन्द्रियमाणा | प्रदिय<br>क्षिक्ट                                                                                    | निरन्तर                                       | द्व-मामर्                                       |
| "              | विश्रहीं वय                                                                                          | 1 '                                           | 1/2                                             |

# अ श्राम्य, श्राद श्रीत वालवहृत्यका प्रमान

| હ મા                                                                                                                                  | क्षा न                                                                                                                                                                    | <b>बाराबहुम्य</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 490                                                                                                                                 | ,                                                                                                                                                                         | Pचार्यान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रमान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| \$4,90,00,00<br>\$4,90,00,00<br>\$4,00,00                                                                                             | कीर्गन स्थाप<br>कीर्भागिक स्थाप<br>गारिमाधिक<br>स्थापिमाधिक                                                                                                               | स गाण्यभव्य<br>सम्पन्धिया<br>स्रोतस्यस्य<br>विष्यार्गीर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | महरा ह्या<br>शब्दाहर्गान<br>अर्थस्यावशीन<br>१३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| > ગાન મીન મળાદામ                                                                                                                      | બીલીયન                                                                                                                                                                    | विष्नार्थयन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सबदे कम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 41111                                                                                                                                 | ર્થા નવન                                                                                                                                                                  | <b>६</b> च गुणस्यानवनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | भाषान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| **! નાન મર્ચાયમ<br>તુર્વ કર્મનું મુખ્ય<br>તુર્વ કર્મનું મુખ્યમા<br>મ<br>પુર્વ કર્મનું મુખ્ય<br>મું કર્મનું મુખ્ય<br>મું કર્મનું મુખ્ય | ખીનીક મ<br>વાદિયાનિક<br>અંત્રેશ આવિક<br>અંત્રિક અવિક<br>આવેદ અવિક<br>,<br>, બી દ્યાદિક<br>આવેદ અ                                                                          | वन्धावन अपूर्व<br>करणेर व्यव<br>तेनन सर<br>तेननांचन<br>तानावनकन्य<br>तान्यविक्या<br>सन्योग्ध्य<br>क्षित्वार्थिय<br>तिन्यार्थिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रीविष्यविष्यविद्य<br>(१)<br>अर्थस्यानगृश्चित् (सञ्च्यामाय)<br>वैस्पारश्चरित् (सञ्च्यमार्थ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| n hi i a a ailinti in                                                                                                                 | બીરાંવન<br>બીરા આવિત્ર, આ દેદ                                                                                                                                             | सम्बद्धान्त्राद्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सबस वम<br>संस्थातप्राणित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 11                                                                                                                                    | ધારિયામ ક<br>સ્ટ્રિયામાં ક                                                                                                                                                | અનેયતમધ્યષ્ટિ<br>વિશ્વાદિહ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>अ</b> सस्यात्यगितं<br>»»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| , 4 <sup>6</sup> 1                                                                                                                    | <sub>st</sub> se                                                                                                                                                          | धनस्थान वेदावार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>अ</b> श्पष्टुत्याभाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                       | કરાન ક, ક, ક<br>ભાગ કરે કર્યા<br>ભાગ કરે<br>માંગ કર્યાન માંગાદમ<br>હીંગ દા<br>પૂર્વ કર્યાન માંગાદમ<br>પૂર્વ કર્યા માંગાદમ<br>ધો કર્યા કર માંગાદમ<br>કર્યા કર માંગાદમ<br>દ | व्यास्त व्यास्त व्यास्त व्यास्त व्यास्त व्यास्त व्यास्त व्यास्त्र | स्वत्य प्रयासन्य  हरान १, ६, ०, ०, १३  १०,१०,१३  १०,१०,१३  १०,१०,१३  १०,१०,१३  १०,१०,१३  १०,१०,१३  १०,१०,१३  १०,१०,१३  १०,१०,१३  १०,१०,१३  १०,१०,१३  १०,१०,१३  १०,१०,१३  १०,१०,१३  १०,१०,१३  १०,१०,१३  १०,१०,१३  १०,१०,१३  १०,१०,१३  १०,१०,१३  १०,१०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१३  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१४  १०,१ |  |

| मागवार     | मार्गणाके भवा तर भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | L                         | माना जीवीही<br>माणा                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अध्य                      | 3.15                                                            |
|            | सामादनगःपारि<br>सम्माध्यानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | एक सम                     | यम्यात्रमण सर्ग<br>रुपानचा साम्                                 |
| - 1        | षनयोगी बारों उपहासक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शोपरर्                    | भागरम्                                                          |
|            | चार्वे क्षप्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | j •                       |                                                                 |
| ८ दोनमानुब | श्रीराशिकविश्वास्त्र विभागति । विभा | PRE                       | संस्थात प्रमु<br>स्थापनम्<br>वर्णप्रमुख<br>वर्णप्रमुख<br>स्थापन |
|            | सागदनसम्बद्धाः व दा<br>सनदनसम्बद्धाः विश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <sup>6</sup> 8 41249<br>1 | E ay aver                                                       |
|            | भारतक शहरा के<br>स्थापना ।<br>स्थापना<br>स्थापना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t (177)                   |                                                                 |

मार्गणास्थानों:

# देतींदे बन्स, सत जी उनतर्वदा बनान

| न्ह डीरईं। के ला |                | <del>स</del> न्द                     | व्यक्तवहुन्द                                                  |                                            |  |
|------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| =                | হৰত            |                                      | रुक्ट ।                                                       | =                                          |  |
| 5-               | t              | 8-24                                 |                                                               |                                            |  |
| i                |                | 2-25                                 | म्हरूव <sup>ा</sup> स्⊅ ∤                                     | ومدو                                       |  |
| गः               | ब्रेन्स्र्     | विष्                                 |                                                               |                                            |  |
| स्थार            | 23345          | बैंग्सर्                             | the sign                                                      | देशीयरम्<br>काळाग्यीत<br>काळाग्यीत         |  |
| £ ==             | •              | ११<br>वर्गीसः वीग्यस्तिक<br>वर्गान्य | वर्गे प्रेस्ट्रेस<br>कारव्यप्रत्ये<br>वाग्रस्त्वयम्<br>विकासी | सस्ते व्या<br>स्टब्ल्युटीय<br>स्टब्ल्युटीय |  |
| संदित्           | बाँदा हर्      | <b>ड</b> ूनर्                        | रणें दुरम्ब                                                   | देक्टीस्                                   |  |
| <u> </u>         | <del>ह</del> र |                                      | Shashrap<br>sansarsagi                                        | नदनं <b>देव</b><br>स्थानन्त्रपुरम्         |  |
| निवाद            | इंट्यान्यार्   |                                      | Hodes                                                         | #semsDy4                                   |  |
| - 3              | न्ज            | e-indic                              | स्थानकारणस्य                                                  | बन्दरूरमण                                  |  |
|                  |                |                                      |                                                               |                                            |  |

| मार्गवास्यानोंको जा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मार्गणां मार |
| विषयः । विषयः  |
| ी सामारको च्या निरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A de distant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| authan authan authan a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| व्यवस्थान्य वर्षे<br>व्यवस्थान्य वर्षे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| है सामाग्रिकारम् सावर विद्युप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 North                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| The state of the s |
| Asire and was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अवसदी हरू १६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ann 46 to Art 4.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| as a frequency                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The grand of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| _              |                     |                        |                                     |                                                      |  |
|----------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| <b>अपेक्षा</b> |                     | भाव                    | <b>अ</b> ल्प <b>बहु</b> त्व         |                                                      |  |
| Ţ              | उ इष्ट              |                        | श्चनस्थान                           | त्रमाण                                               |  |
| Ī              | देशोन ११ सागरीपम    |                        |                                     |                                                      |  |
| Ì              | <u> আঘৰণ্</u>       | आमश्रत्                | सवशुणस्थान                          | <b>बोपरत्</b>                                        |  |
| TÇ.            | तर<br>अन्तरहार्त    | <b>হা</b> বিক<br>আঘৰন্ |                                     |                                                      |  |
| भ              | ज्यु<br>ज्यु        | ના વનવ <b>્</b>        | "                                   | s*                                                   |  |
|                | आपरन्               | **                     | 29                                  | 12                                                   |  |
|                | वनपरिष्             | भागवन्                 | क्षमयनगरवानश्चि<br>तक               | पुरुषादिस्त्                                         |  |
|                | ।<br>इन्ह<br>अध्यस् | **                     | मिध्याटिट<br>स्थ्म उप<br>3, क्षपण्ड | अन उग्रणित<br>विशेषाभक<br>संस्थानग्रणित              |  |
|                | i=t                 | n                      |                                     |                                                      |  |
| _              | •                   | धाविक                  | षार्थे श्रनस्थान                    | आपश्र                                                |  |
| £              | i mer               | धैनियद                 | सागान्त्रसम्यानीः<br>निष्यपति       | स्वयं चय<br>स्वयः व्यव<br>स्वयः व्यवः<br>स्वयः व्यवः |  |
|                |                     | पा चिन्द्रह            |                                     |                                                      |  |
|                |                     |                        |                                     |                                                      |  |

|                                                                                                                 | मार्गणास्थानोंकी     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                 | गुजीयोंकी<br>अपेक्षा |
| वयन्य                                                                                                           | उत्रष्ट              |
| यचार गामावत<br>धंवनावयतः<br>कासव विष्णादाः<br>, १-व शण                                                          | <b>अन्या</b> यवन्    |
| -   mint                                                                                                        | थीपर्गर्             |
| विष्या हि<br>श्रावादनसम्पद्धिः<br>सम्बन्धिष्यादिः "                                                             | ;                    |
| वहरवंनी विस्तरकारमण्यापृथ्वे निस्तर                                                                             |                      |
| वित्या विश्ववादाया तक वित्यादा | .                    |
| "   "                                                                                                           |                      |
| व्यबह्न निप्पारशिते<br>दक्षना साणव्याय तक ** **                                                                 |                      |
| अवधिदर्शनी व्यवधि व्यवधि                                                                                        | 1                    |
| वेबलदक्षती शानिकर् नरावसाति                                                                                     |                      |
|                                                                                                                 | € / केर              |
| रण नीक वसंगतसम्बद्धाः निरनार<br>गामान                                                                           | . 41                 |
| हरपाबाछे सामादनसम्पर्णाष्टे बीवबन् आपनन्                                                                        | '                    |
|                                                                                                                 | वस्यामः<br>वस्यामः   |
| विष्यातीर<br>अभवनमञ्जूषि निरमर                                                                                  | -                    |
| t                                                                                                               | 1                    |

जीवोंके अन्तर, भाव और अल्पबहुत्वका प्रमाण.

| एक जीवकी अंपेक्षा                        |                                               | भाव                                          | बस्यबद्धस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| भय                                       | दत्रष्ट                                       |                                              | व्यवस्थान प्रमान  वार्गे नृतरपान द्वारपानम् सामा वार्गे द्वारपान वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान  वारपान  वार्गे द्वारपान  वार्गे द्वारपान | মনাগ                                        |  |
| न्यायवन्<br>निर्व<br>तर्भेहृतं<br>शोधवन् | अस्थायवत्<br>तर<br>देशीन ३३ सागरोपम<br>ओघवत्  | कायिक<br>आपवन्<br>11<br>11                   | गुणस्थानमञ्जनार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ओपवर्<br>सन्दर्भागाव<br>ओपवन्               |  |
| इः<br>का अस साग<br>तप्रहृतं<br>११        | देशांन दी हजार<br>सागरीपय<br>भ<br>भ<br>भ<br>भ | जीदिए ह<br>जीवतत्<br>''<br>जीपस्थिक<br>साविक | संबंधनस्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सनोपोगिष <b>्</b>                           |  |
| 17                                       | 23                                            | बीघवन्                                       | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वाययोगिकत्                                  |  |
| धेझानिवर्<br>न्ह्रानिवर्                 | अवधिहानिकर्<br>केवल्झानिकर्                   | ্<br>হাবিক                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अवधिकानिवर्<br>केवल्कानिवर्                 |  |
| उप्रद्व<br>त्वा जम भाग<br>न्वप्रदेवे     | ह ती वा<br>देशीन ११ ९७ ७<br>सागापम            | योधवत्                                       | सम्यामिष्या हि<br>सस्यतसम्यान्धि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | संस्यातग्राणित<br>असस्यातग्राणित            |  |
| 1                                        | तंत्र प्य<br>साधिक १ १८<br>साधीयम             | 9.8                                          | <b>श्रमत्त्रयत</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सबसे क्य<br>संस्थातग्रीणत<br>असंस्थातग्रीणत |  |

!! nftmm free हा जीनोंके अन्तर, मान और अल्पबहुत्तका प्रमाण.

| 1                        |                                              |                         |                                               |                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| एक जीव<br>शपेश्सा<br>जवय | र् <b>षी</b><br>उत्रष्ट                      | भाव                     | <b>ध</b> रग<br>धगरपान                         | <b>ब हु</b> रश्र<br>धवाग                                   |
| ળાય વ                    |                                              |                         | 1 41 1                                        |                                                            |
| ओपवत्                    | आंधदन्                                       | क्षापिक                 | खमयत्त्र4म्थानश्चि                            | अमन्यातद्वागित                                             |
| अन्तमुह्ते<br>,,         | देशीन प्रकारी<br>,, १६ सागरीपम<br>साधिक ११ » | श्वायोगडविक<br>११       | अप्रसद्ययः<br>प्रमद्ययः<br>सयनाययः<br>स्थानयः | सदमे कम<br>संस्थानग्रणित<br>असम्पातग्रणित<br>असम्पातग्रणित |
| 11                       | अन्तर् <u>म</u> हूर्व                        | धीपशमिक<br>क्षापोपशमिक  | चारों उपश्चामक<br>अप्रथतसम्बद्ध               | सबमे कम<br>संस्थादशीयत                                     |
| ,,                       | ,,                                           | ,,                      | श्रमचस्यत                                     | "                                                          |
| " (                      | नेरन्तर                                      | জীবরা <b>মি</b> ক<br>>> | संयतामयत<br>अस्यतसम्बद्धाः                    | <b>अ</b> तस्यातग्रभित<br>"                                 |
| 1                        | नेरवर<br>''                                  | - थीघवत्<br>औदिषिक      | ग्रणस्थानमेदामाद<br>११<br>११                  | क्षस्पत्रहुतामाय<br>ग                                      |
| स्रोधनम्<br>स्पनदिवन्    | आधवन्<br>पुरुषददिवन्                         | ধীবধিক<br>আঘৰন্         | सन्यूषस्यान                                   | <b>भनायोगिवन</b> ्                                         |
| ऑपनन्,                   | श्रोपत्रत्                                   | क्षायिक                 |                                               |                                                            |
|                          | नित्तर                                       | औदिविक                  | <b>ग्र</b> णस्थनिमेदामाव                      | अस्पबहु वामाव                                              |



## ५ विषय सूची (अन्तराम )

| ( અનામશુપા /                               |                                                              |                |                    |                                                                     |               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| भ्रम न                                     | वियय                                                         | पृष्ठ न        | त्रम न             | विषय                                                                | पृष्ठ न       |
| १ घ्यलाय                                   |                                                              | <b>{ 8</b>     | माना ज<br>हरण अ    | न्थ्यादष्टि जीवॉरा<br>विज्ञानी अपेक्षा मादा<br>अन्य बन्नर प्रतिपादन | , J           |
| और प्रति<br>२ अन्तरानु                     | तहा<br>(गमरी अपेता निर्देश                                   | ,              | ११ उन जी<br>निरूपण | यॉका उत्रष्ट अतर<br>'                                               | 6             |
|                                            | न<br>यापना, इब्ब, क्षेत्र,<br>रभाव, इन छह सेद                | 27             |                    | नसम्यग्हीष्ट और<br>ाथ्याहीष्ट जीनॉका<br>वकी बंपेक्षा साँटा          | •             |
| क्प सन्त<br>४ कीनसे                        | ारना स्थारप निकाय<br>अन्तरसे प्रयोजन है,<br>कर अ तरके प्रयोध | 8.3            | हरण ज<br>तथा स     | बन्य अन्तर निरूपण<br>इनगत अनेक द्वाका<br>समाधान                     |               |
| याचक व                                     |                                                              | ą              |                    | जीवींका सोदाहरण                                                     | • • •         |
| उसने हि<br>चिक नि                          | रिषय निर्देशका सय                                            | 29             | १४ असयत            | यन्तर<br>सम्यग्दीप्टेस टेनर<br>स्वत गुणस्थान तक                     |               |
|                                            | 2                                                            |                |                    | भीर एक जीयकी                                                        |               |
|                                            | से अन्तराजुगमनिर्देश<br>षि जीयोंका नाना                      | ४ २३           |                    | जय और उत्रष्ट<br>सोदाहरण निरू                                       |               |
| जीवॉकी<br>पण, सर                           | । अपेक्षा अन्तर निरू<br>ग सूत्र पटित ' जिल्य                 |                |                    | र्यामर गुणस्यानीका                                                  | १३-१७         |
| पद्मेंकी<br>७ मिच्यार                      | णिरतर' इन दोनों<br>साथकता प्रतिपादन<br>प्रिजीयोंका एक        | ક જ            | अपेक्षा            | भीर पङ्ग जापकी<br>जग्रम्य और उत्स्प्र<br>स्रोदाहरण निरूपण           | <b>१</b> ७-२० |
| आयिकी<br>अत्तरक                            | थेपसा जधाय<br>ग मोदाहरण निरूपण<br>य इंटनेक पद्यात्           | e <sub>s</sub> | वेचलीर             | एक और अयोगि<br>। नाना और एक<br>वेपेसा जघन्य और                      |               |
| होनेवाल<br><b>पह</b> रेका                  | रा श्रीतम मिध्यात्वे<br>मिध्यात्व नहीं हो                    |                | उत्स्थ व           |                                                                     | २० २१         |
| <ul> <li>मिथ्याद</li> <li>जीयकी</li> </ul> | इस शकाका समाधान<br>एष्ट जीजीका एक<br>संपक्षा उत्दर्ध स्तर    | 29             |                    | भी अपेक्षा अन्तरके<br>प्रतिपादन                                     | રા            |
| फा सोद<br>१० सासादः                        | हाइरण निरूपच                                                 | ٤              | आदेशमे अ           | ३<br>स्तराचगमनिर्देश २                                              | २ १७९         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>ग</b> 'तसनुगम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वेपय मृची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              | ( 8   | ) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| ममन वियय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पृष्ठ न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | धम न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विषय                                                                                                         | रुष्ट | न |
| १ गतिमागणा ( तर्वचित्रं ( तर्वचच्त्रं ( तर्वचच्चच्चच्चच्चच्चच्चच्चच्चच्चच्चच्चच्चच | १ सातिमार्गणा २०३१ ( नारगति )  नारशियों में प्रध्याति और  मारा श्रीर एक आंदर्श  माराशियों मारामहत्त्रपाय- व्हिष्ट भीर नारगीमध्याति ।  माराशियों मारामहत्त्रपाय- व्हिष्ट भीर नारगीमध्याति ।  माराशियों मारामहत्त्रपाय- व्हिष्ट भीर नारगीमध्याति ।  माराशियों मारामहत्त्रपाय- व्हिष्ट भीर मारागीमध्याति ।  माराशियों में भरामामान  माराशियों महे सिया  हिष्ट भीर भारतन्तरमाराहि  माराशियों वानों भथाम  भीर क्राय भीर अवस्था  माराशियों वानों भथाम  माराशियों वानों भथाम  माराशियों वानों भथाम  माराशियों वानों भयाम  माराशियों माराशियों माराशियों माराशियों भयाम  माराशियों माराशियों माराशियों माराशियों माराशियों माराशियों माराशियों माराशियों माराशियाम  माराशियों मार | वासीययमिक सन्तरं व<br>यनियम् , पनांड्य<br>यात्र सीर पनांड्य<br>यात्र सीर पनांड्य<br>यात्र सीर पनांड्य<br>सीर टाक्ट सन्तरं<br>सीर टाक्ट सन्तरं<br>सेराम कियमीमें<br>सरमासीय सीर्याम<br>सरमासीय स्थापन<br>क्यांच्या साम्यास्य<br>विद्यासीय साम्यास्य<br>विद्यासीय साम्यास्य<br>विद्यासीय साम्यास्य<br>विद्यासीय साम्यास्य<br>विद्यासीय साम्यास्य<br>विद्यासीय साम्यास्य<br>विद्यासीय साम्यास्य | \$1 v                                                                                                        | 13    |   |
| पावन<br>११ शाना पूधिवियाँचे शान<br>सम्यक्ति होत सम्यक्ति<br>द्वार नार्तिचाँचा मान<br>यच जीवची जवसा<br>भार उत्तर स्थानर<br>(निप्रकृति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६७ १८<br>शहम<br>रध्या<br>। और<br>स्पाय<br>६० ११<br>) ११ ४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | स्वार्थः<br>६९ वर्धाग्रः<br>पूर्वामर<br>श्रीभः<br>श्राभः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | भीर उत्पृष्ट आगर<br>य निवय उत्पाद<br>विदे दाला अपशा<br>अधाय भीर उत्पृष्ट<br>(इणुप्यस्ति)<br>अनुप्यस्तामक भीर | *1 v  | ١ |
| २२ तिर्येण मिध्यादिएयों वा<br>श्रीत यह जीववि ।<br>जियं के शहर शर<br>१६ तियं के शहर शर<br>हिता त्राय प्रधान् वा<br>श्रीत श्रीयमारिया श्रीत<br>मान वर ताव हैं<br>विपयों द्रीयमा श्रीयमा श्रीयमा श्रीयमा श्रीयमा श्रीयमा श्रीयमा श्रीयमा                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वयशा<br>शर दे१ दे६<br>तम्मक<br>प्रकल्ब<br>विको<br>देखा<br>देखा<br>देखा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | श्रीपवस्<br>श्री भागभूग<br>श्री भागभूग<br>श्री भागभूग<br>सावा व<br>सावा व<br>स्वसंग्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | विष्यार्ट्स झंडाका<br>रिक्र समुख्यार झव<br>त्यास् काम कामान्य<br>ति हानदारी यान्य                            | 1     |   |
| द्यवाच उपर्योगः वि<br>६५ शासाहब्रसादग्दरियाः<br>शयनायेषम् गुवसप्पन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | र मिन्दर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SS Willy B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | हरहे अध्यक्त                                                                                                 |       | • |

J

#### ( अन्तरानुगम )

| भ्रम न                        | विषय                                                                                                                               | पृष्ठ न  | त्रम न                                 | विषय                                                                       | पृष्ठ न                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| और                            | १<br>निषयकी उत्थानिका<br>प्रकारका मगलाचरक<br>प्रतिक्षा<br>राजुगमकी अपेक्षा निर्वेचा                                                | <b>;</b> | नाना उ<br>हरण ज                        | शिवारी संपक्षा ।<br>राज्य सन्तर प्रति<br>थिवारा उत्हर ।                    | पादन ३                               |
| भेद-ध<br>३ नामः               |                                                                                                                                    | 33       | सम्यगि                                 | रनमम्यग्दिष्ट<br>मय्यादिष्टि जी<br>विजी संपेक्षा र                         | श्रीर<br>प्रॉका<br>साम               |
| क्प <i>र</i><br>४ कीन         | मन्तरका स्यरूप निरूपण<br>से ब तरसे प्रयोजन है,<br>वताकर अतरके प्रयोग                                                               | * 3      | तयात                                   | प्रमय अत्तर नि<br>दानगत अनेकः<br>समाधान                                    |                                      |
| ७ सत                          | क् नाम<br>रानुगमनास्यक्तपतथा                                                                                                       | S.       | १३ उपर्युक्त<br>उत्हर                  | ' जीवॉंका सोदा<br>अन्तर                                                    | हरण<br>११-१३                         |
|                               | हे विविध निर्देशका संयु<br>तिकपण<br>२                                                                                              | п        | थत्रमत्त                               | सम्यग्दिष्टिने हैं<br>स्वयत गुणस्थान<br>और एक जी                           | तक                                   |
| ६ मिध्य<br>जीये               | शोधसे अन्तरानुगमनिर्देश<br>पादष्टि जीवोंका नाना<br>कि अपेसा अन्तर निरू                                                             | ४ २२     | थ तरॉ<br>पण                            | जय और व<br>कासोदाहरण                                                       | निक<br>१३-१७                         |
| सत्य<br>पद्गा<br>७ मिट<br>जीव | तथा सूत्र पठित ' णरिय<br>६, णिरतर ' इन दोनों<br>की साथकता प्रतिपादन<br>यादिष्ट जीयोंका एक<br>की थेपक्षा जय य<br>एका सोदाहरण निरूपण | છુહ      | नाना<br>अपेक्षा<br>अत्तरीं<br>१६ चारों | रशामन् गुणस्याः<br>और एन जी<br>जधन्य और उ<br>हासोदाहरण नि<br>क्षपन और अपेर | यकी<br>त्लुष्ठ<br>स्पण १७-२०<br>गेगि |
| ८ सम्ब<br>होने                | त्या सादाहरणानस्यण<br>स्वाय इंटनेके पद्मात्<br>वाला सीतम मिच्यात्य<br>लेका मिच्यात्य नहीं हो                                       | ěę       | जीवकी<br>उत्हर्भ                       |                                                                            | और<br>२०२१                           |
| सक<br>• मिष                   | ता, इस शकाका समाधान<br>यादिए अधिका एक<br>विशेषा उत्स्व अस्तर                                                                       | 39       | ण्य जी                                 | क्वरीके नाना<br>यकी अपेक्षा अर<br>ग प्रतिपादन                              |                                      |
| का र                          | मोदाहरण निरुषण<br>रादनसम्पन्हींच और                                                                                                | Ę        | )<br>आदेशमे अ                          | ३<br>शन्तराजुगमनिर्देश                                                     | I दर१७९                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | व तराउगम वि                                                                                | त्रय सूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 84)            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| क्रम म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पृष्ठ न                                                                                    | जम म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | यिषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | छ न            |
| १८ मार्गव स्वययम् । स्वययम् । स्वयः । | विषय  र गनिमार्गणा  (नाजगति)  पाँमें मिल्यादि श्रीतः  तम्ययदि श्रीतः  श्रीत विषय स्थाद स् | पृष्ठ न २२ २१ ।  त २२ २१ ।  त २२ २१ ।  त २२ २१ ।  हे द १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ | वस म<br>तियं प्राप्तियं<br>प्राप्तियं<br>प्राप्तियं<br>प्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्रापि<br>स्राप्तियं<br>स्रापि<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्तियं<br>स्राप्ति | तां गोपपिषय ।  ज्यातियम्, पा  द्वातियम्, पा  द्वातियम्, पा  प्रयाति भीरः प्रयाति भीरः  प्रानिमाति भिरः  प्रानिमाति भिरः  प्रानिमाति भीरः  प्र | मतर । दिया गरित । दिया गरित । | •              |
| प्रा<br>वि<br>प्रा<br>प्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | र स्वमाजियां<br>त्य कर सकते हैं,<br>ययमें बृक्षिण भीर उ<br>तपिक धानुसार<br>भारत उपद्यापा निरु<br>स्वादनसम्पर्धियाँने<br>यतास्वत गुणस्थान र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | सर<br>दा<br>पण १<br>रेकर                                                                   | ३२ उ<br>स्य<br>२<br>१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | क्त तीनी प्रकारवे<br>तस्यव्यव्यव्य<br>स्वय्यावध्य मनुष्यो<br>तिनी प्रवायके सस्<br>तिथ मनुष्योका श                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : सम्य<br>काथतर<br>यतसम्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ४८ ५०<br>५० ५१ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

#### ५ विषय सूची (अन्तरावराम्)

|                         |                                                                                                                 | ( अन्तर     | ानुगम )                                |                                                                      |                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| क्रम न                  | विषय                                                                                                            | पृष्ठ न     | कम न                                   | निपय                                                                 | पृष्ठ न           |
| १ धवल                   | १<br>निषयमे उत्यानिमा<br>मारमा मगलावरण                                                                          | <b>{-</b> 8 | नाना उ                                 | मध्यादृष्टि जीवाँ<br>विवासी भयशा मार<br>प्राय भन्नर प्रतिपा          | (T                |
| थीर इ<br>२ अन्तर        | गितशा<br>ानुगमरी अपेक्षा निर्देश                                                                                | ,           | निरूपण                                 |                                                                      | rt 6              |
|                         | धन<br>स्थापना, इथ्य, क्षेत्र,<br>भीरभाय, इन छह मेद                                                              | ,           | सम्यगि                                 | (नसम्यग्दिष्ट अ<br>मध्यादिष्ट जीर्गे<br>। प्रकास सोमा                |                   |
| रूप स<br>४ की नरे       | न्तरका स्यस्य निरूपण<br>त अन्तरसे प्रयोजन है,<br>ताकर अन्तरके प्रकाय                                            | 3.5         | हरण अ<br>तथात                          | प्रिन्य अन्तर निरूप<br>इत्तगत अनेक शक<br>ममाधान                      | ण                 |
| वाचव<br>७ झात्र         | नाम<br>जनुगमकास्यक्षयं तथा                                                                                      | PA.         |                                        | जीवाँका सोदाहर                                                       |                   |
|                         | डिविघ निर्देशका संयु<br>निरूपण<br>२                                                                             | 77          | अप्रमत्त                               | सम्यग्दिष्टेसे लेक<br>स्रवत गुणस्यान त<br>और पर जीनक                 | क                 |
| ६ मिध्य<br>जीवी<br>पण,  | विसे अन्तरातुगमनिदेश<br>रहिष्ट जीवींका नाना<br>की अपेका अन्तर निरू<br>समा सुत्र पठित ' जरिय                     | ४ २२        | अपेक्षा<br>अ तरों<br>पण<br>१७ चारों उप | ज्ञघ्य और उत्तर<br>हा सोदाहरण निर<br>द्यामक गुणस्थानीं<br>और एक जीवक | ष्ट<br>र<br>१३-१७ |
| पदीव                    | , णिरतर ' इन दोनों<br>है। साथैकता प्रतिपादन<br>ग्राइपि जीवोंका एक<br>ही अपेक्षा जग्राय                          | <b>છ</b> લ્ | अपेशा<br>स्रतराँ                       | जघन्य और उत्र<br>हा सोदाहरण निरूप                                    | ष<br>च १५-२०      |
| भारत<br>८ सम्य<br>होनेय | त्वा सीदाहरण निरूपण<br>क्या सीदाहरण निरूपण<br>क्या स्टूटनेने पद्यात्<br>साला सीतम मिय्याख<br>का मिथ्याख नहीं हो | e,          | केवलीक<br>जीवकी<br>उत्हर व             |                                                                      | त<br>र<br>२०२१    |
| सकर<br>१ भिष्य<br>आयि   | ता,इस दाकाका समाधान<br>गर्दाष्ट जीगीका एक<br>की येपका उत्कृष्ट यातर                                             | 29          | एक जी                                  | क्वलीके नाना औ<br>रही बंपेक्षा बातरपे<br>रामितपादन                   |                   |
|                         | तिहाहरण निरूपण<br>विनमस्यग्द्रष्टि और                                                                           | Ę           | आदेशमे अ                               | २<br>ान्तरानुगमनिर्देश                                               | २२ १७९            |

|                                                                                                                    | किला सची                                                                          | ( 24 )                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    | अन्तरानुगम विषय सूची                                                              | विषय पृष्ट न                                                                                                              |
| भग न विषय<br>१ गतिमार्गणा                                                                                          | २२ ३१ तियँचाँ<br>निरूप                                                            |                                                                                                                           |
| ( नर्दगति ) १८ नारिवयोंने निष्यादि । अस्तयतसम्यव्हि आः अस्तयतसम्यव्हि आः नाना और एक औ नाना आर प और उ अपका जप सीर उ | प्रीर तियुच्य<br>प्रोके तियुच्य<br>प्रवी प्रीका                                   | वियोतिमती मिध्यादिष्टि<br>त्योतिमती भ्रोपसामिति<br>त्यंनी भ्रोपसामिति<br>य भीर उत्तर ध भ तर १७-३८<br>सम्माने तिर्पर्योमे  |
| अन्तरां सारादनः १९ नारावियाँमें सारादनः ग्रहि और सम्योगस्य<br>जार्यका दोनां अपेश                                   | ताय- सार<br>तारिए सम्<br>तार्माते दोन<br>तरींगा औ                                 | विभाष्यादि जीवाँदा<br>विभाष्यादि जीवाँदा<br>मां भवेशाभील जण्य<br>द उत्दृष्ट भागद                                          |
| सहरान्त निरुपः<br>२० प्रथम पृथियोम्<br>सात्यों पृथियो तक                                                           | हेन्दर श<br>-मिच्या श<br>स्यग्रहिष्ट श                                            | ति तिययान भीर उत्तर ।<br>तियय भीर उत्तर ।<br>तिर                                                                          |
| नारावियाव प्राप्त<br>सांसे जयय शी<br>सन्दर्भवा दशानप                                                               | र उत्रप्र<br>युग प्रति २७१८                                                       | तिययाचा वाला<br>ज्ञाच और उत्तर अन्तर<br>वचेड्रिय तिर्वेश रुप्त्य<br>वचेड्रिय तिर्वेश रुप्त्य                              |
| पादन<br>२१ साता पृथिवियाँ हे<br>सम्पाटिए और स<br>र्टाए नारहियाँ हा<br>पह जीवनी                                     | व्यक्तिस्या<br>जाना और                                                            | वयस्य भार उत्तर प्रश्न अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य                                                            |
| और उत्स्य है ।<br>( तिय<br>३३ तिर्वेच मिध्याद                                                                      | चगति ) ३१-४५ ३.<br>चियांचा नामा                                                   | भाज्यस्थातम् धार<br>भाज्यस्थातम् धार<br>भाज्यस्थातस्यादिष्ठत्रीयांचा<br>भाग्यस्थातम्यात्रस्यात्रस्यात्रस्य                |
| ज्ञान्य शार<br>२३ तिया और १<br>कितने समय                                                                           | मनुष्य जामवे<br>स्थात् सम्यक्त्य                                                  | हारा मात होनेबाली योग्य<br>सारा मात होनेबाली योग्य<br>सावा बर्यन                                                          |
| प्राप्त दि।<br>विश्वपूर्व दि।<br>प्रतिपश्चि<br>प्रकारक उप                                                          | त्वमं कार्यः<br>एकं आरं उत्तरं<br>आनुसारं दा<br>अनुसारं दा<br>प्रसारिकामे हेन्दरं | १२ उस तीनो प्रशास सारा<br>इनसायणाधि भीत सारा<br>श्वित्याणि प्रतुत्यांश मानर<br>१२ तानो प्रशासे मानर<br>व्हरिमाप्यांग मानर |
| सपतासपत                                                                                                            | 13                                                                                |                                                                                                                           |

### ५ विषयस्वी

#### ( अन्तगनुगम )

|                             |                                                                                                        | • • •       | 3,                            |                                                                                                     |                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| क्रम न                      | विषय                                                                                                   | पृष्ठं न    | वसन                           | <b>विषय</b>                                                                                         | গুন্ত ব        |
| <b>१ ध्</b> यलाय<br>और मी   |                                                                                                        | ,<br>{ 8    | नामा उ<br>हरण अ               | मण्यादिक जीवाँका<br>विभिन्ने मण्या मादा<br>प्रमय मण्डम प्रशिपादन<br>विभिन्न उप्तरम प्रमय<br>विभिन्न | · 3            |
| भेद-क्रय<br>३ नाम, र        |                                                                                                        | ,           | सम्पति                        | जनस्यर्गिष भीर<br>मध्यादि और्योका<br>यक्षी भेपेशा सामा                                              |                |
| रूप <i>ञ्</i> न<br>४ कीनसे  | त्रकास्यमय निकाण<br>अन्तरसे प्रयोजन है,<br>विश्व अन्तरके प्रयोज                                        | 7 3         | हरण अ<br>तथात                 | प्राप्त सान्द्र निरूपण<br>दानगन सनेक शका<br>प्रमाधान                                                | q_17           |
| याचक<br>७ स्रातरा           | नाम<br>तुगमरास्यरूप तथा                                                                                | Ŋ           | १३ उपयुन<br>उत्दृष्ट          | जीवाँका सोदादरण<br>सन्तर                                                                            | 27-73          |
| उसका<br>किक                 | हेविष निर्देशका संयु<br>नेक्पण<br>२                                                                    | 29          | वप्रमत्त                      | सम्यक्तिशेस रेक्ट<br>स्वत गुणस्थान तक<br>और एक जीवकी                                                |                |
| ६ मिध्यार<br>जीवीर्व        | मसे अन्तरातुगमनिर्देश<br>इपि जीवींका नाना<br>विषयसा अन्तर निरू                                         | ४ २२        | अपेशा<br>अत्तरीर<br>यण        | अप ये जीवना<br>अपय और उत्तरप्ट<br>हा सोदाहरण निरू                                                   | ₹ <b>3</b> -{0 |
| सतर,<br>पदीकी               | या स्त्र पटित 'णरिय<br>णिरतर' इन दोनों<br>सार्थकता प्रतिपादन<br>दृष्टि जीयोंका एक                      | <b>છ</b> બ્ | नाना<br>अपेक्षा<br>अन्तराँ    | थीर एक जायकी<br>जयम्य और उत्स्रष्ट<br>हासोदाहरण निरूपण                                              | १७-२०          |
| श्रातर<br>८ सम्यक<br>होनेवा | श्रेपक्षा ज्ञयन्य<br>हासोदाहरण निरूपण<br>त्य इटनेटे पथात्<br>लाशन्तिम मिथ्यात्व<br>ा मिथ्यात्व नहीं हो | فع          | केवरीय<br>जीउकी<br>उत्रुष्ट व |                                                                                                     | २०२१           |
| सकता<br>९ मिथ्या<br>जीयकी   | ,इस दाकाका समाधान<br>दृष्टि जीवीका यक<br>। अपेक्षा उत्तर धकतर                                          | 23          | ण्यः স্ত্ৰীব                  | क्वरीके नाना और<br>ाक्षी बपेक्षा अंतरके<br>ा प्रतिपादन                                              | રદ             |
|                             | दाहरण निरूपण<br>निसम्यग्हीय और                                                                         | Ę           | आदेशमे अ                      | २<br> न्तरानुगमनिर्देश २                                                                            | २ १७९          |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            | eli. Lite i le                                             | विषय गृची                                                                                                          |                                                                                                                                                                  | ( 84                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| मग्र म                                                                                          | विषय                                                                                                                                                                                                                                       | पृष्ठ श                                                    | नगम                                                                                                                | पिपय                                                                                                                                                             | पृष्ठ न                           |
| <b>व</b> र्ग्यूमा                                                                               | रै गतिमार्गणा<br>( नग्रमी )<br>पॉम विष्णाद्धि और<br>ग्युग्यस्थि जीवॉब                                                                                                                                                                      | २२ ३१                                                      | निक्रपण<br>२१ पश्चित्र<br>निर्योग                                                                                  | यतिर्वेष, पादिहर<br>र्यान भीर परेक्टि                                                                                                                            | 0\$ \$ F                          |
| श्राप्तरा<br>श्रान्तरा<br>१० मार्गाव<br>ग्टरिए १<br>जापॉव                                       | थीर यथः जीववीः<br>जयायः थीर उप्पृष्<br>बारमदादश्यानिकपण्<br>प्रोमे सामादनसम्बद्धाः<br>गैर सम्बद्धाःमध्यादिष्ट<br>इत्योगे थपश्चामीस्<br>भीर प्रमुष्ट्यसन्दर्शनाः                                                                            | - ५३ २३                                                    | योंका<br>जयायः<br>२६ तीनीं<br>सासाक्<br>सुम्याग                                                                    | ानिमती मिप्यासी<br>दानों भेपसामीने<br>भीर उत्स्य भन्तर<br>प्रकारके तियेवीं<br>नगम्यम्बधि भी।<br>प्रयासिट जीवींक<br>मंपसामीस जवन्य                                | 7<br>20-20<br>1                   |
| व्यक्षणाः<br>४० मधम<br>व्यातधी                                                                  | न सिरुपण<br>पृथिपीम्यु हेन्सर<br>पृथिपी सम्बन्धिस्था                                                                                                                                                                                       | २४२६                                                       | भीर उस<br>५७ तीनों प्र<br>ग्टिए ति                                                                                 | हर भन्तर<br>नारके भन्यतसम्बद्ध<br>पैयोंका दोनों अपे                                                                                                              | ३८ ४१                             |
| मार्गाः<br>भोरतः<br>भारतः<br>पादमः<br>*१ सामा प्<br>सम्पद्धाः<br>दिए मा<br>एक जी।               | ार समयम्बरूपरिष्ट<br>दोने दानो अवसा<br>मार्च भार उत्तरुप<br>ता दशक्यान्य प्रति<br>प्रिचीयम्बर्गान्य<br>एक्षीर सम्बन्धित्य<br>एक्षीर सम्बन्धित्य<br>एक्षीर सम्बन्धित्य<br>एक्षीर सम्बन्धित्य<br>एक्षीर सम्बन्धित्य<br>एक्षी संवसा ज्ञास्त्र | २७ १८<br>२० ३१                                             | भातर<br>२८ तीनों प्र<br>निर्पर्धोष<br>जवाय भ<br>२९ पचेद्रिय<br>पर्यातकार<br>भास ज<br>भातर                          | ज्ञापय भीर उत्पृष्ट<br>गरेके स्वयतास्वयत<br>गरोकों भेपेक्षाजीस<br>रेर उत्पृष्ट भन्तर<br>तिर्येच रुक्त्य<br>गर्म सानों भेपेक्षा<br>प्रयासित अरुष्ट<br>मसुस्पमिति) | ४१ ४३<br>४३ ४ १<br>४५ ४६<br>४६ ५७ |
| शीर प्र<br>ज्ञान्य व<br>३६ तिर्पेश<br>वित्तन स<br>शीर क<br>प्राप्त व<br>वित्रयमें<br>प्रतिपत्ति | मध्यादृष्टियाँ बामाना<br>क जीयका भेपेशा<br>भीर उन्द्रष्ट भातर<br>भीर उन्द्रष्ट भातर<br>भीर प्रमुख्य जामके<br>मय प्रभात् सम्प्रकृत<br>प्रमास्त्रम् मादिको<br>हर स्पर्त हैं, इस<br>दक्षिण भार उत्तर                                          | \$ ? \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | ३० मनुष्य, म<br>मनुष्यना<br>शतर<br>३१ भोगभूमिन<br>लेखे पद्य<br>भ्रास माम<br>सावा वर्ण<br>३२ उक्त नीजी<br>दनसम्बन्द | गुष्यपर्यातन और<br>मध्यादिश्वजीयाँना<br>न मनुष्याँमें जन्म<br>ग्रम् सात सप्तादेशे<br>दानेपाली पोग्य                                                              | 8.2                               |
| २४ सासादन                                                                                       | उपद्भाषम् । जरूपण<br>स्तरयग्दरियाँस लेकर<br>यत गुणस्थान तकक                                                                                                                                                                                | ક્રેય                                                      | ३३ शानों प्रकार                                                                                                    | म्बुन्यामा अत्तर<br>एके सस्यतसम्य<br>मौका सम्तर                                                                                                                  | ४८ ५०<br>५० ५ <b>१</b>            |

## ५ विषास्त्री

### (अन्तगतुगम)

|                            |                                                                                                                 | ( 30.14          | 3447       |                                                                                                                      |                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| क्रम न                     | नियय                                                                                                            | पृष्ठन           | त्रम न     | <b>चित्रय</b>                                                                                                        | গৃত্ত দ        |
| :                          | १<br>विषयमी उत्यानिमा                                                                                           | £ 3              | सान<br>हरा | सीमान्यारीय जीवीहा<br>त जीवीही मणसा मादा<br>र जान्य साहा प्रतिपारन                                                   | ,              |
| १ धनला<br>श्रीर म          | तिगा                                                                                                            | ,                |            | - जीवॉस उर्ड मना<br>त्या                                                                                             | ,              |
| भेद-वर<br>३ सामः<br>कारः व | तुगमर्थः श्रेपशा निर्देश<br>यन<br>स्यापना, इच्या, क्षेत्र,<br>रोर भाषादम छह भेद<br>स्वरंशास्यरुप निरुपण         | ,                | वर<br>यद   | नार्गनप्यारिष्ट भीर<br>यभिष्यारिष्ट जीयोश<br>'जीयरी भीरता माना<br>च जारे ये अनुरक्तिमाण                              |                |
| ध कीनमे                    | । सन्तरसं प्रयोजन दै,<br>ताहर अतरह प्रवाय                                                                       |                  | ो ऑ        | ॥ तर्ज्यन मेनेच दावा<br>का समायान                                                                                    | 4_51           |
| घाचव                       | त्ताम<br>तनुगमका स्वरूप तथा                                                                                     | 3                | ্ব ব       | र्युन जीवॉना सोदाहरण<br>रष्ट अन्तर                                                                                   | 27-73          |
| उसके                       | द्विधिय निर्देशका समु<br>निरूपण                                                                                 | 29               | थ          | मयतसम्बर्गिष्टेम नेकर<br>प्रमुख्यम् गुणम्यान तक<br>ना सार एक जीवकी                                                   |                |
| ६ मिछ                      | तोपसे अन्तरानुगमनिर्देश<br>तारुष्टि जीवॉका नाम<br>तिका थेपसा अन्तर मिरु                                         | T .              | a 4        | पभा जयस्य सीर उत्तरध्य<br>उत्तर्यका मोदाहरण निरु<br>ज                                                                | 25-13          |
| पण,<br>सत्<br>पदा<br>७ मि  | , तथा सूत्र पतित 'णित<br>र, णिरतर' इन देखें<br>की साथकता प्रतिपादक<br>व्यादिष्ट जीयोंका स्ट<br>दर्श संपक्षा जयन | व<br>रे<br>१ ४ ' | 8 8        | ारी उपशामन गुणम्यामीन<br>तमा और पन जायनी<br>पेप्सा जजन्य और उत्पत्त<br>त्वराहा सोहाहरण निम्पा<br>गरी स्वपन और संपीति | 13-20          |
| धाः<br>८ सर<br>होर         | तरका सोदाहरण निरुप<br>त्रक्ष्य छुटनेक प्रधा<br>त्रवाटा अतिम मिथ्या<br>लेका मिथ्यात्य नहीं।                      | ण '<br>त्य       | 3          | त्वर्गको नामा भार रूप<br>श्रीपकी श्रेपका ज्ञापन्य भी<br>अस्ट्र घन्तर<br>स्ट्रोपकेन प्रीके नामा श्री                  | र<br>२०२१<br>र |
| स                          | हर किन्यास करा<br>क्ता, इस शकाका समाध्य<br>स्थादिए जीवीका ध                                                     | ग्रान            |            | क्त जीउनी वपेक्षा व तरहे<br>वसाउना प्रतिपादन                                                                         | ર્વ રા         |
| र्ज<br>ध                   | विका संपेक्षा उत्हर्ध अत्<br>। सादाहरण निरूपण                                                                   | ार<br>ोंर        | }          | ३<br>देशमे अन्तरातुगमनिरेंग                                                                                          | २२ १७९         |

|                                              |                                                                                                                                                       | अन्तरानुगम     | विषय स्चौ                                                         |                                                                                                                      | (84)                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| श्म न                                        | विषय                                                                                                                                                  | पृष्ठ न        | ] सम न                                                            | विषय                                                                                                                 | प्रथ न                       |
|                                              | १ गतिमार्गणा<br>( नरकगति )                                                                                                                            | २२ ३१          | तियँची<br>निरूपण                                                  | का सोपपत्तिक अन्त                                                                                                    |                              |
| धसर<br>माना<br>भएस                           | वेयोंने निश्यादिष्टि और<br>तसम्यग्दाप्टि जायोंवे<br>भोर एक जीउन<br>त अधन्य और उत्सूद<br>तिवादिस्यानिस्पा                                              | i<br>i         | तियँचप<br>तियँचये<br>योंगा                                        | पतियंच, पचेदित<br>यीत भीर पचेदित<br>निमती मिष्यादी<br>दोनों भेपेसाभी<br>गीर उत्रष्ट भन्तर                            | र<br>र<br>इ                  |
| १९ माराव<br>व्हरि<br>जायो<br>जघार<br>सहस     | क्योंमें सामादनसम्बन्धारि<br>और सम्यग्मिण्यादि<br>का दोनों भेपेक्षाओंसे<br>मंगिर उत्दृष्ट भन्तराका<br>न्त निरूपण                                      | २४ <i>२</i> ६  | २६ तीनीं<br>सासादः<br>सम्योग<br>दोनां ३<br>और उत्स                | प्रकारके तियंची<br>तसम्बन्दि भी<br>भ्यादि जीवॉक<br>त्पेशामींसे जयन<br>एष्ट भन्तर                                     | 7<br>7<br>7                  |
| द्वि व<br>नारावे<br>भॉसे<br>अन्तर्रे<br>पादन | िपूचियी तकके मिण्या<br>भीट अस्वतत्तरम्यक्षि<br>प्योके दोनों अधेक्षा<br>जयाय और उत्पृष्ट<br>का दशास्त्रप्रकारित                                        | २७२८           | ग्दणि तिः<br>साभाँने<br>अम्सर<br>२८ तीनों प्रव<br>तियंगोंका       | हारके भसपतसम्ब<br>पँचोंका दोनों अपे<br>अधन्य और उत्तरप्र<br>हारके सयतास्यत<br>(दोनों अपेक्षाओंसे<br>र उत्तरप्र भन्तर | <b>पर पर</b>                 |
| सम्या<br>दृष्टि न<br>एक ज<br>भार उ           | ष्ट्रिपियेयों ने सासाइन<br>दृष्टि भीर सम्पन्मिथ्या<br>।रान्यों ना ना भीर<br>।पनी अपेक्षा जय य<br>त्रुष्ट अन्तर<br>(तियचगिति)<br>मिम्यारुष्टियॉना नाना | २° ३१<br>३१ ४६ | २९ पचे दिय<br>पर्याप्तकाँव<br>ऑसे जा<br>धासर<br>(<br>३० मनुष्य, म | तियंच क्राप्य<br>विना भेपसा<br>व्यासीत उत्हर<br>मनुष्यगति )<br>उप्यपर्यातक भीट                                       | ४५ <i>४६</i><br>४५ <i>५७</i> |
| शीर ।<br>जघय<br>२३ तियंच<br>कितने<br>शीर ।   | एक जीयकी भेपशा<br>भीर उन्ट्रंथ अन्तर<br>भीर मनुष्य जनमेक<br>समय पक्षाच् सम्यक्त्य<br>समय पक्षाच् सम्यक्त्य<br>समय पक्षाच् सम्यक्त्य<br>सम्यक्ताच्याम  | 38.38          | भन्तर<br>११ भोगभूमिङ<br>रेनेके प्रश                               | मध्यादिश्व जीवाँका<br>मनुष्याम जन्म<br>प्रसात सप्तादके<br>देनेकारी धोन्य                                             | cv 3V                        |
| विषयमें<br>प्रतिपरि<br>प्रकारने              | दक्षिण और उत्तर                                                                                                                                       | ३२             | दे२ उक्त तीनों<br>दनसम्पन्हां<br>ग्रिथ्याद्या                     | प्रकारके सासा<br>ष्टि और सम्पन्<br>प्रमुप्योका धन्तर<br>के सस्पतसम्प                                                 | 84.00                        |
|                                              | तयत गुणस्थान तकके                                                                                                                                     | ı              | ग्दप्रि मनुष्य                                                    |                                                                                                                      | pool                         |
|                                              |                                                                                                                                                       |                |                                                                   |                                                                                                                      |                              |

#### (अन्तगनुगम)

| थम न                     | नियय                                                                 | पृष्ठ ४    | त्रम न                                | विचय                                                    | যুষ              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| י איי                    | १<br>निषयमी उत्थानिमा<br>कारका मगलाचरक                               | <b>{ 8</b> | माना जी                               | एकार्थाः अधि<br>विदेशि भवता सार्<br>विकास महाराष्ट्रीया | (T               |
| थीर :<br>२ अन्तर         | प्रति <b>गः</b><br>जनुगमकी अपेका निर्वेश                             | ,          |                                       | वित्र उत्तर क्षाणाः<br>वित्र उत्तर क्षाण                |                  |
| भेद-क<br>३ साम.<br>काळ र | यन<br>स्यापना, इय्य, क्षेत्र,<br>भौरभाय,इन छह मेर्                   | 3,3        |                                       | स्यात्रप्रि जीवाँव                                      | п                |
| रूपश<br>४ कीनसे          | न्तरका स्थरूप निरूपण<br>। अन्तरसे प्रयोजन है,<br>ताकर अन्तरहे प्रकाश | 13         | हरण जन<br>तथा तद                      | ती सपशा साह<br>स्य अन्दर्शनस्य<br>नगत अनेक शक           | ল                |
| षाचक<br>७ शतर            | नाम<br>जिन्हामका स्वक्षा सक्त                                        | es.        | श्रीकासः<br>१३ उपयुक्तः<br>उत्दृष्ट्य | नीयाँका सोदाहर                                          | 9-7<br>T<br>23-1 |
| चिक्                     | द्विविध निर्देशका संयु<br>निरूपण<br>२                                | 29         | १४ असयतस<br>अप्रमत्तस्                | म्यारियेस रेकर<br>यन गुणस्थान तक<br>विरादिक जीवर्ष      | F.               |
| ६ मिथ्या                 | घसे अन्तराजुगमिनेदेश<br>दृष्टि जीयोंका नाना<br>ति अपेक्षा अन्तर निरू | ४ २२       | अपेशा ज                               | त्य और उत्मध<br>स्रोदाहरण निरू                          | £                |
| पण, त<br>सतर,            | था सूत्र पटित ' गरिय<br>णिरतर ' इस होस्टें                           |            | १७ चारी उपरा<br>नाना औ                | तमक गुणस्यानीका<br>र पक् आयकी                           |                  |
| ७ ।मध्या<br>जीयकी        | सार्थकता प्रतिपादम<br>दृष्टि जीवींका एक<br>व्यवसा जग्रस              | 84         | <b>बन्तरो</b> काः                     | घम्य और उत्हम्र<br>सोदाहरण निरूपण<br>कथीर अयोगि         |                  |
| द सम्यक<br>होनेवा        | ना मोदाहरण निरूपण<br>त्य दृश्नेते पद्यात्<br>रा सतिम मिथ्यात्व       | ea         | वेचलीका                               | नाना और एक<br>।सा अधन्य और                              | 2021             |
| षकता.<br>९ मिध्याः       | मिध्यात्व नहीं हो<br>इस शक्ता समाधान<br>दिए जीनोंका एक               | ,,         | १७ सयोगिक्य                           | रीने नाना और<br>अपेक्षा अत्तरके                         | વદ               |
| मा साः                   | विषया उत्तर एवा तर<br>हाहरण निरूपण<br>नसम्यन्द्रष्टि और              | ٤          | आदेशमे अन्त                           | ₹                                                       | २ १७९            |
|                          |                                                                      |            |                                       |                                                         |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ध</b> ातस्युगम                                                                | विगय स्वी                                                                                                |                                                                                                          | (84)                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| मम विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | पृष्ठ न                                                                          | क्षम न                                                                                                   | वित्रष                                                                                                   | प्रस्                            |
| १ गतिमार्गणा<br>( नग्वपति )<br>१८ नारविचोमें मिथ्यादिष्ट श्रीर<br>अस्पनसम्बन्धाः कार्योचे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २२ ३१                                                                            | निरूपण<br>२५ परेदि<br>तिसँउप                                                                             | यितियेच, पचे दिर<br>विशेष और पचे दिर                                                                     | र<br>३३३७<br>।                   |
| माना और एक जीवकी भगरा जाय और उन्छ अन्दर्श जाय और उन्छ अन्दर्शक प्रिकारण निकरण १९ मार्राव योगे सारगदनस्थान करि भार कारगीनस्थारी जायांका होना भगरामार्थे                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  | योंचा<br>अधन्यः<br>२६ तीनों<br>सासाद<br>सम्योग<br>दानों                                                  | भीर उत्रप्त भन्तर<br>महारके तियंगीं<br>नसम्यादि भी।<br>स्पादि जीवींक<br>भवेशाभींसे खग्न                  | र<br>३७-३८<br>र                  |
| सरपान निरूपण<br>२० मधम पृथियीम रेकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २४ २६                                                                            |                                                                                                          | रूप भारत<br>कारके अस्तरतसम्य                                                                             | इंट 8ई                           |
| सात्रमी पूरियो तकके विच्या<br>राष्ट्रि शीर अस्यत्मार्ग्यराष्ट्रि शीर अस्यत्मार्ग्यराष्ट्रि<br>माराष्ट्रपाठे देखाँ अपेक्षा<br>असेत जायन और उन्ह्रप्ट<br>असरोका रहा न्तृप्यक प्रति<br>गहन नाता पूर्वाययाँ सामान्त्र<br>राज्याराष्ट्रि और सामान्त्रम<br>राज्याराष्ट्रि शीर सामान्त्रम<br>राज्याराष्ट्रि शीर सामान्त्रम<br>प्रवृत्तायाँ सामा और<br>यक्ष जीयकी स्वरंगा जायन<br>और उन्ह्रप्ट अन्तर<br>(तियन्त्राति) | <b>૨૭ ૨૮</b><br>૨ <b>૧ ૨</b> ૧<br><b>૨</b> ૧ <b>૨</b> ૧<br><b>૨</b> ૧ <b>૨</b> ૧ | ग्दिए ति<br>शामाँसे<br>अन्तर<br>२८ तीनों म<br>निर्ययांच<br>अध्ययां<br>२९. पचेट्रिय<br>पर्यातकों<br>अम्तर | पॅचॉका दोनों अपे<br>जयन्य और उत्कृष्ट<br>कारके स्वयतास्वयत<br>ग्रदोनों भऐसामोंसे<br>ग्रिट उत्कृष्ट सन्तर | 84 84<br>84 84<br>84 84<br>84 96 |
| २२ तिर्यंच मिष्पारिध्याँवा नाना<br>श्रीर एव जीयकी भेपेशा<br>ज्ञधन्य भार उत्रष्ट धन्तर<br>१६ तिर्यंच भीर मनुष्य जामके<br>वितने समय प्रधास सम्बन्ध                                                                                                                                                                                                                                                              | ३१ ३२                                                                            | मञ्जूष्यना।<br>भारतर<br>११ भोगभूमि<br>लेनेके प्रश                                                        | नुज्यप्याप्तक आर<br>मिष्यादृष्टि जीपॉका<br>व सनुज्योंमें जन<br>सन्दर्भात सप्ताद्दके<br>दोनेयाली पोग्य    | 48 83                            |
| कीर सपमासयम आदिको<br>प्राप्त कर सावन हैं, इस<br>विश्वमें दक्षिण और उसर<br>प्राप्तपासके अनुसार का<br>प्रकारक उपदेशोका निरुपण<br>२४ सासाइनसायग्याधियों ने देवर<br>सप्तास्यत गुणस्थान तकके                                                                                                                                                                                                                       | 32                                                                               | ताका वज<br>३२ उक्त तीनों<br>दनसम्यक्त<br>म्मिच्यादी<br>३३ तीनों प्रका                                    |                                                                                                          | 879<br>86 40<br>40 48            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                          | •- 1/                            |

## ५ विषय सुची

( अन्तगनुगम )

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| त्रम न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>विषय</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पृष्ठ न                                       | ) शम न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | चित्रय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79                            |
| १ प्रवत्<br>श्रीतः<br>१ श्रीतः<br>१ श्री | १ नियमी तत्वानिमा गवारका मगराचरण मतिमा रावारका मगराचरण मतिमा रावारका मगराचरण मतिमा रावारका मगराचरण स्थारका रावारका | है ए ए<br>, , , , , , , , , , , , , , , , , , | मार्गाः<br>हरणः ३<br>१४ वन अ<br>निमणः<br>१२ माराः<br>१४ माराः<br>१४ वरपुन<br>उरहणः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श्रेषाः<br>श | मान्याणि जीवां जीवां जीवां भाग्याणि जीवां भाग्या मान्य मान् | ा<br>ा<br>न<br>र<br>र<br>०-११ |
| सकता<br>९ मिथ्या<br>जीयर्च<br>कासो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | त्ता स्वयाय नहीं हा<br>त्रम्य समाधान<br>हिए जीजेंग एक<br>विषया उत्तर एक तर<br>दाहरण निरुपण<br>दनसम्पन्हीय और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n<br>E                                        | एक जीवर<br>यमानका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नी व्यवेक्षा व्यत्तरके<br>प्रतिपादन<br>३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | રદ<br>-१७९                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |

| <b>भ</b> तरानु                                                                                                                                                                                                                                                                               | ाम विषय सूची ( ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रमन विषय पृष्ठः                                                                                                                                                                                                                                                                            | ा धमन विषय पृष्टः                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| १ गतिमार्गणा २२ ३<br>( नरकमति )<br>१८ नारविचाँमें मिळ्यासिक और<br>स्वस्पतसम्बन्धार्थक<br>नाना और पत्र जीवनी                                                                                                                                                                                  | १ निर्ये गैंबा सोपपतिक अतर<br>निरूपण ३३३<br>५७ पचित्रपतियंच, पाठिय<br>निर्येचपपति और पोटिय<br>निर्येचपतिमती गिष्याहरि                                                                                                                                                                                       |
| भाषा आर पर्व जायना<br>भाषा काय और उत्तरण<br>अन्तर्वाना सोदाहरण निरुषण २०२<br>१० नारिक्योंने सासादनसाय-<br>व्हिट और सार्यामध्यादणि<br>जायेका दोनों भपकाओंले<br>जाय और उत्तरण आसीता                                                                                                            | र्योका दोनी अपशाशीन                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सददा त निरूपण १४२१                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २० प्रयम पृथिपीत लेकर सातप्रीपृथिपी तक्षे मिध्या हिए श्रीर अस्यतस्वरम्दाष्टि माराविपीते द्वांतो अपेका श्रीसे जयाय शीर उत्हरण्य<br>अस्ताविपादा त्युप्य मित्र पादा ११ साता पुर्वापयांक नामादन तत्यपदिष्ठ श्रीर नाम्यिमच्या हिए मारविपीदा नामा श्रीर पद जीपकी श्रीरका जयाय शीर उत्हर स्वतर २०११ | व्हि तियं में वा दोनों अव<br>शाओंते जाय और उत्तर धाओंते<br>अत्तर धाओंते उत्तर धाओंते<br>उत्तर कार्य स्वतास्वक<br>तियंपांवा दोनों अपेशामीले<br>जाय और उत्तर धनतर अरूप्य<br>वर्षांवाद्य तियंच लाज्य<br>वर्षांवाद्य तियंच लाज्य<br>वर्षांवाद्य दानों अवसा<br>असे जाय और उत्तर धाओंते<br>असे उत्तर धाले प्रस्ता |
| (विषयावि ) ३१ ४६<br>२२ तिस्य मिस्यारिएमॅड माना<br>सीर यह जीवने अंधरा<br>ज्ञाग्य और उत्तर अग्देश<br>२३ तिस्य और सञ्चय जग्मेड<br>विजेत स्पार्थ स्थाप्यस्य<br>स्रोट स्पमास्यम्म स्थादिको                                                                                                        | ( मनुष्यति ) ५६ ५७<br>१० मनुष्य, सनुष्ययतिक और<br>मनुष्यति विष्यादि सीवीका<br>अ तर ५६४३<br>१६ भोगन्निक सनुष्योंने जन्म<br>देनेके पधाप् सात सतार ब<br>सारा मात्र होनेवारी योग्य<br>ताका क्षम होनेवारी योग्य                                                                                                  |
| प्राप्त कर तकते हैं, इक्त<br>प्रयम दक्षिण भार उत्तर<br>प्रतिपतिकें भाउतार वा<br>प्रवास्त्र उपदेशांवा निकपण<br>२४ सासादनसम्बग्धायेने शेष र<br>स्वतासपत गुजरपान तकके                                                                                                                           | ताश वयन<br>१२ उन तीना प्रवाद सामा<br>इनमञ्चादि श्रीत समय-<br>मिस्यादि श्रमुखांका सन्तर ४८००<br>१३ मानो स्वादे समयनसम्<br>वर्षाः श्रमुखांका सन्तर ७००१                                                                                                                                                       |

(अन्तगनुगम)

| त्रम न                        | नियय                                                                                | पृष्ठ न | प्रम न                      | िंगय                                                                              | দুন্ত ৰ        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>१</b> घवला<br>श्रीर म      |                                                                                     | 8 }     | नाना उ<br>हरण अ             | मण्याद्यक्ष जायाः<br>वीजिती स्रोप्ता साह<br>राज्य अन्तर प्रतिपार                  | T<br>'म 3      |
| २ अन्तरा<br>भेद-क्य           | नुगमरी अपेशा निर्देश                                                                | ,       | रिश्वामाद                   | नसम्यग्द्धि औ                                                                     | ,              |
| काल अ<br>इप अन<br>४ कीनस      | रिभाग। इन छह भेद्<br>तरका स्वरूप निरूपण<br>अन्तरसे प्रयोजन है.                      | 13      | एक जी<br>दरण ज              | मध्याद्यश्चितीयाँक<br>प्रकी अपेक्षा मोट<br>यिन्य अन्तरनिरूपः<br>रानगत अनेक द्वारा | r<br>भ         |
| यह यत<br>याचक<br>७ अन्तरा     | ाकर अत्तरके एकार्य<br>नाम<br>नुगमना स्वरूप तथा                                      | ş       | ऑका स                       | नमाधान<br>जीवींका सोदाहरण                                                         | 6-35           |
| चिक्                          | 2                                                                                   | 33      | श्रप्रमश्चर<br>नाना व       | सम्यन्द्रष्टिसे लेकर<br>स्यत शुणस्यान तक<br>बार यक् जीवकी                         |                |
| ६ मिध्याद<br>जीवींकी          | सि अन्तरानुगमनिदेश<br>हि जीवींका नाना<br>। अपेक्षा अन्तर निरू<br>ग सुत्र पटित 'णरिय | ४ २२    | य तरीं क<br>पण              | जाय और उत्तर ह<br>सोदाहरण निक                                                     | <b>₹</b> ₹2-₹3 |
| सतर,<br>पर्दोकी<br>७ मिथ्याह  | णिरतर' इन दोनों<br>सार्यकता प्रतिपादन<br>एि जीयोंका एक                              | ક લ     | नाना <i>व</i><br>संपद्धाः ३ | रामक गुणस्थानोंका<br>शैर एक जीवकी<br>तथन्य भीर उत्हर<br>। सादाहरण निरूपण          |                |
| जीवकी<br>स्रातरक<br>८ सम्यक्त | श्रेपशा ज्ञाय<br>त्र सोदाहरण निरूपण<br>त्र छुटनेके प्रधात्<br>त्र श्रुटनेके प्रधात् | eq      | १६ चारों श<br>केवलीका       | पक् और अयोगि<br>बाना और एक<br>पिक्षा उधन्य और                                     |                |
| पहल्का<br>सकता,!<br>९ मिथ्याट | मिष्यात्व नहीं हो<br>स्सदाकाका समाधान<br>पि जीवों का एक                             | 39      | एक जीवर                     | वरीने नाना और<br>गी अपेक्षा अन्तरने                                               | २० <b>२</b> १  |
| जीयर्दाः                      | अपसा उत्रष्ट यातर<br>।इरण निरूपण                                                    | 8       |                             | ष्रितपादन<br>३<br>तगतुगमनिर्देश २                                                 | २१ ,<br>२१७९   |

|                                                                                                                                | <b>अ</b> 'तसनुगम                      | विषय सूची                                              |                                                                                                          | ( 84 )        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| भगम विषय                                                                                                                       | १ष्ठ म                                | कम न                                                   | विषय                                                                                                     | प्रध न        |
| १ गतिमार्थणा<br>( नग्वगति<br>१८ नारविधाँमें मिन्धार्टाष्ट्र<br>अस्वत्यस्थार्ट्यस्ट्रि<br>माना और एक अ<br>अवस्य जपन्य और र      | वि <del>वेचे</del><br>विवर्षी         | निक्रण<br>२ प्राप्ति<br>तियाग<br>तियाग                 | वासीपपसिक अत<br>व<br>व्यतियँच, पानिद्वय<br>वर्षीय और पचेन्द्रिय<br>वेनियती भिष्यादि<br>देनों भेषेशाओं हे | 33 30         |
| धन्तरों वा चोदाहरण वि<br>१० मारावियों में मारादनर<br>ग्टिए और सम्यासिय<br>जीयों वा दानी खेपस<br>जाय और अरुए अस                 | हरणा ६२२३<br>सप-<br>१९६<br>ऑस<br>रॉका | जघ'य<br>२६ तीनों<br>सासार<br>सम्योग<br>दोनों           | भीर उत्तर छ स तर<br>प्रकारके तिथेंचीते<br>नसम्पर्टाष्ट भीर<br>मध्यादष्टि जीवीक<br>भएसामीके जवन्य         | ₹७- <b>३८</b> |
| नातयीं पृथियी तक्षे मि<br>द्वार और अस्पनसम्ब                                                                                   | र्डि                                  | २७ तीनों प्र<br>ग्टिटि ति<br>सामाँस                    | टए भातर<br>वारके असपतसम्य<br>पिंचीका दोनों अपे<br>जयम और उत्हर                                           | ३८४१          |
| मारावियाँवे देखाँ को<br>भॉस जयाय थीर उ<br>भारतराँचा दशक्तपूर्यकः<br>पादन                                                       | त्र प्र                               | तियंची।                                                | कारके सवतासयस<br>विमों भवेशाभीसे                                                                         | 8\$ 83        |
| २१ स्तातां पृथावयां के सारत<br>सम्यन्तिष्ट भीर सम्यन्ति<br>दृष्टि नारत्रियां ना नाना<br>यह जीवनी अवस्ता ज<br>भीर उत्सूष्ट भानर | दन<br>प्या<br>भीर                     | <९ पचेदिय<br>पर्यातकाँ<br>भौरेत ज<br>भारत              | रा दोनों अपेक्षा<br>घष और उत्पृष्ट                                                                       | <b>४३४</b> ५  |
| ( तिर्येचगति )<br>२२ तिर्येच मिण्यादिष्टयाँगाः                                                                                 |                                       | ३० मनुष्य, ३                                           | ( मनुष्यगति )<br>मनुष्यपर्यातक और<br>मिष्यादिश्वीर्योका                                                  | ४६ ५७         |
| धीर एक जीयशी को<br>जग्रन्य आर उत्रुप्ट अन्त<br>२३ तिर्घेच और मनुष्य ज<br>वितन समय पश्चात् सम्य<br>श्रीर सपमासयम मारि           | र ३१३२<br>मके<br>पत्य                 | श-तर<br>११ भोगभूमि<br>रेनेचे पड                        | ज मनुष्योमें जन्म<br>गत् स्तान सताहरे<br>होनेवाली धोग्य                                                  | <i>स</i> ६ ६७ |
| प्राप्त वर सकते हैं,<br>विषयमें दक्षिण और उ<br>प्रतिपत्तिके अनुसार<br>प्रवासे उपदर्शीका निरू                                   | इस<br>सर<br>सो<br>पण ३५               | साका वर्ण<br>३२ उक्त तीनी<br>दनसम्यक्त<br>स्मिच्याद्यी | न<br>प्रकारके सासा<br>हिंधे और सम्प<br>हमनुष्योका अतर                                                    | ४७<br>४८५०    |
| २४ सासादनसम्बन्दिएयाँसे ने<br>सपतासयत गुणस्थान तन                                                                              |                                       |                                                        | एके असयतसम्य<br>योका अन्तर                                                                               | ५० ५१         |

#### ५ विषय सूची (अन्तरानगम्)

|                                    |                                                                                           | ( બન્ત   | सञ्चम )                           |                                                                                       |                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| श्म न                              | विषय                                                                                      | पृष्ठ न  | श्रम न                            | निषय                                                                                  | पृष्ठ न          |
| और :                               | १<br>निषयकी उत्थानिका<br>कारका मगराचरण<br>प्रतिहा<br>उत्तर्गमकी खेपेशा निर्देश            | \$-8     | नाना जं<br>दृरण ज                 | म्याद्यां जीवाँ<br>विद्यारी अपेक्षा मोर<br>पन्य अन्तर प्रतिपा<br>पाँका उरहाष्ट्र अन्त | ता<br>इन ७<br>१९ |
| भेद-व<br>३ सामः                    | त्युगमग्राभवशानिहरू<br>यन<br>स्यापना, इच्य, क्षेत्र,<br>श्रीरमाय, इन छह भेद               | 99       | १२ भासाद<br>सम्यग्म               | नसम्यग्हीष्ट औ<br>य्यादिष्ट जीवीं                                                     | ri               |
| क्पम<br>ध कीनरे                    | न्तरफा स्वरूप निरूपण<br>त अन्तरसे प्रयोजन है,<br>ताकर अन्तरसे प्रयोजन                     | \$ 2     | हरण अ                             | ारी अपेक्षा सोट<br>यन्य अन्तरनिरूप<br>(न्तर्गत अनेक शक                                | ण                |
| धायक<br>७ झत्तर<br>उसके            | नाम<br>ानुगमका स्टब्स्य तथा<br>विविध निर्देशकास्त्र                                       | pw       | १३ उपर्युक्तः<br>उत्दृष्ट् ब      | जीवॉका सोदाहर                                                                         | ग<br>२१-१३       |
| জী                                 | निरूपण<br>२<br>१पमे अन्तरानुगमनिदेश                                                       | ध<br>१२२ | अप्रमत्त्व<br>नाना व              | यत गुणस्यान तत्र<br>रिट पक जीवर्न<br>विषय और उत्रप्ट                                  | r<br>t           |
| ६ मिथ्या<br>जीवॉर<br>पण, १<br>भतर, | दिष्टि जीयोंका नाना<br>री बंपेरत बन्तर निरू<br>त्या गुत्र पटिन 'बहिय<br>पिरक्ट' इस टेस्से |          | अत्तरीका<br>पण<br>१७ चारा उपर     | सोदाहरण निर्ह<br>गमकशुणस्वानीका<br>रिपक जीवकी                                         | १३-१७            |
| पदात्र<br>७ मिच्या<br>जीवर्ष       | स्मियक्ताप्रतिपादन<br>इटि जीनोंका एक                                                      | ४५       | अपेशा ३<br>अतरींका                | पिन्य और उत्हर<br>सोदाहरण निरूपण<br>कि और अयोगि                                       |                  |
| द सम्यक्<br>द्देतिया<br>पहलेक      | का मोदाहरच निरुप्त<br>त्य छटनेत्र प्रधान्<br>त्य छटनेत्र प्रधान्<br>त्य मिन्या मही हा     | •        | केयलीका<br>जीवकी थे<br>उत्हर घर   | नाना और एक<br>देशा जघन्य भीर                                                          | <b>२० २</b> १    |
| शस्ता<br>* सिध्या<br>जीवर्श        | हम राकाका समाधान<br>काँग जीवींका एक<br>विषक्ता उन्हार सन्तर<br>सारमा निकाल                | n        | ण्य जीवर<br>ण्य जीवर्य<br>भगायकाः | ां अपेक्षा सन्तरके                                                                    | વર ,             |
| , field 6                          | निगम्याद्यीद्व आर                                                                         | ٤ ]      | आदेशमे अत                         | र<br>गनुगमनिदंग २                                                                     | २ १७%            |

|            |                                                                                                                                                                                                                        | <b>अ</b> न्तरानुगम | विषय सूची                                                     |                                                                                                     | (84)                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| मभ         | ान विषय                                                                                                                                                                                                                | पृष्ठ च            | मम च                                                          | विषय                                                                                                | पृष्ट न              |
| १८         | १ गतिमार्गणा ( नाक्गानि ) नारिक्योंमें निष्यादिष्टि और नाराक्त्रयाद्वादि आयोंके नाना और एक जीवकी क्षेत्रसा जम्म और उत्तर्थ                                                                                             | २२ ३१              | निरूपण<br>२५ पचे द्विया<br>तिर्यंचपप<br>तिर्यंचपी<br>योंका है | सोपपत्तिक बातर<br>तेर्पेच, पचेट्रिय<br>ते बीर पटेट्रिय<br>नेमती मिध्यादि<br>निं अपेसामीस            | 23.20                |
| १९         | मातराका सादाहरण निरूपण<br>नारिक्योंमें सासादनग्दरण<br>ग्हरि भीर सम्यग्निष्यादिक<br>जायोंका दोनों भेपेशामोंसे<br>जायों को संरहायोंका                                                                                    |                    | २६ सीनों प्रा<br>सासादनर<br>सम्परिमध्य<br>दोनों भरे           | सम्यन्दरि भीर<br>यादपि जीपीना<br>सामीले जाप य                                                       | 3534                 |
| p,o        | सहरा त निरूपण<br>प्रथम पृथिपीसे टेकर<br>सातर्यो पृथिपी तकके मिथ्या<br>होंद्र और अस्पत्तसम्पृष्टि                                                                                                                       | २४ २६              | ण्टिए तियाँ<br>स्त्रभारते ज                                   | त्म तर<br>रिके भस्तवतसम्ब<br>धाँका दोनों भप<br>चन्य भीर उत्सूष्ट                                    | 1/41                 |
| <b>વ</b> ફ | मारिवरीं वे दोनों अपेशा<br>आंस अपन्य श्रीर उन्छ<br>अन्तरींबा दशासमूप्य मित<br>पादन<br>साता प्रिपियमांचे मारायदन<br>साता प्रिपियमांचे मारायदन<br>सरवादिक गोर सम्मारिक्या<br>पर आंदविका माना और<br>पत्र औपकी अपेशा जमन्य | २७ २८              | तिपैयाँका<br>जयाय श्रीव<br>२९ पचेद्विय<br>पर्यातकाँका         | हरें संपतास्त्रक<br>दोनों अपेश्ताओं से<br>जारण अन्तर<br>तिर्वेच स्टब्स<br>चानों अपेशा<br>प और जरण्य | as he                |
| વવ         | भार उत्पृष्ट भातर<br>( तियंचगति )<br>तिर्यच मिथ्यारिष्याँगा नामा                                                                                                                                                       | २० ३१<br>३१-४६     | ३० माप्य, म                                                   | मनुष्यगति )<br>प्रयपर्यातक धीर<br>प्रयादश्चित्राचीका                                                | ४६ ५७                |
| a a        | बीट एक जीवनी अवेशा<br>ज्ञान्य और उत्हार कारर<br>तिया और मनुष्य जन्मके<br>वितन समय प्रधान सम्प्रस्य<br>भीट स्वमास्यम आदिको                                                                                              | <b>११ १</b> २      | भ"तर<br>११ धोगभूमिच<br>रुनेचे पद्या<br>द्वारा मान             | मनुष्यामें जन्म<br>त् गात मताहवे<br>होनेबाली योग्य                                                  | e4 43                |
| વય         | प्राप्त कर राकत है, इस<br>प्रिमयमें दक्षिण भार उत्तर<br>प्रांतराशिके भारतार क्षेत्र<br>प्रकारक उपदेगाँका निक्रयण<br>सासाहनत्त्रस्यपदियाँग निकर<br>स्वतास्त्रपत गुणस्थान सके                                            | <b>2</b> 2         |                                                               | प्रवारके सामा<br>हं बीट साह-<br>प्रमुखींका बन्नर<br>के समयतसाह                                      | ne ná<br>Ac na<br>Aa |
|            |                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                               |                                                                                                     |                      |

### ( अन्तरानुगम )

|                                          |                                                                                                                             | 1 -1-4    | ((344)                                  |                                                                                   |                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| शम न                                     | विषय                                                                                                                        | पृष्ठ न   | त्रम न                                  | निषय                                                                              | पृष्ठ न        |
| २ अन्तर                                  | पतिहा<br>तनुगमकी अपेक्षा निर्देश                                                                                            | \$<br>{-8 | नाना जी<br>हरण जह<br>११ उस जी<br>निरूपण | च्याद्दष्टि जीवीं<br>नॉभी वपेक्षा मोद<br>ान्य बन्तर प्रतिपाद<br>गॅमा उररुष्ट बन्त | ा<br>न ः       |
| काल ।<br>ऋप स<br>ध की न से               | यम<br>स्यापना, इच्य, क्षेत्र,<br>श्रीर माय,इन छह भेद<br>न्तरका स्यरूप निरूपण<br>र अन्तरसे प्रयोजन है,<br>ताकर अन्तरक प्रकाय | ž Ž       | एक जीव<br>हरण जर                        | थ्यादृष्टि जीनोंक<br>की थेपेक्षा सोद्<br>ज्या थातर निरूप<br>ज्यानिक सोक शक्ता     | रा<br>र<br>ग   |
| याचव                                     |                                                                                                                             | Ą         | १३ उपर्युक्तः                           | र्तावींका सोदाहरण                                                                 | प<br>प         |
| उसके<br>व्यक                             | विधिध निर्देशका संयु<br>निरूपण<br>२                                                                                         | 79        | अप्रमत्तर<br>भाना अ                     | म्यग्द्दिसे लेकर<br>यत गुणस्थान तथ<br>रि एक जीवर्ष                                | กั<br>ไ        |
| ६ मिध्य<br>जीवी<br>पण, १<br>भतुर,        | पिने अन्तरानुगमिनेद्श<br>रिष्ट जीयोंका नाना<br>की मेपसा अन्तर निरू<br>तथा सूत्र पटिन ' णस्यि<br>जिस्तर' इन दोनों            | ४ २२      | अतराहा<br>पण<br>१५ चारा उपः<br>माना अ   | ापम्य और उत्हर<br>सोदाहरण निक<br>समक्ष्यामॉक<br>रिपक् जावकी                       | ₹ <b>3-</b> ₹0 |
| ও নিজ্য<br>আবিষ<br>অনুবা                 | ते नाथकता प्रतिपादन<br>ग्रहिष्ट आयोका एक<br>ती भगमा अपन्य<br>का मानाहरून निरूपण<br>क्या एटनक प्रधान                         | 8,        | अतरीका<br>१ चारी श<br>क्यशीका           | ाचन्य और उत्पृष्ट<br>सोदाहरण निरुपण<br>एक और अयोगि<br>नाना और प्रक                | , \$0-2°       |
| होतय<br>पर्गन<br>सक्त<br>• (मध्य<br>अप्य | एटा बातम मिथाचे<br>हो मिथाचे नहीं हो<br>इ.स.चे बोबासमाधान<br>एडाट जीवादा वद<br>शियाच्याच्याच्या                             | 7         | उत्हर ब<br>१७ सर्वाधिक                  | यशेके नाता और<br>विश्वयेक्षास नरके                                                | २०२१           |
| €ा श                                     | प्राण्यम् । सब्याप्<br>इतम्यम्बद्धाः ॥                                                                                      | Ę         | आन्यमे अन                               | ३<br>तगतुगमनिर्देश २                                                              | १२ १७९         |

|                                                                                                                                                              | र तस्त्रगुगम | वेपय सूची                                       |                                                                                                   | ( 84 )     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| त्रमम विषय                                                                                                                                                   | पृष्ठ भ      | वस स                                            | विषय                                                                                              | पृष्ठ न    |
| रै गांतिमार्गणा<br>( नग्नगति )<br>१८ मार्गनयोमें मिष्याद्धि और<br>अस्यवस्तरस्याद्धि और्थों                                                                   | २२ ३१        | निरूपण<br>२५ पगेदि<br>निर्येचण                  | यतिर्वेच, पचेदिय<br>वित्रं भीर पचेदिय                                                             | ३३ ३७      |
| माना भीर एक जीवकी<br>भवशा जग्न्य भीर उत्तर ए<br>भन्नदेश नेत्रहरूण निरूपण<br>१० नार्राव पीते मानादनसम्ब-<br>१९१६ और सम्बोत्मध्यात्थि<br>जापाँका दोनों भवशासीस | २२ २३        | योंका<br>जधन्य<br>२६ तीनों<br>सासार<br>सम्यग्रि | और उत्तर छ जार<br>प्रकारके तिर्येचीं में<br>जिसम्यग्हरि भीर<br>मध्यादि जीवींका                    | ₹७-₹८      |
| ज्ञाय और उत्तर अन्तरींका<br>सरदात निरूपण<br>२० प्रथम पूचियीत रुवर<br>सातर्थी पूचियी तकके मिथ्या<br>दृष्टि और अमयतसम्यादिष्ट                                  | २४ २६        | और उ<br>२७ सीनों :<br>ग्टिए रि                  | भपेशाओंसे जयन्य<br>१८४ मन्तर<br>प्रकारके मसयतसम्य<br>तेर्येयांका दोनों भपे<br>ते जयन्य भीर अरुप्ट | ३८४१       |
| सार बार अन्यतस्वरूपाः<br>नारवियोवे दोनों अपेशा<br>मास ज्याय भार उन्हरः<br>भन्तरावा स्थानतप्यव मति<br>पावन                                                    | ২৩ ২૮        | भग्तर<br>२८ तीमों<br>तिर्येची                   | मकारके सयतासयत<br>का दोनों अपेक्षाओंसे<br>और उत्कृष्ट अन्तर                                       | 8584       |
| ६१ साता पृथिवियोंने सामादन<br>सरवाटिए और सम्बक्तिप्या<br>टिए सारवियोंना नाना और<br>एन जीवनी भेपसा जयन                                                        |              | २९ पचेदि<br>पर्याप्तर                           |                                                                                                   | 8488       |
| श्रीर उत्रृष्ट भातर                                                                                                                                          | 50 36        | ol-Cir.                                         | ( मनुष्यगति )                                                                                     | ४६५७       |
| ( तिर्यचगित )<br>२२ तिर्वेच मिष्पादिएयाँका नाना                                                                                                              | ३१-४६        |                                                 | n मिल्ताहिह श्रीपॉका<br>मनुष्यपर्याप्तकः श्रीर<br>( मनुष्यगात )                                   |            |
| श्रीर एक जीयका भेपेशा<br>ज्ञान्य श्रीर उत्तर श्रातर<br>२१ तियंच श्रीर मनुष्य जनके                                                                            | 21 22        |                                                 | मिज मनुष्यों में जाम<br>राधात सात सप्ताइके                                                        | ४६ ४७      |
| कितने समय प्रधात् सम्यक्त<br>भीर स्वमास्त्यम आदिको<br>मान्त कर सक्ते हैं, इस<br>विषयम दक्षिण और उत्तर<br>प्रभावनके अवसार का                                  |              | क्षारा म<br>ताका व<br>३२ उक्त ती<br>दनसम्       | na होनेवारी योग्य                                                                                 | ४७<br>४८५० |
| प्रवारने उपदर्शीका निरुपण<br>२४ सासादनसम्बद्धारियोंसे टेक्ट<br>संपतास्वत गुणस्थान तकके                                                                       | <b>3</b> 2   | ३३ तीनों ध                                      | हार मेचुन्याना जनार<br>हाराजे अस्पतसम्य<br>हुप्योंका सन्तर                                        | ५० ५१      |
|                                                                                                                                                              |              |                                                 |                                                                                                   |            |

#### (अन्तरानुगम)

|                            |                                                                                      | -          | ,                       |                                                                       |               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| त्रम न                     | विषय                                                                                 | पृष्ठ न    | ) कम न                  | निषय                                                                  | पृष्ठ न       |
| १ घुउल                     | १<br>निषयमी उत्यानिमा<br>पमरका मगलाचरप<br>प्रतिका                                    | <b>{</b> 8 | नाना उ<br>हरण ज         | मध्यादृष्टि जीवीर<br>विजेकी विषेक्षा मोदा<br>वन्य बन्तर प्रतिपाद      | ।<br>न ७      |
| <b>३ स</b> न्तर            | रानुगमनी मपेशा निर्देश                                                               | ę          | सिम्पण                  | -                                                                     | ٠,            |
| मेद्ध<br>३ नामः<br>काल     | त्यन<br>क्यापना, द्रव्य, क्षेत्र,<br>भौरभाय,इन छह् मेद                               | 33         | सम्यगि                  | नसम्याहीष्ट और<br>स्थ्याहीष्ट जीनोंक<br>नकी संपक्षा सीदा              | T             |
| क्यू श्र<br>अवस्ति         | स्तरका स्थमप निकाल<br>र भारतमे प्रयोजन है,<br>ताकर भारतक प्रयोज                      | \$ 3       | हरण ज<br>तथा त          | पन्य अपका सादा<br>यन्य अन्तर निरूपण<br>इन्तर्गत अनेक द्यापा<br>समाधान | Ţ             |
| षाचा<br>५ झन्त             | र नाम<br>पतुममका स्थलप तथा<br>जिल्पानिदेशका सथु                                      | Ŋ          | १३ उपयुंत<br>उत्रम      | जीवींका सोदाहरण<br>क्नर                                               | **            |
| 166                        | ।नहपूत्र<br>२                                                                        | 29         | सप्रमृत्त्र<br>नाना ३   | नम्याद्यप्रिसे टेक्ट<br>स्वत गुणस्थान तथ<br>गीर दक् जीवकी             |               |
| ६ विच्य<br>जैप्यो          | पिन अन्तरानुगमनिद्य<br>१९१० जीवींका नाना<br>की भेरता भारतिक                          | ४२२        | भ तराँव<br>पण           | जयस और उत्तरष्ट<br>। सोदाहरण निक                                      | £\$-{3        |
| धनर<br>पहार्थ              | त्या स्वयंशित 'स्थि<br>पिरतर' इन दीनों<br>शे साग्यता सतिपादन<br>पर्दाष्ट्र संशोदा यह | ٤٠         | नाना ४<br>अपसा          | सामक गुणस्थानोंका<br>गैर एक जीपकी<br>तथुष भीर उत्स्य                  | 4.70          |
| क्षेत्रक<br>सम्मर<br>सम्मर | ी भीभा त्रयाय<br>कासप्तरमानिकाल<br>स्याहरूक स्थाप                                    |            | र्ध् चारों श<br>केयगीका | सिदाइरण निरुपण<br>पत्र और धरोगि<br>्नाना और प्रा                      | 13-20         |
| #16.4<br>64.54<br>6.44     | त्यं संस्थ्यं विश्वास्त्रं<br>साम्बन्धः नर्गस्                                       |            | उत्हर म<br>१३ सर्वागर   | यशीवे पाना धीर                                                        | 40 s{         |
| 8 34 A                     | त्राष्ट्र त्रीपीचा सद्द<br>स्थापम म्लूप्ट्रश्चालन<br>स्थापम स्वत्रुप्ट               | "          |                         | ति भयशा भाताव<br>अतियादा                                              | ₹1            |
| 6.0                        | न्द्रमञ्जूष्ट्र <sub>य</sub> अप्                                                     | 2          | आदेशमे अ                | ३<br>तगतुगमनिदंग २ः                                                   | ર <b>१७</b> % |

|                                               |                                                                                                                               | <b>ध</b> न्तरानुगम         | विषय सूची                                 |                                                                                                                 | ( 84 )            |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| कम स                                          | विषय                                                                                                                          | ष्ट न                      | वस न                                      | विषय                                                                                                            | पृष्ठ ना          |
|                                               | १ गविमार्गणा<br>( नरकगति )<br>प्योमें मिच्यादृष्टि बीव<br>तसम्यन्दृष्टि जार्योव                                               |                            | निरूप<br>२७ प्रमी<br>तियंच                | द्यतिर्येच, पचित्रय<br>पर्यात भीर पत्रेदिय                                                                      | ३३ ३७             |
| माना<br>भपसा<br>श्वातरे<br>१९ नाराव<br>ग्रहिए | सीर एक जीवके<br>जाम भीर उत्हा<br>कि सादाहरण निरुप<br>गोम सासादमसम्बद्धीर सम्बद्धियाटी<br>कोर सम्बद्धियाटी<br>कोर सम्बद्धियाटी | ी<br>ट<br>ज २२२३<br>-<br>ट | थॉका<br>जघन्य<br>२६ तीनॉ<br>सामा<br>सम्मा | यानिमती मिथ्यादष्टि<br>दानों भगशामीने<br>भीर उत्हण भातर<br>मकारवे तिर्पेगीम<br>इनसम्यादि भीर<br>मध्यादि जीपाँका | 33-3/             |
| जधार<br>सरपा<br>२० अधम<br>स्रातवं             | और उत्रष्ट अतिरॉब<br>ति निरूपण                                                                                                | T<br>२४२६<br>र             | খীব ব<br>২৩ বানো<br>স্বচি                 | थोशामीन क्षप्तय<br>त्रष्टभातर<br>प्रवादेव भस्तयतुसम्य<br>तिर्ययोका दोनों थप<br>ते क्षप्तय भीर उत्हर             | 1/85              |
| शारावि<br>ऑस                                  | योंक दोनों अपेक्षा<br>जयाय भीर उत्हा<br>का दश नमूबक मित                                                                       | 7                          | भातर<br>२८ तीनों<br>तिर्येश               | वकारके संवतास्वत<br>कि देखें अवस्थानिक<br>और अस्टुड अन्तर                                                       | A <sub>1</sub> AX |
| २१ शाती<br>लाग<br>द्वार<br>एक उ               | पृथिवियाँच लामादन<br>दृष्टि भार सम्यन्मिष्य<br>तारवियाँचा नाना भी<br>तिवर्षी अपक्षा जया                                       | ।<br>र<br>य                | २० पचेतिः<br>वर्षाम                       | त्य तिर्येष श्रुष्य<br>तिंदा दानी भएता<br>जयाय भार उत्हर                                                        | v vt              |
| र्धार                                         | उत्पृष्ट भातर<br>( विर्यंचगति )                                                                                               | २० ३१<br>३१ ४६             |                                           | (मनुप्पगति)                                                                                                     | ४६ ५७             |
| धीर<br>जघर                                    | प्रिचित्रपार्टी हो नार<br>एक जीवकी भेपश्<br>र भीर उत्रष्ट भन्तर<br>र भीर मंजुष्य जन्मे                                        | ता<br>ता<br>११३२           | भारतर<br>अस्तर<br>११ शोगभ्                | , सनुष्यपयातक धार<br>नासिच्यादिश जीवाँका<br>मिज सनुष्याँमें जम्म                                                | 46.83             |
| वितरे<br>श्रीर<br>श्राप्त                     | रसमयपद्मात् सम्यक्<br>सदमासयम् आदिषे<br>कर सकतं हैं १९<br>में दक्षिण भार उत्त                                                 | त्य<br>रे<br>र             | द्वारा व<br>ताका<br>३२ उत्त म             | प्रधान शात सताहरे<br>ग्राप्त शानेवाली याग्य<br>वणन<br>जों प्रवारवे सामा<br>प्रार्टीश और सम्बन्                  | ¥3                |
| প্লবিব<br>চৰাং                                | (निक अपुत्रार व<br>च उपदर्गाका तिरुपर                                                                                         | ग<br>ग १≺                  | विमध्य                                    | १९१६ सनुष्योका भन्नर                                                                                            | 46.00             |
| २५ सास                                        | हिनसम्यग्द्रशियाँगः हेर<br>तस्यतं गुजस्थानं तरुः                                                                              | rc                         |                                           | वनारचे: असदतराज्य<br>गुप्पोंचा अस्तर                                                                            | 4,41              |
|                                               |                                                                                                                               |                            |                                           |                                                                                                                 |                   |

| ( १६ )                                                                                                                                             |                                                                       | षर्मंशाम    | री प्रस्ताम्ना                                                                   |                                                                          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| प्रम न                                                                                                                                             | विषय                                                                  | पृष्ठ न     | सम न                                                                             | निगय                                                                     | पृष्ठ न       |
| ३४ सयतामयतसे<br>स्यत गुणस्या<br>प्रशास्त्र भतुष्य<br>३' चाराँ उपशाम<br>गोंश अन्तर<br>३६ चाराँ भपक,<br>और स्योगिन<br>निश्चेत अन्तर<br>३७ ल्यपर्याजक | न तक तीने<br>कि सन्दर्भ<br>कि मनुष्यि<br>विद्योगिकेयली<br>पढ़ी मनुष्य | 6 1 1 6 3 . | पुरुवर्षा<br>परिश्रम<br>उत्पन्न र<br>पूर्यो नर<br>समाचा<br>४३ एकेट्रि<br>सीर्जॉम | य डी रहे । श्रमकायिक                                                     | i<br>:<br>:   |
| থান্ত্রক                                                                                                                                           |                                                                       | ०६, ३       | निनाश                                                                            | क्यों नहीं दोगा रै                                                       | ٤,            |
| ३८ मिच्यादिष्ट व                                                                                                                                   | गिति)<br>पर असयत                                                      |             | ४८ गाइर<br>अन्तर                                                                 | तरा समाधान<br>एकेटिय जीगाँका                                             | द्दृहर        |
| सम्यग्दप्रि दे गाँ<br>३९ सासादनसम्य                                                                                                                | दृष्टि और                                                             |             | ु अइर                                                                            | प्रेडियपर्यात और                                                         | 44.44         |
| सम्यग्मिध्यार्हा<br>४० मनननासी,ध्य<br>तथा साधम                                                                                                     |                                                                       | ī           | बलर                                                                              | वेन्डियमपर्यानकॉरा<br>वेन्डिय, सहमयके                                    | દ્ર૭          |
| तया साधम<br>रेक्ट द्वातार-<br>कक्के मिथ्याद<br>यक्तमस्यव्हिष्टि                                                                                    | सहस्रादनस्प<br>प्रिकार वस                                             | r           | न्डिय प<br>न्डिय व                                                               | यात और स्कम परे<br>प्यानकोंका अन्तर                                      | ६७-६८         |
| धर उत्त देवॉम स<br>स्टिश्चीर सम<br>स्टिश्चीर सम<br>स्टिश्चीर सम                                                                                    | ।सारनसम्य                                                             |             | रिन्डिय                                                                          | , बॉन्डिय, चतु<br>और उन्होंके पया<br>या रूप्यपर्योक्तक<br>अन्तर          | ६८१९          |
| ४२ श्रानतरूरिमे<br>यह—विभानय<br>मिथ्यादप्टि सीर<br>स्ट्रिपॉडा सन्                                                                                  | ासी देवाँमें<br>बसयनसम्ब                                              |             | ५२ पचेडिय<br>पर्यातक<br>सम्यन्धी                                                 | व और पचेटिय<br>मिच्यादष्टि, मासादन<br>ऐ तथा सम्यग्निस्या<br>विकासम्बद्धि | દ્દ-ડર્ર      |
| ४३ उक करपोके व<br>व्हार और सा<br>देवींका अन्तर                                                                                                     | तमादनसम्य<br>योग्मध्यादृष्टि                                          |             | ५३ श्रधयतस्<br>अप्रमचस्                                                          | तम्यग्दिष्टिन हेकर<br>तपत गुणस्थान तक<br>पकारके पचेन्द्रिय               | 4             |
| ८ वकेदिव डीवॉ                                                                                                                                      | ं देवींमें<br>प्रतिपाइन<br>रयमार्गणा<br>का अनर                        | ,, [        | जीवींका<br>५४ पचेटिय<br>रोपमशत<br>क्यूते म                                       |                                                                          | <b>5</b> ₹ 31 |
| ४६ देव मिध्यादिष्ट                                                                                                                                 | का यकेदि                                                              | J           | र्जापको                                                                          | सर्वा, सम्मूचिउम                                                         |               |

|                                                                       |                                                                                                                     | <b>अ</b> न्तरा दुगः | म-नियय-मृची                                             |                                                                                                    | (83               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| भग न                                                                  | विषय                                                                                                                | पृष्ठ न             | वस न                                                    | विषय                                                                                               | पृष्टे म          |
| भार<br>वरावः<br>भातरा                                                 | त्योंमें उत्पन्न कराश<br>सम्बद्धत्यका सहर<br>र तिथ्यात्मक हार<br>रा प्राप्त क्यों नर्ह<br>रेहस्यादि हाकासाँ         | T<br>T              | द्यां जी<br>६४ टन<br>गामक                               | वि धीर सम्पन्धिः<br>विद्यास्य स्वरत्य<br>वागवार स्वर्गे<br>धीर वार्गे सम्बर्गे                     | ं <i>८/</i><br>चा |
| समाध<br>५ प्रपृति<br>पर्याप्ता<br>वीवा                                | ान<br>(य श्रीर प्रपृद्धिय<br>रोमें चारों उपनाम                                                                      | <b>ও</b> ই<br>•     | गुणस्या<br>गुणा है,<br>दस नाव                           | गव लीरणसन् कान<br>नवा काण लील्या<br>, यह केल जाना<br>च्या सरमध्यान                                 |                   |
| ग्नथारिय<br>श्रीयाणीय                                                 | त्वसम् चारा स्टाब<br>विषयी भार भयाति<br>हा भागर<br>य राज्यप्रवाजकाका                                                | us                  | श्यार्टाष्ट्र<br>अस्यमा<br>संपर्धांग                    | विभिध्यत्राच्यार्गः (।<br>व्यवसारम्बद्धारामः<br>यत्रश्राद्धाः व<br>स्याध्यात्रम् वृत्रम्<br>विभावस | îv<br>r           |
| क्थायर<br>५६ धनस्पति<br>सर्म                                          | भीर पर्यातक तथा                                                                                                     | 96                  | शुक्रक्याः<br>६८ धिवरिष<br>व्यार्टाष्ट्<br>व्यार्टाष्ट् | र कार्ययमस्त्रवारी                                                                                 | 19 4 1<br>1       |
| ६० बगवानि<br>वर्षाणक<br>रेक्ट                                         | व जीवींका भागर<br>एक धीटकरावाधिक<br>में सिध्याद्याद्य<br>भवाधिकपुरी शुक                                             | 79 Co               | elunias                                                 | राययानी श्रीन<br>शिक्षपाययानी श्रमन<br>भागमर                                                       |                   |
| पृथक श                                                                | च वः अधिवा पृथवः<br>त्यर निक्रपण<br>प्रवासक्यापयातकोवाः                                                             | cod<br>da           | स्थानसम्बद्धाः<br>सम्बद्धाः<br>सर्गासम्बद्धाः           |                                                                                                    |                   |
| ६९ वावी                                                               | ४ योगमार्गण<br>मनायांग, योको                                                                                        | 18703               |                                                         | eraicie z.≡ e.<br>E dibibici                                                                       | e {               |
| व्यक्षमधी।<br>श्रीदारिक<br>दृष्टि<br>श्रीवारो<br>अध्यक्षम<br>बच्ची र् | ती वाययांत्री श्रीह<br>वाययांत्री शिल्या<br>अशेयतराज्यत्ति<br>एप प्रमण्डयत्ति<br>रेयम् श्रीह क्रमाति<br>इसका स्टब्स | ر م                 | कासर<br>७ स्ट्रेंडरी स                                  | tente sei                                                                                          | ***               |
| €§ 24. €.                                                             | )<br>Januar emine                                                                                                   | ł                   |                                                         | AL SHELLE - STORE                                                                                  | 4 9-4             |

)

| त्रमन विषय गृप्तन                                                                                                               | भगन विषय पृष्टन                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ७४ सीवेदी अपूर्वपरण और                                                                                                          | ८६ मामिनियोग्निम्यानी, भूत                                                                                                                                                             |
| अनिवृत्तिकरण उपशामकका                                                                                                           | यानी बीर मन्धियानी समयत                                                                                                                                                                |
| अत्तर ९९ १००                                                                                                                    | सम्यन्द्रिष्ट अन्त्रोंका सन्तर ११३॥६                                                                                                                                                   |
| ७५ स्त्रीवेदी सपूर्वकरण और                                                                                                      | ८७ उक्त सीनों ज्ञानप्राने सयता                                                                                                                                                         |
| शनिवृत्तिकरण क्षपकका                                                                                                            | सथतोंका तदतगत शका                                                                                                                                                                      |
| बन्तर १००<br>७६ पुरुपचेदी मिथ्याहष्टियोंका<br>अन्तर                                                                             | समाजानपूर्वक अंतर निजयणशृष्टिशः<br>८८ सज्जी, सम्मृच्छिम प्रयानक                                                                                                                        |
| ७७ पुरपेवेदी सासादनसम्य                                                                                                         | जीवोंमें अप्रतिभान भीर उप                                                                                                                                                              |
| ग्हप्रि और सम्योगमध्यादिष्ट                                                                                                     | जामसम्बद्धाः समाप्र है,                                                                                                                                                                |
| याना अन्तर १०१<br>७८ अस्यतसम्यन्द्रष्टिसे लेक्र<br>अप्रमत्तस्यतगुणस्थानवर्गन                                                    | यह वैसे जाना ? इस शकाका<br>तथा इसीसे सम्बन्धित अन्य                                                                                                                                    |
| पुरयवेदी जीवोंका अन्तर १०२१०४                                                                                                   | समाधान ११८११९                                                                                                                                                                          |
| ७९ पुरुषवेदी अपूर्वकरण और                                                                                                       | देश तीनों धानपाले प्रमत्त और                                                                                                                                                           |
| अनिवृत्तिररण उपशासक                                                                                                             | अप्रमत्त्रस्यतीया अन्तर तथा                                                                                                                                                            |
| तथा क्षपर्शेका पृथक् पृथक्                                                                                                      | तदन्तर्गत विशेषताभीना                                                                                                                                                                  |
| अतर प्रतिपादन १०४ १०६                                                                                                           | प्रतिपादन / ११९ १२१                                                                                                                                                                    |
| ८० नपुसरचेरी मिध्यादिष्ट                                                                                                        | ९० तीनों झानजारे चाराँ उप                                                                                                                                                              |
| जीपीका अतर १०६                                                                                                                  | शामक और चारों सपकांका                                                                                                                                                                  |
| ८१ सासावनसम्बग्धिः टेक्ट<br>बनिर्दातकरण गुणस्थानसक<br>पृषक् पृषक् नपुसक्येदी<br>जीवोका सत्तर १०७-१०९                            | पृथक् पृथक् अतर-भिरूपण (२२ <sup>१०४</sup><br>९१ प्रमत्तस्यतसे लेकर क्षीण<br>क्षाय गुणस्थान तक मन                                                                                       |
| < अपगतचेवी जीवॉका कासर १०० ३११                                                                                                  | प्ययद्यामी जीयोंना पृथक                                                                                                                                                                |
| ६ क्यायमार्गणा १११ ११३                                                                                                          | पृथन् अन्तर निरूपण १४४१२७                                                                                                                                                              |
| ८३ मिध्यादाष्टिले टेक्ट स्वकृत<br>साम्यराय गुणस्थान तक<br>धारी बनाययाटे जीवीका<br>तदनीत श्राका सामाना<br>पुषक मतर निरुषण १३३३३३ | <ul> <li>९२ क्यण्णासी जीयोंका झतर १२७</li> <li>८ स्वमसार्गाणा १२८ १३५</li> <li>९३ अमत्तस्वनसं रुक्ट अयोगि</li> <li>क्यण्या युणस्यान तम समस्त<br/>स्वतीका पृथक्ष प्रस्तु १२८</li> </ul> |
| ८४ धरपायी जीवींका अतर ११३                                                                                                       | ९- सामायिक और छेदोष                                                                                                                                                                    |
| ७ झानमार्गणा ११४ १२७                                                                                                            | स्थापनासयमा प्रमत्तनयतादि                                                                                                                                                              |
| ८९ मराज्ञानी, धृतनानी और                                                                                                        | चारा गुणस्यानवर्ता जीवीका                                                                                                                                                              |
| विमगन्नानी मिष्यानष्टि तथा                                                                                                      | पृथक पृथक अवस्य १२८१३१                                                                                                                                                                 |
| मासादनसम्बन्दिए जीवीका                                                                                                          | ९५ परिहारणुद्धिभयभी अमस                                                                                                                                                                |
| पृषक्ष्यस्थतः ११४                                                                                                               | और अध्रमचस्त्रयतीका सत्तर १३१                                                                                                                                                          |

| श्री सायाविक संवर्षाक करात है देव विकास प्राथम विकास करात है के प्रयाक्षण करात है कि प्रयाक्षण करात करात है कि प्रयाक्षण करात करात है कि प्रयाक्षण करात है  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| त्यां विकास स्थान स्थल स्थल सामायां प्राव प्राव स्थल सामायां सामायायां सामायां सामायां सामायां सामायायां सामायां सामायां सामा |
| सार्यवाराध्यादि श्रीधीश सार्यादि श्रीधीश सार्यादि श्रीधीश सार्यादि श्रीधीश सार्यादि श्रीधीश सार्यादि श्रीधी सार्यादि श्रीधी सार्याद्व सार्याद्व सार्याद्व श्रीधी सार्याद्व श्रीधी सार्याद्व श्रीधी सार्याद्व सार्याद सार् |

| ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | للشميلا إلا                 |                                                                                                     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| करण दिल्ला पुरसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %स मे                       | िगा                                                                                                 | पुत्र वे |
| غوام دوام المستدرة في المستدر  | विशेष ।<br>शक्राका          | ान होनेने तौर है<br>रुपा चारिए देश<br>संपुरिक भीर गर<br>संपान                                       | •        |
| of the at one following for a more following for a more following for a more following for a more for a for a for a for a format for a for a for a format format for a format format for a format fo | मक्ताः<br>ते° शा<br>किल्लान | हार्याच्या आयोपेश<br>विकासायने प्रयोजन<br>योके अंश्वर संद्वी<br>विच्या की संद्वीयां<br>देव अला सेवा |          |
| नक काम प्रमुख का है। हुई हुईथी<br>काम माह्य पूर्व का हुईस हुई हुईथी<br>सहस्रक काम स्थाप कार्यहरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ) विशेषा,                   | स्वाधिय साहिस्स<br>सर्वातः भाषका                                                                    | t +t     |
| Ar somen nya gapa<br>Ca Ar-ar samer — fiyê fiya<br>Ca Ta Gar yiştiya<br>Karasa — fiyafiy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | क्यागका<br>दिक् गर्व        | वात्तर क्यातः भीर<br>१ घतसा भएतमा<br>क्यान्य जिल्लाम                                                | ,,       |
| 7 1 15 1 16 16 17 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | માર્જ એ<br>આરોપપ<br>આપને મ  | । किस करूत हैं।<br>१ शत्र गंतनप्रभादि<br>वासीका किस<br>स्तवीक होता है।<br>साथ स्वास्तान             |          |
| of regis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रू की स्वीत                 | चारा स्थापन<br>स्थाप स्थापनीर<br>जासा अत्रीप                                                        | (**      |
| A transfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 87 88 F                     | ाक कन्त्र सार सार सार सार सार सार सार सार सार सा                                                    | . ,      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 + 4 1 1<br>1 + 18         | ere fr. + 114<br>of a tel of 19                                                                     | , it     |
| e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 1 7 1 F                  | E + 1+1 PIN 1                                                                                       | , ,      |

|                        |                                      | मात्रानु  | गम वित्रय सूची            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| प्रम न                 |                                      | ~         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (५१)            |
|                        | विषय                                 | पृष्ठ व   | र शियन                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                        |                                      |           | 1                         | निपय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पृष्ठ न         |
| -2-2                   | ٧                                    |           | जाता !                    | इस भवाका त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -               |
| आध्य                   | ।<br>भागानुगमनि <sup>र्र</sup> श     | 98 30     | ह इन्दि इ                 | वारकी अन्य न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141             |
| १७ मिच्याह             | ष्टि जीवके भावका                     |           | े ऑका                     | नमाधान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| निरुपण                 | ंट जापन भाषका                        |           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 113             |
|                        |                                      | ₹91       | रष्ट सम्यक्ति             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| in intedict            | ए जीपके अयमा                         |           | भावका                     | अनुक नवास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i <del>s.</del> |
| सान दश                 | नादिक भाग पाय                        |           | न्यमध्या                  | ग्युवक जिलाह नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *               |
| आत है,                 | किर उद्दें क्यों नहीं                |           | पण                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39 / 700        |
| नदार इ                 | (स भाषाको उठाल                       |           | ≺% कान्यतः                | नम्यादीष्ट जीव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| द्वप क्                | पर्यानाम स्थान                       |           | । भाषाका                  | NATE OF THE PARTY NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| मायाँके                | नयोगी भगीता                          |           | धानांच व                  | राथ विनाद् विवयन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| निरुपण                 | तथा उच शकावा                         |           | RE MITTER                 | स्यादाध्वा अस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 7 4 4 4       |
| समाधान                 |                                      | •8 5•€    | Fire sites                | edicical mud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1               |
| १९ सामान्य             | सम्याद्दरि जीवक                      | . 0 5 . 4 | F. 977 -                  | विष्मायकी संपन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r               |
| भाषका नि               | तान्यादाष्ट जायक                     |           | रप्रधाव (व                | नवा सुबबारहास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l               |
|                        |                                      | 303       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 6 9           |
| २० दूसर् ाना           | मित्रासे उत्पन्न हुए                 |           | २३ सयतास्य                | ल प्रथमश्चन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| मायका प                | एरिणासिक साना                        |           | भार शम                    | प्लारयन जीवाँड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| जा सकता                | द्या नहीं इस                         |           | - भाषाचाः                 | रिप्रकरियाल ००००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| शिवत्रवा स्ट           | युनिक समाधान                         | ,         | लमाधानपू                  | पण निरुपण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sal Gay         |
| २१ मन्य, प्रमेव        | त्य भादिक भाव                        |           | <sup>२८ द</sup> ानमान्त्र | TOTAL SECTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| पारणके वि              | पेना उत्पन्न हान                     | - 1       | शय श्रीर श                | परिपासका अल्प्स्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| षाले पाय अ             | गते हैं पिरयह                        | - 1       | वरपतास्त्रकृत             | वि कायन्त्रीय<br>राज्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| वैस बहा ह              | व कारणक विना                         | i         | नगर भाव                   | \$777 mak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| उत्पद्म हात            | यार परिणामका                         | - 1       | शाय <sup>१</sup> दशर इ    | THE STATE OF THE S |                 |
| भागाय है               | देश गवावा                            |           |                           | n a rational services.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.8             |
| समाधान                 | . 40 14141                           | 200       | << यागं इपण<br>निरुपण     | सकाव आयोजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|                        | पग्दरियना भी                         | , -,      |                           | 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ¥ 4.04          |
| Contract of            | पण्डाध्यना मा<br>पर्धास्त्र, इन      | - 1       | ६० मार्शियस्य             | E Starte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| British Con            | वर पास्त्र, इन<br>भि भनन्ता <u>न</u> | 1         | राहत अपूर्व               | रेश अग्रह अंग्रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| March march            | ग्या भनन्तातु<br>व दर्यव विना        |           | शुष्परधानाथः              | F   Gang Samirane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| सम्बं करण              | च वरपचायना<br>१, इसिंग्ट उसे         |           | ्यम सम्बद्ध               | * EFE 218797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| MET CHIE               | त्रामाण्यक्तः<br>योमदीसानन           | ,         | अनव प्रदार                | स सदावर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| 25                     | यानदा सानत                           |           | सम्बद्धान                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|                        | वा समाधान                            | 1         | र पार्श क्षान             | Silver Colores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *               |
| . <del>गासाहमस</del> ा | पकरवका साम्                          |           | अंद शहाराजा               | Total Samuel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| वर अभ्य गुरु           | स्थानसम्बन्धी                        |           | सन्दर्भ अस्               | T THE STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| भाषाम पा               | रणामिचपत्रका                         | 1         | सम्पाद वर                 | TE IPPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| व्ययदार क्ये           | नहीं विषा                            | i         | दिस्चन                    | . 2 . 10 . A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|                        |                                      | •         |                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - (             |
|                        |                                      |           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| l                      |                                      |           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

```
( ५१ )
                                             प्रमहामन्त्री प्रमानिक
                मम न
                               विश्व
                                             र्य न
                 आदेशसे मानानुगमनिर्द्य २०६ २३८
                                                                      frr
                                                         है, हम बाउरा माठ निर
                       ? गनिमार्गणा
                                                         मगम गुगिनींने लकर साल
                                       २०६ २१६
                        (नरक्मित) २०६ २१२
                                                        रिधियों तर नामी नीयों
            ३२ नारकी मिष्यादिष्टि जीजोंके
                                                       मार्थोग विस्थान
                                                               (नियंगानि) :
           १३ सम्यम्मिध्यात्वधरतिके सर्व
                                                      मामाण निया गुमद्रिय
              घाती स्पर्धकाँके उद्यक्षयसे,
                                           50¢
                                                      विक्रम प्रमित्रमिक्कामा
              उ होंके सदायस्थाक्य उप
                                                     और परिवयित्रयानियंत्र वानि
                                                     मती जीवॉन सम गुणस्मान
                    तथा सम्यक्त्य
             महतिके देशवाती स्पथकाँक
                                                    सम्य भी मार्गाका निक्यण
            उत्यक्षयसे,उ होने सन्यस्या
                                                    तया वानिमा निर्वेशीमें
            रूप उपरामसे अथवा बनु
                                                   सायिकमाय न पाय जानेका
           दयोपरामसे और मिच्यात्व
                                                   म्प्रकीवर्य
           महातिके सर्ववाती स्वधंकोंके
           उदयसे मिय्याहरिमाय उत्पन्न
                                                          (मनुष्यगति)
                                              ४१ सामान्यमगुच्य प्रयासमनुच्य
          दोता है,इसलिए उसे झायोप
                                                 और मनुष्यनियाँक सवगुण
          शमिक क्यों न माना जाय !
                                                 म्यानसम्बंधी
              शकाका संयुक्तिक
                                                निरूपण
         समाधान
                                            ४२ हरूयपयात मनुष्य भीर तिय
     ३४ मारकी सासादनसम्यग्हारि
                                २०६ २०७
                                               चाँके मार्थोका सूत्रकारवारा
        जीवॉके भाव
                                               स्थित न होनेका कारण
    १५ जब कि अनन्तानुब भी क्वा
       यके उदयसे ही जीव सासा
                                   २०७
                                                      (देवगति)
       दनसम्पाद्य होता है, तब
                                          ध्रम्भ यारों गुणस्थानधर्ता देखाँक
                                                                    २१४ २१६
      उसे भीद्यिकमाय पूर्यों न
      वहा जाय ! इस शकाका
                                         ४४ भयनवासी, व्यन्तर ज्यातिपी
      समाघान
                                            दय और देवियाँक तथा
                                                                         388
  हे६ नारकी
                                           लोधर्म-इसानकल्पवासी देवि
              सम्यागमध्यारिष्ट
     जीयोंके भावका तद् तगत
                                           योंके भार्वोका निरूपण
                                  *2
    शका-समाधानपूचक निरूपण
                                       ४५ सौधम इंशानकस्पसे लेकर
                                                                  ररेष्ठ २१५
 ३७ नारकी
                                          सर्वाधिसिद्धि तक देवाँके
            असयतसम्यग्हि
                               २०८
   जीवोंके भाव
                                          भावोंका विवरण
१८ अस्पतसम्पारिष्ट
                          २०८ २०१
                                               २ इन्द्रियमार्गणा २१६ २१७
                                                                 रह्य २१६
  याँका असयतत्व औत्विक
                                     <sup>धृद्द</sup> मिध्याद्दष्टिले लेकर अयोगि
                                        ष्यली गुणस्थान तक पचे
                                        द्रियपयमिकोक
```

```
मात्रानुगम-विशय-सूची
    7
            यस न
                           विषय
               निरूपण, तथा ववेदिय,
                                         ध्रष्ठ न
               विकल्दिय और लब्ध्य
                                                                 विषय
              पर्यातक एचे दिय जीवाँके
                                                     सम्याहष्टि भीर सयोगिकेयली
                                                                               21
              भाय न कहनेका कारण
                                                    जीवॉक भाव
                                     288 280
                  ३ कायमार्गणा
                                                        ५ वेदमार्गणा
         ४७ वसकायिक और त्रसकायिक
                                                ५५ सविदी, पुरचवेदी और नपु
                                  २१७ २१८
                                                                         २२१ २२
            पर्यातक जीयोंके सर्वे गुज
                                                   सक्येशी जीवाँके भाव
           स्थानसम्ब भी मावांका प्रति
                                               ५६ अपगतयेदी जीवाँके भाष
           पाइन, तथा तत्सस्य धी
                                              ५७ अपगतवेत्री विसंवहा जाव !
                                                                              २२१
           शका समाधान
                                                                             २५२
                                                       शकाका संयुक्तिक
                ४ योगमार्गणा
                                                 समाधान
                                २१८ २२१
                                                      ६ क्यायमार्गणा
                 मनोयोगी,
                                            ५८ चतुष्कवाची जीवॉक माव
         वचनयोगी, काययोगी और
                            पाचाँ
                                                                           २२३
                                            ५९ अक्यायी जीवोंके माप
         बीशारिक वाययांनी जीवांके
                                           ६० क्याय क्या वस्त है, अक्या
        भाष
    ४९ बीदारिकमिधकाययोगी मि
                                              यता किस मकार पटित हाती
                                    386
                                              है ! इस शकाका संयुक्तिक
                 सासादनसम्य
       न्द्रष्टि, अस्तवतसम्बन्द्रष्टि आर
                                             समाधान
       सयोगिक वली
                                              ७ द्यानमार्गणा
      मायाँका पृथक पृथक् निक्चण २१८ २१९
                                         ६१ मलकानी, धुताकानी और
                                                                  २२४ २२६
  ५० भीदारिकमिधकाययोगी अस
                                            विभगवानी जीवाँवे भाव
                                        ६२ निष्यादृष्टि जीयाँचे जानकी
     पतसम्बन्दप्टि जीवॉम भीप
     रामिकमाय म बतारानेका
                                           अज्ञानपना केते हैं। जानका
                                           काय क्या है ! इत्यादि अनेका
     के रहेगा
५१ बारों गुणस्थानयती वैनिविक
                                          शकामांका समाधान
                                989
                                      ६३ मति शुत, भवधि मन पपव
    काययामी जीवॉक माव
                                         भार केवलवानी जीवांक
५२ विविधिकमिधकाययोगी मि
                          २१९ ५५०
                                         भागाँका पृथक पृथक निरूपण२५५ २१६
   ध्याद्दष्टि सासादनसम्यग्द्रष्टि
                                     ६४ सयाग यह कौनमा भाव
           वस्यतसम्बन्धि
                                        है ? योगका कार्मणगरीरस
  जीयोंक भाष
                                       उत्पन्न हानवाल्य क्यों म
है आहारकवाययानी
                             220
 भाहारच मिधचाययागी जीवी
                                       माना जाय ! इन दावाओंका
                                       सर्वातक समाधान
 क भाष
कामणकाययागी मिध्यादि .
                                         ८ सयमगागणा
                                     यमचस्यतसं रुषर वयागि
सासार् नसम्यग्र्हाष्ट्र, अस्त्यत
                                                           २२७ २२८
                                     बवली गुणस्थान तक संयमी
                                     जीवॉच माव
```

| पटखडाग | मका | प्रस्तानना |
|--------|-----|------------|

(48)

| ` '' '                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| क्रम न                                                                                                                                                                                          | विषय                                                                                                                                                                                                                       | पृष्ठ न                                   | प्रम श                                               | निपय                                                                                                                                                                                                              | पृष्ट न                                           |
| विरहारि<br>सम्परादि<br>सम्पर्दादि<br>स्वयाद्या<br>स्वयाद्या<br>स्वयाद्या<br>स्वयाद्या<br>स्वयाद्या<br>द्वामा ज<br>१० कृष्ण, स्वयाद्या<br>सुणस्थान<br>धने स्वयाद्या<br>सुणस्थान<br>धने स्वयाद्या | (र असयमी जॉरॉक्<br>प्रयन् पृथय निक्त्यण<br>(र्शनमार्गणा २<br>जित्यामार्गणा स्व<br>ति और वेपक<br>पेयोंके भाव<br>डेक्यामार्गणा २<br>जिल्लाहिक चार<br>क्षादिक चार<br>वर्ती जीखोंके भाव<br>गा और प्रचेट्या<br>रहे सात गुणस्थान | 220<br>220<br>20 229<br>220<br>220<br>220 | सारपारं और तर तम | सम्प्राराष्ट्र आदि गाः<br>। नर्जाः येदरमम्य<br>। सांदे मार्गोदा और<br>उसा निरूपण<br>। सम्प्राराष्ट्रिते हेन्द्रर<br>वस्पाय गुणस्थान तन्<br>सम्यग्दाष्ट्र जीर्जोदे<br>। और सम्यप्रवका<br>।<br>नसम्यग्दाष्ट्र, सम्य | T  D31 D34  C  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R |
| वर्वी जीव                                                                                                                                                                                       | र्गिये माय                                                                                                                                                                                                                 | 99                                        | क्याय र                                              | पुणस्थान तर सही                                                                                                                                                                                                   |                                                   |
| ७२ शुक्तलेश्य                                                                                                                                                                                   | ।।याले भादिके तेरह<br>।यसीं जीवोंने भाव                                                                                                                                                                                    | 22-                                       | जीवॉंके                                              | भाव                                                                                                                                                                                                               | 10                                                |
| _                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | 230                                       |                                                      | जीवॉंने माय                                                                                                                                                                                                       | 23/                                               |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | ३० २३१                                    |                                                      | आहारमार्गणा                                                                                                                                                                                                       | २३८                                               |
| ७३ सर्वगुणस्<br>जीवाँके स                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | 230                                       |                                                      | ष्टिसे लेकर सयोगि<br>पुणस्यान तक भाहा                                                                                                                                                                             |                                                   |
| ७३ धमन्य                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | 19                                        |                                                      | विके माध                                                                                                                                                                                                          | **                                                |
|                                                                                                                                                                                                 | गणामें गुणस्थानके<br>विद्वार मागणा                                                                                                                                                                                         |                                           | ८४ भनाहार                                            | क आवाँके भाष                                                                                                                                                                                                      | п                                                 |
| स्थान सर                                                                                                                                                                                        | ार्धा भावते वहनेका<br>भित्राय है <sup>१</sup> इस                                                                                                                                                                           | २३० २३१                                   |                                                      | ाल्पवहुत्वानुगम<br>१<br>वयरी उत्थानिका रा                                                                                                                                                                         | <b>.934</b> 0                                     |
| १२ सः                                                                                                                                                                                           | म्यक्त्रमार्गणा २                                                                                                                                                                                                          | ३१-२३७                                    | १ धवराक्ष                                            |                                                                                                                                                                                                                   | 8 ( 47-                                           |
| <b>७६ अ</b> सयतस                                                                                                                                                                                | क्यार्टिशे टेकर                                                                                                                                                                                                            | ļ                                         | और मि                                                |                                                                                                                                                                                                                   | રકર                                               |

अस्पवदुत्यानुगमकी अपेक्षा निर्देश भेद निरूपण

श्रयोगिक यारी गुणस्थान तक सम्यग्द्रिश्चित्रीयोक साव

| <b>अ</b> ल्पनहत्वानुगम रिपय-स्ची ( ५                |                                                                                                      |                               |                                                                  |                                                                                               | ( ५५ )                                                 |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| क्रम न                                              | विषय                                                                                                 | पृष्ठ न                       | क्म न                                                            | विगय                                                                                          | पृष्ठ न                                                |
| अस्पवद्वतः<br>और भा<br>चार मका<br>सभेद-स्य          | पिदुत्व, स्थाप<br>प, द्रय्य अस्पवा<br>च अस्पपदुत्व,<br>रिके अस्पपदुत्व<br>रूप निरूपण<br>सविच द्रथ्या | त्य<br>इन<br>फा<br>२५१ २५२    | णकार<br>कारके<br>१६ सम्यरि<br>सम्यग्                             | त्नसम्पन्दिएयाँ<br>यतलाते हुप<br>तान मनारीना<br>मध्यादिए, क<br>दिश्वीर मिध्<br>। संयुक्तिक पर | ्युण<br>वर्णन २४९<br>स्वयत<br>यादप्टि                  |
| षहुत्यसे ह<br>४ निर्देश,<br>छह्र बनुये<br>त्यका स्थ | वयो ननका उहेर<br>स्यामित्य, स<br>त्यद्वारों से सस्यव्<br>स्प निरूपण<br>स्थारका स्टब्स                | र २४२<br>१दि<br>१डु<br>२४२२४३ | भाग व<br>१७ असयत<br>स्यानम्<br>अस्ययत्                           | स्पषद्भत्य निरूप<br>सम्यग्दप्रि<br>सम्यभ्त्यस<br>त्यका भनेक<br>तमाधानपूर्यक                   | ग्रण २'०२५ <b>३</b><br>ग्रुण<br>स्याधी<br>शका<br>निक   |
| ओपने अल्पव<br>६ अपूचकरण<br>युता उप                  | २<br>हुत्वाजुगमनिर्देश<br>गदि तीन गुणस्य<br>ह्यामण जीवॉ                                              | 1२४ <b>३-३६१</b><br>ान        | सम्यक्त<br>स्वका त                                               | त्यत गुणस्<br>यसम्याधी भा<br>दन्तगत सनेषा<br>समाधानपूषक                                       | स्पषडु<br>शका                                          |
| ७ अपूचकरण<br>परस्पर ह<br>सचय वि<br>होता ?<br>समुचिक | समाधान                                                                                               | मिं<br>सि<br>हीं<br>गा<br>२४४ | क्षिक वि<br>१६ मनस<br>शुणस्या<br>सम्यार्थ<br>२० उपसाम<br>सम्यक्त | क्षिण<br>भीर भगमत्त्र<br>तमें सम्<br>भिष्णपदुत्य<br>क भीर स्व<br>पसायाधी भाग                  | ँ १' ६ त ७<br>इसयत<br>यक्तथ<br>६५८<br>पक्तिम<br>बद्धाय |
| स्यॉका स<br>९ शपक जी                                | धीका मस्पवदुत्व                                                                                      | ર¥ ૧<br>૧૪૧ ૨૪૬               | ऑका र                                                            | त्त्तगत सनेक<br>तमाधान<br>३                                                                   | २५८ २६१                                                |
| केयलीका<br>अल्पयदुरय<br>११ सर्योगिके                | वर्टी भीर भयो।<br>प्रयेदाकी भए।<br>(<br>वरीका सच<br>विसा भरपबहुत्व                                   | ता<br>२४६<br>र                | निर्देश<br>१                                                     | वे अस्पपदुरवाः<br>गतिमार्गणा<br>नरवगति )                                                      | २६१ ३५०<br>२६१ २८७                                     |
| १२ प्रमत्तस्यर<br>जीवॉगा                            | त भीर सममस्त<br>धरपयद्वस्य<br>त्रॉका अस्पयद्व                                                        | रस<br>२४७-२४८                 | २१ खासादन<br>विमध्याद<br>व्यक्ति                                 | त्सम्यग्द्रष्टि ।                                                                             | सम्य<br>सम्य                                           |

नारकी जीवाँके भरपबद्ग्यका

२२ असपतरास्यादप्रिगुणस्थानमे

अस्पबद्धस्य

नारवियाँवा सम्यक्त्यसंबधी

जसदा समुक्तिज निरुपण २६१ २६३

212-41¥

और तस्तवधी शकावा

श पणदुरय और तदस्तगत

शतक दाकामीका समाधान २४८-२४९

समाधान १४ सासादनसम्यग्द्रशिजीवाँका 286

| परखद्दागमञ्जी | FT 718 71 |
|---------------|-----------|
| 4243614448    | PERMITTE  |
|               |           |

| ( ५६ )                                           |                                                                                                                                          | पर्वहागम                                   | की प्रस्तावना                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| कम न                                             | निपय                                                                                                                                     | पृष्ठ न                                    | क्म न                                                                              |
| याची के                                          | ाप्दका अर्थ वैपुर<br>से लिया ! इ                                                                                                         | स                                          | अस्पयहु पर<br>निरूपण                                                               |
| जीवॉका<br>बहुत्व                                 | तमाधान<br>पिवियोंके नार<br>पृथक् पृथक् अर<br>का वर्षं असस्य                                                                              | त्य<br>२६४ २६७                             | ३१ चारों गुणस्<br>अस्पयद्वन्य<br>३२ अर्स्पतसम्                                     |
| आवरिय<br>सुद्वर्तेपना<br>नहीं प्रा               | त्रिनेसे उसका म<br>विरोधकी य<br>त होगा ?<br>समाधान                                                                                       | न्त<br>यॉ                                  | देनीका<br>अस्पयहुत<br>३३ मधनयासी<br>देव भीर                                        |
|                                                  | तेर्यंचगति )<br>तिर्यंच, पचेडि                                                                                                           | २६८-२७३                                    | सीधमे-देश<br>देवियाँका                                                             |
| तियँच, प्<br>पचेदिय<br>तदम्तर्गर                 | पचेदियपर्यातः<br>योनिमतीतियंचे<br>त अनेक शकाः<br>तपूर्वक अस्प गहतः                                                                       | मीर<br>कि<br>गैंके                         | ३५ सीघम-र्रहा<br>सर्वायसिदि<br>यासी देवे<br>स्थानसम्ब                              |
| निरूपण                                           |                                                                                                                                          | २६८ २७०                                    | सम्ब धी<br>तद्दन्तर्गत                                                             |
| तासपत<br>चारी :<br>सम्यक्त<br>२८ असयत<br>सम्यक्त | सम्यन्दष्टि भीतः । चुणस्यानमें प्रकारके तियँचं यसवधी मन्दयहु<br>तियँचोंमें शारि<br>प्रियंसे वेदकर<br>प्रियंसे वेदकर<br>वियंसि क्यों असकर | उक्त<br>ॉका<br>त्य २७० २७३<br>यक<br>ग्रम्थ | पूर्वक पृथक्ष<br>३५ सर्वापेक्षि<br>देव क्याँ १<br>पृथक्त्यके<br>तादि क<br>सक्यात म |
| गुणित<br>मयुक्ति<br>२९ सयताः<br>सम्यास           | हैं, इस बा<br>र निरुपण<br>सपन तिर्येचोंमें श<br>रियोंका अस्पर<br>हीं कहा र इस दार                                                        | तका<br>२७१<br>विक<br>इत्य                  | पत्योपमप्र<br>महीं होते<br>शक्ताऑका<br>सप्रमाण स                                   |
| समाघ                                             |                                                                                                                                          | २७२                                        | ३६ पचे डिय                                                                         |
| मनुष्य<br>तदस्त                                  | य मनुष्य, व<br>मार मनुष्यनि<br>ति शकासमा<br>सर्वे गुपस्थानस                                                                              | यॉर्वे<br>घान                              | ३७ ६ द्वियमाः<br>अत्यवहृत्य<br>अत्यवहृत्य<br>इस शकाः                               |

पृष्ठ न विषय पत्रापृथक पृथक्

260 2/3 (देशगति) णस्यानवर्गी देवाँका

सम्यन्दछि गुणस्थानमे सम्यक्त्यसम्य या 260-219

स्ता,व्यन्तर,ज्योतियी, र देतियोंका, तथा इंशानक स्परासिनी २८१ १८२ म अस्पयहुत्य

ईशानकस्पेस लेकर सेद्धि तक निमान देवोंके चारों गुण स्वन्धी तथा सम्यक्त्य अस्पवहु प्रका त राका-समाधान थक् पृथक् निरूपण २८२ १८६

सिदिमें असक्यात त नहीं होते ? यप के अन्तरबाले बान कल्पवासी देवाँमें सावित्यांसे माजित नप्रमाण जीव क्यों ति ? इत्यादि अनेक का संयुक्तिक और २८६ २८३ र समाधान 266 269 इन्द्रियमार्गणा

य और पचेद्रिय जीवाँका यस्पवदुत्व मागणामें स्वस्थान

हुत्य और सर्वपरस्यान त्य क्यों नहीं कहें -काको समाधान

| कस न                             | विषय                              | पूछ न    | इस न                           | विश्व                        | पृष्ठ ।            |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 3 :                              | <b>रायमार्गणा</b>                 | २८९ ३९०  | वासम                           | यक्त्वसम्बन्धीः              | मस्य               |
| हेट जसकायि                       | क और त्रसकायि                     | ·        | चहुत्व                         |                              | ₹88.30             |
| पर्याप्त जी                      | योंका अत्यवहुत्व                  |          |                                | हे असच्यानर्थे :             |                    |
|                                  | <b>मेगमार्गणा</b>                 | २९०३००   |                                | क्षायित्र सम्यग              |                    |
|                                  |                                   |          |                                | रसंख्यात जीव वि              |                    |
| ३९ पाची                          |                                   | र्थे     |                                | ॉक्स्ते दिसदा <b>व</b>       | ांचा               |
| अवन्याः<br><del>श्रीहरन्</del> य | ी, षाययोगी है<br>काययोगी जीव      | 12.      | समाधान                         |                              | ,                  |
| समय                              | सायवागा आव<br>गुणस्थानसम्य        |          |                                | ५ वेदमार्गणा                 | 300 38             |
|                                  | क्त्यसम्य भी भा                   | વા<br>જ  | ४९ प्रारम्भने                  | नय गुणस्यान                  | पर्नी              |
|                                  | पृथक् पृथक् निक                   |          | र्खापेदी :                     | जीवॉंबा पृथक्ष               | पक्                |
|                                  | मिधवाययोगी                        |          | <b>अस्पवद्व</b> र              | च                            | \$00 50            |
| योगिने या                        | ी, असयतसः                         | य        | ५० असयतर                       | रम्यन्द्रष्टि, सर            | লা                 |
| क्टिंहि,                         | तासादनसम्यग्ट                     | प्रि     |                                | मचर्षयन, अया                 |                    |
| और मि                            | <b>प्यार</b> ष्टि जीवॉ            | वा       |                                | पूरवरण और व                  |                    |
| अस्पयदुत                         | Ŧ                                 | २९४ २९५  |                                | ग गुणस्यान                   |                    |
| ४१ येकियिक                       | राययोगी जीयों                     | ग ।      | स्तायादय                       | ोका पृथक् पृ                 | पर्                |
| अस्पवद्वस                        | 1                                 | २९५ २९६  |                                | सम्बन्धी भरतन                |                    |
|                                  | मिश्रवाययोगी र                    |          |                                | सद गुणस्थानः<br>ज्ञायांका पू |                    |
| साइनसर                           | यादृष्टि, असय                     | <u>a</u> | <b>वृद्ध अ</b> स्              |                              | \$+¥ \$+¶          |
|                                  | भीर मिष्याद                       |          |                                | स्यन्द्रश्चि आदि ।           |                    |
|                                  | मस्पबद्धस्य<br>मिधकाययोगी भ       | २९६      | शुपस्यान                       |                              |                    |
|                                  | । मध्यकाययाना स<br>इप्रिजीवीका सर |          |                                | सम्पर् चसम्ब                 |                    |
|                                  | धी भरपप <u>द</u> स्य              | 290      | वृथक् पृथ                      | क् अपर <b>र्</b> ग्य         | 201 200            |
| ४४ भादारक                        |                                   | ie ```   |                                | सव शुएरधानव                  |                    |
|                                  | संययाना ज<br>संध्रहाययोगी अ       |          |                                | री जीवीं वा पूर              |                    |
| योंका अस                         |                                   | 294296   | वृथक् भा                       |                              | \$03 305           |
| <b>४</b> ६ उपदास्स               |                                   |          |                                | म्यन्दरि आरि ।               |                    |
|                                  | निक्क क्यों ना                    |          |                                | वर्ती अपुसदय                 |                    |
|                                  | दाकाका समाध                       |          |                                | सस्यक्त्यसम्ब                | ध्यः<br>देवद दृष्ट |
| <b>४६ कार्मे</b> णका             | पयोगी सयोगि                       | r        | क्षा-परपुत्र                   |                              |                    |
|                                  | नासाइमसम्बर्ग्टी                  |          | दुद् झपश्तवः<br>€ <u>र</u> त्व | ि जीवोंका वर                 | * \$11             |
|                                  | म्पन्दरि भीर ह                    |          | -                              | Transition from              | 215-214            |
|                                  | रीयोंका अस्पवदुर                  |          |                                | यसागदा                       |                    |
| ४७ असंयतस                        | क्यादृष्टि गुलस्य                 | T C      | ५६ सारा क                      | बादबार अपरो                  | 4.7                |

-0

ーーでは

ø

| ( ५६ ) व्यवस्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A. Constraint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( ५६ ) । यट्खडागम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भ 'अस्तावना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अपन विषय पृष्ठन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | क्रम व विषय पृष्ठ न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २३ प्रयक्तय दाल्ट्का अर्थ येपुल्य<br>याची कैसे लिया ? इस<br>दाकाका समाधान २६४<br>रक्ष सार्ता प्रियियोंके नारकी<br>जीवांका पृथक् पृथक् अस्य<br>यहुत्य २६४ २६७<br>२५ अन्तर्युहर्तका अर्थ असल्यात<br>आयादिया हेनेसे उसका अन्त<br>स्राह्म प्रतिप्रको क्याँ<br>नद्यं जान होगा ? इस<br>याकाका समाधान २६६<br>(विर्यच्याति) २६८-२७३<br>२६ सामा यातिय्य, पंचीद्वय<br>तियंब, पंचीद्वयपीत्म और<br>ययदिव्यपीत्म तियंबांके<br>तदन्त्रात्व अनेक शाकाओंके<br>समाधानपूर्वक अस्यवहुत्यका | अस्पवदुत्त्रका पृथक पृथक् निरूपण २३६ निरूपण १३८ १८० १८० ११ चारों गुणस्थानवर्ती देवाँका अस्पवदुत्त्व २२ असंपतसम्बग्धन्यदृष्टि गुणस्थानम् देवाँका सम्प्रकृतसम्बग्धा अस्पवदुत्त्व १३ प्रवनवासी, ध्यन्तर, ज्योतिषी, देव और देवियाँका, तथा सोधर्म-देशानकस्पवदुत्व १८१ १८९ १६ सोधर्म-द्रशानकस्पसे छकर सर्वार्धास्त्रित्तं तक विमान वासी देवाँक बारों गुण स्थानसम्बग्धास सम्प्रक्रव |
| २७ भारपतसम्पन्हिं और सव-<br>तामपत शुणस्थानमें डक<br>बारों प्रकारके तिर्वश्वांका<br>सम्पक्तसवसाथी अस्पवदुत्व २७० २७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | तद्वन्तर्गत श्रामा-समाधान<br>पूर्वक पृथक् पृथक् निरूपण १८२३८।<br>३% सर्वार्धितिद्वमं असक्यात<br>देव क्याँ महीं होते? वर्ष<br>पृथक्यके अस्तरपाठे आन                                                                                                                                                                                                                           |
| २८ समयन निर्वेशों सायिक<br>सम्यादियोंने वेदकसम्य<br>रुप्ति क्षेत्र क्यों सस्तव्यात<br>ग्रुपित हैं, इस बातका<br>मर्जुडिक निरुप्त २०११<br>२० स्वरनास्वयन निर्वेशोंने सायिक<br>सम्यादियोंका स्वरवहुन्य<br>क्यों नहीं कहा है इस शकाका<br>सम्याद                                                                                                                                                                                                                             | तादि कत्यवासी देवीमें सद्यात मायत्यासे माजित<br>पत्योपमप्रमाण जीव क्यों<br>महीं होते ? हत्यादि मतेर<br>द्यापायांका समुक्तिक भीर<br>समाण समाधान २८६ २८५<br>२ इन्द्रियमार्गणा २८८ २८९                                                                                                                                                                                          |
| समापान २७२<br>(मनुष्यगति) २७३ २८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३६ पचेद्रिय और पचेद्रिय<br>पर्याप्त आर्थोंका सरप्यदुत्य "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

पयोग

३० गामान्य मनुष्य,

मनुष्य भाग मनुष्यनियों हे

प्रय सप गुणस्यानसंबर्धा

अस्पचडुरय और संयपरस्थान अस्यवद्दस्य क्यों महीं वहें।

३७ इटियमार्गणार्मे स्यस्यान

इस राजाका समाधान

23

|                                                                                                  | ( 40 )                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                  | - Domarell                                                                 |
| <b>अ</b> त्पबदुत्वानुग                                                                           | म् विरायन्त्रभा वृद्ध न                                                    |
| alci-2 .a                                                                                        |                                                                            |
|                                                                                                  |                                                                            |
| िक्या पुष्ठ म                                                                                    | ——स्याय घी बत्प                                                            |
| 1444                                                                                             | का सम्यक्त्वसम्य घी बत्य इ९६ ३००                                           |
|                                                                                                  |                                                                            |
|                                                                                                  | बहुत्व                                                                     |
| - केन्द्रप्रवायिक                                                                                | बहुर्ड असस्यातचे भाग<br>४८ पत्योपमने असस्यातचे भाग<br>प्रमाण साधिकसम्याहरि |
| त्रसवायिक भीर त्रसवायिक                                                                          | प्रमाण सायि सम्बद्धात जीव विमद्द<br>यामरो असंख्यात जीव विमद                |
| The state of state 2.                                                                            |                                                                            |
| ध योगमार्गणा २९०३००                                                                              | वर्षो नहीं करते! इस दावावा                                                 |
|                                                                                                  | क्या नवा                                                                   |
|                                                                                                  | समाधान १ वेदमार्गणा ३००३११                                                 |
| र पाया जायपोगी और                                                                                | P SEMINOU                                                                  |
| चसन्यामा जीवार्ष                                                                                 | - mornaud                                                                  |
| चस्रवागी, कायपान<br>भौदारिककायपानी जीवाँके                                                       | ४९ प्रारम्भे मय गुणस्थानयनी                                                |
|                                                                                                  |                                                                            |
| समय गुजस्यान ची बारव<br>और सम्यक्त्यसम्ब ची बारव                                                 | Mind                                                                       |
| शार सम्यून नामक निक्तवार्द्र र                                                                   | अल्यवहुत्व स्वता                                                           |
| शीर सम्यक्त्यसम्ब पी सत्य<br>बहुत्यना पृथक् पृथक् तिकपण२९० २९<br>बहुत्यना पृथक् पृथक्तिकपण२९० २९ | कारपगहरव<br>५० जासपानसम्बद्धाः स्थाना                                      |
| श्रुत्वना पृथ्य है।<br>४० श्रीनारिक मिधवाययोगी स                                                 | ६० व्यस्यतस्याराधः<br>स्यतः प्रमाणसंयतः व्यप्तमण                           |
| ४० आशास्त्र अस्यतसम्य                                                                            | क्रियतः क्रिक्टमा श्रीर स्थान                                              |
| Silled don                                                                                       | शयतः प्रमचस्या और सनि<br>शस्यतः अपूर्वरण और सनि                            |
| योगिषेयणी, अस्तिमान्याद्धिः<br>स्टिर, सासादनसम्बद्धिः                                            |                                                                            |
| म्हरि, सासार्गरी जीवींचा<br>और मिथ्याहरि जीवींचा                                                 | श्रीविदियांचा वृत्यम् वृत्यम्                                              |
| 911                                                                                              | साम्याचना क्रम्य क्रम्य है ० है । अ                                        |
| अल्पवहुत्व<br>४१ विविधिककाययोगी जीवीका                                                           | १९६ थर मारामक सब मेकामाध्यम्                                               |
| पर चेत्रिधिककार्ययाना कार्या द्रव्य                                                              | इन्द्र थर मारमान सब गुपान व्यव                                             |
| अस्पवदुत्य                                                                                       | उत्त वि मारम्ब धव मेंगाना विवन                                             |
| श्रत्यदुरय<br>४२ वित्रियिव मिश्रवाययोगी सा                                                       | वृत्यक का पवद्वाव                                                          |
| धर विश्वविविधिवासिथा विविध्या स्थापता सादमसम्बद्धाः अस्यत                                        | वृद्यक् अन्यवद्गतः<br>भूत्रकारामार्थाकः आहि एर<br>भूत्रकारामार्थाति आहि एर |
| सारमसम्पादारः<br>सम्पादपि और मिस्पादपि                                                           | १९६ ५२ अलवनलायारा पुरस्कारी                                                |
|                                                                                                  |                                                                            |
| जीपांचा अस्पवहुत्व                                                                               | जीवांचा साम्यक्तांच १०६ १०३                                                |
| जीपोंचा अस्पबद्धाः<br>४३ पेतिथिवमिश्चवाययोगी अस<br>४३ पेतिथिवमिश्चवायोगी अस                      | वितर वितर सत्त्वरात                                                        |
| शर वीत्रायव मिल कीर्योका सम्ब                                                                    | वृद्धर र गणस्यानवना                                                        |
| धर्वे विश्विषय मिधवीय पानिक सम्ब<br>धत्तरम्याद्दश्चित्रीयांवा सम्ब                               | SACO TO MILES ALA TO THE DESA                                              |
|                                                                                                  | मत्रस्वत्री अत्रावा हु है ? इ०९                                            |
| भ्रम् आहारवचाययोगी और<br>भ्रम्भ आहारवचाययोगी जी                                                  | वृत्यन् अ प्रवृत्य काहि हर                                                 |
| ४४ बाहारववाययाना<br>भाहारविभिधवाययोगी जी                                                         | विक्रम्पर विकास सामानिक स्थार कर                                           |
| आदार्व मिश्रव विकास                                                                              | विक्रमान्यम् अप्रावस्तारः ।<br>१९ असयतमस्त्रान्यम् अप्रावस्ता              |
|                                                                                                  |                                                                            |
| यावा जरराजस्यवे साध                                                                              | Maias andaderes for 360                                                    |
| स्य उपदाम्सम्यक्त्यके साथ<br>स्थ उपदाम्सम्यक्त्यके वर्षो नहीं                                    | 31141                                                                      |
| अ अर उपदाण्यास्यक्ष्यक वर्षे नहीं<br>भाहात्वज्ञानि वर्षे नहीं<br>होती इस दावावा समाधान           | १९८ अस्पादराज जीवांचा अस्य १११<br>वृष् अस्पातवदी जीवांचा अस्य              |
| क्षी दिस दावावी समा                                                                              | क्ष व्यवस्थात्वा                                                           |
| होती इस हाव । व<br>भ्रद्र वार्मणवापयोगी वायोगिव<br>स्वासायमध्यपदी                                | वर्षाय व्यापा दश्य-दर्द                                                    |
| ४६ वार्मणवापपासा स्टब्स्<br>यहा, शासादमस्त्रवर्गाः<br>यहा, शासादमस्त्रवर्गाः                     | वे इसायमार्गचा देश-रा                                                      |
|                                                                                                  |                                                                            |
| भारति जीवांदा सम्पन्                                                                             | MESCSEE MILL SALDERY MICHAELS                                              |
| जीवादा सम्बद्ध                                                                                   | di alla                                                                    |
| THE 15                                                                                           | armat 7                                                                    |

(40)

| ( ५६ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | पट्खडागमः                                                                                                      | त्रै प्रस्तावना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्रम न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नियय                                                                                                                                                                                                                   | पृष्ठ न                                                                                                        | त्रम न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | त्रिपय                                                                      | 8                                                                                                                                                                      |
| याची व्याची स्थातं स्यातं स्थातं स्यातं स्थातं स्यातं स्थातं स्थातं स्थातं स्थातं स्थातं स्थातं स्थातं स्थातं स्य | हुतंका अर्थ असल्यात<br>ग्यालेनेसे उत्तवा अन्त<br>ता थिरोघको ध्याँ<br>प्राप्त होता है इस<br>ता समाधान<br>(तिर्पंचगति) दे<br>हम्यतिर्पंच, पंचांद्रय<br>इ.प.ग्रह्मचयात सी<br>द्रपंचातिमती तिर्पंचांहे<br>पात अन्त सकार्यो | ि २६६<br>६८-२७३<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१ | विक्रपा<br>३१ चार्या<br>३२ असंय<br>३२ असंय<br>३३ मयन<br>देवा<br>देवा<br>१३ सोधा<br>देविय<br>१३ सोधा<br>सामी<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्व<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्पान<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व<br>स्व | (देनगति)<br>गुणस्थानवर्ती देव<br>हुन्य<br>तसम्यग्दिए गुणस्<br>। सम्यन्दनसम् | २८०<br>गॉका<br>यानम्<br>वर्षे १८<br>गोतियी,<br>तमा<br>सनी<br>१८<br>ग्रिमान<br>प्रथान<br>प्रथान<br>स्थान<br>स्थान<br>स्थान<br>स्थान<br>स्थान<br>स्थान<br>स्थान<br>स्थान |
| 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.01241.2 434.00                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                              | सङ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | गत भाषां श्यास                                                              | Milate                                                                                                                                                                 |

र्राप्ट जीव वर्षी असक्यात

२० सदनासयन निर्वेचीमें शायिक

सम्यार्गाशयोंका बरावद्वाव

क्यों नहीं बद्दा रे इस दावावा

(मनुष्यगति)

मनुष्य भौर मनुष्यवियोधे

हरमाग्त राषा समाधान

द्वर सर्व गुणस्यावसंवर्धाः

३ स्तामान्य प्रमुख, प्याप

233

२७२

२७३ २८०

शुनित है, इस

मयुक्तिक निक्रमण

समाधान

अस्पवहु प्रश व्याची इन्तर्गत दाका-समाधान वंक प्रयक् पृथक् निरूपण १८११ असक्यात र्वाधिसिदिमें व क्यों नहीं होते । वर्ष यक्त्यके सत्तरपाले मान दि कर्यवासी देवीमें सक्यात मापित्र्यांसे भाजित पत्योपमप्रमाण जीव पर्यो महीं होते ? इत्यादि अनेप श्वकार्योका संयुक्तिक भीर २८६२६ सत्रमाण समाधान 266 36 २ इन्द्रियमार्गणा

३६ वर्गेट्रिय और वसेट्रिय

३७ इन्द्रियमागणाम स्वश्यान

इस शहारा समापान

वर्वात जीवाँका सरावद्वाव

अस्पयदृत्य भीर गवपरस्यान

अस्पत्रपुष्य क्यों महीं कहें ?

पृष्ठ न

260-261

२८१ २८१

| रम स   | विषय                    | पृष्ठ न | <b>म</b> म न          | विषय                       | पृप्त न       |
|--------|-------------------------|---------|-----------------------|----------------------------|---------------|
|        | ३ कायमार्गणाः           | २८९ ३९० | का सम                 | पत्यसम्य घी अ              | स्प           |
| ८ प्रत | त्वायिक और बसकायि       | THE-    | बहुत्व                |                            | २९९ ३००       |
| पर     | पि जीवोंका करपबहुत      |         |                       | के असंख्यातर्थे भ          | TET           |
|        |                         |         |                       | दायिक सम्यग्ह              |               |
|        | ध योगमार्गणा            | 560 300 |                       | सच्यात जीव वि              |               |
|        | र्यो मनोयोगी, पा        |         |                       | करते ! इस शक               |               |
|        | नियोगी, काषयोगी क       |         | समाधान                |                            |               |
|        | दारिककाययोगी और्य       |         |                       | ५ वेदमार्गणा               | 3 3 9 9       |
| स्य    |                         | पी      |                       |                            |               |
|        | र सम्यक्त्यसम्ब भी बा   |         |                       | नयु गुणस्थानय              |               |
|        | त्यका पृथक् पृथक् तिरू  |         |                       | रीयोंका पृथक पृष           |               |
| क्षे   | दारिव मिश्रवाययोगी ।    | स       | शस्पय <u>द्</u> रुत्स |                            | 800 805       |
|        | गेवेयली, असयतसः         |         |                       | म्यग्द्दष्टि, क्षयः        |               |
|        | हे, सासादनसम्यग्ट       |         | स्रयत, प्रा           | रचसयत, अप्रम               | च             |
|        | ८ मिथ्याद्दष्टि जीवीं   | वा ]    |                       | र्विकरण और आ               |               |
| भर     | पषदुत्व                 | २९४२९५  |                       | गुजस्थानव                  |               |
| ११ धि  | विवकाययोगी जीधौं        | का ।    |                       | का पृथक् पुर               |               |
| \$15   | पषद्वत्य                | २९५ २९६ |                       | तस्याधी शस्पबहुः           |               |
| २ धेरि | रयिक मिश्रकाययोगी स     | π [     |                       | नव <sub>्</sub> शुणस्थानवः |               |
| सा     | दनसम्यन्द्रष्टि, असय    | ਰ ]     |                       | जीवींका पृय                |               |
|        | पुरद्धि और मिष्याद      | fè ]    | वृधक् अरु             |                            | 308 305       |
| औ      | वींका अस्पवद्युत्य      | २९६     | ५२ असयतस              | न्यग्द्रष्टि आदि द         | द             |
| वि वि  | र विक्रिधकाययानी स      | स ।     |                       | रतीं े पुरुषदेश            |               |
|        | सम्यन्द्रष्टि जीवॉका सम | য       |                       | सम्यक्त्वसम्य ६            |               |
| पुर    | सम्बाधी भरपवहुत्व       | 29.19   |                       | ् अल्पबद्धत्य              | E0\$ \$0B     |
| (भ सत  | हारवकाययोगी औ           | ांट ।   | ५३ आदिवे ह            | व गुणस्थानयर               | TT .          |
|        | रारविभिधवाययोगी अ       |         |                       | ो जीवोंका पृथ              |               |
|        | न अल्पबद्धत्य           | २९७-२९८ | वृश्यक् अस्य          |                            | 305-50C       |
|        | शाम्सम्यक्त्यके सा      | ret l   |                       | पग्राप्टि बादि छ           |               |
|        | ारक असि क्यों ना        |         |                       | र्ती नपुसक्षेद             |               |
|        | ी इस दाकाका समाधा       |         |                       | सम्यक्त्यसम्य ध            |               |
|        | शिकाययोगी सयोगिवे       |         | <b>अस्पबद्धु</b> त्य  | . ~                        | 206 360       |
|        | ी, सासादनसम्बन्हा       |         |                       | अधिंका बरा                 |               |
|        | यतसम्यग्द्रष्टि और वि   |         | थडुत्घ                |                            | 338           |
|        | द्दि जीवोंका स्वयवद्धत  |         | ६ स्पाय               | मार्गवा ३                  | १२ ३१६        |
|        | वितसम्यग्द्दि गुणस्य    |         |                       | विषाले जीवोंक              | r             |
|        | वार्मणवाययोगी अधि       | 1       | अस्पवद्वस्य           |                            | <b>३१२३१४</b> |

धरपनदुत्वानुगम विवय-सूची

(40)

```
मग्र म
                                               षट्गडागमकौ प्रस्तााना
                                विषय
                ५७ सपूर्यकरण और अनिशृत्ति
                                              प्रम न
                   करण, इन दी उपशासक
                                                       नय न
                  गुणस्थानाम प्रयेश करने
                                                                       नियय
                                                      है। के उस्तानी
                  याले जीवाँसे सच्यातगुणित
                                                                                    727
                                                         भीर भयोगिक ग्रंग जिनोंका
                                                                     मयोगिये गरी
                  प्रमाणयाले हहीं दी गुण
                 स्यानाम प्रवेश करनेवाले
                                                        बलयहू उ
                 शतकोंकी अपेक्षा सुक्रमसाम्य
                                                             ८ मयममागणा
                                                                                ₹?{}?
                रायिक उपनामक जीव
                                                    ६६ सामान्य नयतींका प्रमत
                                                                              वेष्ट् वृह्
                विशेष वाधिक कैसे ही
                                                       सयतम उक्र सयोगिके उनी
               सकते हैं। इस शकाका
                                                      गुणस्यान सक अस्पनहुत्र ३०२३।
               समाधान
                                                  ६७ उस जीयाँका दसरें गुण
          ५८ असपतसम्बन्हिष्टि भादि सात
                                                     स्यान तक सम्यक् नमस्य भी
             गुणस्यानयतीं कपायी जीवाँ
                                          ३१०
                                                     अस्पनदुस्य
             का सम्यक्त्यसम्बन्धी पृथक्
                                                 ६८ धमचसयतादि बार गुण
                                                                           3553
             ष्ट्रयद् अस्पयदुत्य
                                                   स्यानवर्ती सामाविक बीर
        ५९ बकपायी जीवॉका अल्पनहत्न
                                                   छेरोपस्यापनागुद्धिसपताँका
                                    हे१८ वृहह
                                                   वस्पाहत्व
                 ७ ज्ञानमार्गणा
                                               ६९ उत्त जीमोंका सम्यक्य
                                       ३१६
       ६० मत्पन्नानी, शुवानानी और
विद्यगद्वानी जीयोंना सत्प
                                                                          224 2-8
                                                  सम्य भी अस्पनद्वन
                                 ११६ ३२२
                                             ७० परिहारगुद्धिसयमी प्रमच
                                                                            ₹-€
                                                 भीर अप्रमुचस्यत गुणस्थान
      ६१ बामिनियोधिकशानी, सुत्
                                                वर्ती जीवाँका धन्यनहत्व
                                25£ 350
                                            ७१ उत्त जीर्रोका सम्यक्त्य
         बानी और अवधिग्रामी जीजों
        का बसयतसम्याहरिसे लेकर
                                               सम्य घी बलगहुत्
                                                                           $53
                                           ७२ वरिहारगुद्धिसयतांके उप
        सीणक पायचीतरागछ ग्रस्य
       ग्रजस्थान तक पृथक् पृथक्
                                              शमसम्बक्त नहीं होता है,
                                             इस सिद्धान्तका स्वग्रीकरण
   ६२ उक्त जीवॉका दसवें गुण
                                          ५३ स्रमसापरायिकसयमी उप
                              380-280
      स्यान तक सम्पक्तानम्ब धा
                                            शामक और क्षपक नीवाँका
                                            अस्पवरून
     अहायद्वाय
                                        ७४ यथास्यातिऽहारगुद्धिसय-
  ६३ प्रमचसयतम एकर शीण
                                           ताँका अस्पयहुन
                                                                       325
    रपाय गुणस्यान तक मन
                                986
                                           सयतासयताँका अस्पवहुत्र
    परवधानी जीवाँका सन्द
                                          नहीं, है इस वातका स्पर्णकरण
   बदुत्य
                                      ७६ सयतासयत और यसयत
६४ टक जीयोंका दसये गुण
                                         सम्पाहिष्ट जीयाँका सम्पक्त
  स्यान तक सम्यक्त्यसम्य ची
                              340
                                        सम्य भी अस्परहत्व
  धरावहुत्य
                                            ९ दर्शनमार्गणा
                                                               वेश्ट ३१०
                                    ७७ च उद्दरानी
                                                                  228
                                      वयधिवरानी और वेयल
                                                   वचशुररानी,
```

(30)

|                     |                                         | <b>सर्वह</b> त्रानु | गम-विस्य-मूची                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (~               |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| इस स                | विष्य                                   | पृष्ट श             | ( भग श                                 | दिन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                |
| दर्शनी अ            | रियाँका वृधक् वृध                       | TC.                 | गुष्पस्या                              | नॉम एक 🐔 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - TT             |
| <b>बारपश्</b> दुत   | र्च .                                   | 256                 | दानक                                   | THE PROPERTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| ξο<br>              | रेन्यामार्गवा                           | ३३२ ३३९             | सम्बद्ध                                | يمند عدكمسويه إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                |
| करून सं             | चार सुरस्थानयः<br>हिन्द्र भीर कापो      | 7()<br>**           | ८६ समयत                                | वर बर्न्ट्स्ट्रक<br>सम्बद्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _ 3:             |
| लेश्याचा            | े आयोग सर                               | NT.                 | ् शुरु करा                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                |
| घटुन्व              |                                         | 111                 | 1 *072.3                               | 14 to 10 to  |                  |
| <b>७९ ब</b> सदहर    | तम्यन्द्रष्टि शुर<br>उत्त जीवोंका सम    |                     | सम्ब                                   | مالة ستوشياري<br>منسنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>ष</b> यसम्य      | भी भरत्यद्वत्य                          | \$89.983            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| ८० आदिक व           | तात गुण्स्यानय                          | र्नी :              | र वस्त                                 | شع يائيسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | > 84,            |
|                     | रि पद्मेर्द्रयाया<br>पृषक् पृषक् अस     |                     | 23-22                                  | A STATE OF THE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| षद्वन्य             |                                         | व्रवेश व्रवेश       | 38.02                                  | S. Le Elle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|                     | स्यन्द्रष्टि आदि च<br>सिंगे उत्त जीवींव |                     | 20 C C Series                          | The state of the s | 250              |
|                     | तम उत्त कायाः<br>सम्बद्धी अस्पवद्व      |                     | Str. C                                 | SAM ANIACE AN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| < मिम्पार्टी        | प्रे मादि तरह शु                        | T .                 | المستريع<br>القميريو وار               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Te-              |
|                     | ि गुष्टल्यायाः<br>भश्यपद्वत्य           | हे ।<br>विकास       | 2000                                   | The shade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|                     | नराबद्धाः<br>स्थार्थाष्ट्रं शुक्तस्य    |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| नसं त्वा            | दसर्य ग्रुणस्था                         | न                   | 32                                     | 5 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                |
| राव गुहर<br>सरवपत्य | ल्ड्याचाले आंचॉप<br>सम्बन्धी भरतबद्धाः  | A33<330             | 250                                    | The same of the sa | يمنا بيريد       |
|                     |                                         | 339 380             | Trings of                              | N per many                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200              |
| ८४ सचगुणस           |                                         |                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|                     | भाषयद्वायः<br>वियोगाः भस्तवद्वायः       | 919<br>(~E 1        | 2 2 20                                 | wife Ec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | معودة<br>ماسانية |
|                     | यक्त्यमार्गणा                           | 320 3m.             | 322                                    | Mand to will                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|                     | सम्यग्दधि जीवॉक                         | 7                   | The Real Property.                     | " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | £ -91€           |
| क्षस्पवदुग          | र<br>स्थानम <i>े</i> कर चौड़            | 345                 | Vr45 6.                                | The same of the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| हुय गुणर            | धान तत्त साधित्र                        | - 1                 | F 227 1 -                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34               |
| सम्यग्रही           | र जीपोका बरा                            | ,                   | ************************************** | grow<br>Friem son<br>3°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| षदुत्य<br>८८ भसयतस  | प्रयग्द्रशि मादि चार                    | ا چودراني<br>ا      | مأمانك الدامسية<br>أمانين المرابية     | A 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|                     |                                         | -                   | - mark                                 | - X 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |

# शुद्धिपञ्च \*\*=०=== (१मक ४)

|                                                                       | acres.                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पष्ट पक्ति वाह्य<br>२८                                                | ( युन्तक १)                                                                                                    |
| ٠٠٠ ا                                                                 |                                                                                                                |
| २८ धामपविद्वास<br>११ २६ जिल्हे                                        | ਹੁਵ                                                                                                            |
|                                                                       | हा है जिस्सार<br>इस्ट्रेंट                                                                                     |
| री निक्ता हुई                                                         | हर है, जिल्ला                                                                                                  |
| ११ २९ निकम की लागाने<br>निर्मेश हैं,                                  |                                                                                                                |
| 1, 514 €,                                                             |                                                                                                                |
|                                                                       | होनी होन्योत अस्पत्त मा हेर्ने<br>विकास मेर अस्पत्त मा हेर्ने                                                  |
| 90 3.00                                                               | विक्रम और                                                                                                      |
| ७० १८ निर्मेच एतान नियाचीट                                            | विकास कर सम्माने एक राज्या है।<br>विकास कर सम्माने एक राज्या है।                                               |
| परे १२ तिरंच पनत चीन                                                  | दिश्व नियम्ब                                                                                                   |
| म १३                                                                  | निर्देश जीव                                                                                                    |
| ७५ १३ स्टब्स्<br>र                                                    | र रच इन्द्र                                                                                                    |
| क्षेत्रम् र्याम् स्तुम के                                             | "                                                                                                              |
| ्र २२ च्युक्त विष्या है न्युक्त और<br>देने नेत्री विषया है न्युक्त और | निष्य प्रति नेत्रच                                                                                             |
| c4 30 mm "                                                            | ा<br>विदित उन्दें को दूस बाबें उसने बस-<br>कराओं बहुन सम्बन्धों बान गर्म-                                      |
| ्राह्म काके टन्करा — .                                                | 11                                                                                                             |
| १२। भुव पारा प्रतिकार                                                 | विदिन समे                                                                                                      |
| रेर देखा बाह्य है. (हु हू                                             | हराजें कर                                                                                                      |
| १२। १२ देखा जाता है, (न नि ददा- है<br>इंत्र ) बिन्तु सुर्यान्त्री     | हात्रते वदग सम्बद्ध सम |
|                                                                       | ख जान है। स्म प्रकास सम्प्राप्त                                                                                |
| n १३ च्यहो बजाजा ह                                                    | के हैं। स्त्र प्रकास स्थान करें<br>के हो पाना स्थान करेंके,                                                    |
| १९७ ६ वह कर म है, उन्न<br>भ १६ वह कर म है,                            | नदा राज, क्यांक,                                                                                               |
|                                                                       | हा श्रीतमा                                                                                                     |
| रेरेर रेर किन्तु है कर                                                | क्षेत्र है,<br>जातमा                                                                                           |
| وع الروسة وعد المحالية                                                | 'G                                                                                                             |
| Ann one Kraffinson 14 and                                             | व एउट्टिक्                                                                                                     |
| غايد المعين                                                           | व अद्देश्व                                                                                                     |
| · (15)                                                                | व अरुत् सम्बन्धस्टि देव<br>वे अरुत् सम्बन्धस्टि देव                                                            |
|                                                                       | •                                                                                                              |

| इ.द्वान |     | (17) |  |
|---------|-----|------|--|
|         | T-T |      |  |

| इह        | रंडे बहुद                               |                   | ध्य                                                    |   |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---|
| 165       | र३ बद्धर ।                              |                   | बहुर। (हिन्दु स्ट्येन्ट्राट) दुस्तक                    | ì |
|           |                                         |                   | रूप वर्ष होयहै।)                                       |   |
| 199       | रे० बैर वशस्य पर                        | £ 8.3.7.          | शूर धार्म हेर्द्रहरूका मामस बन                         |   |
|           | सम्बन्धी चर                             | _                 |                                                        |   |
| ££5       | ७ सारचितप (-उह<br>परिचरेहि              | a.t.)             | <i>इत्तरिक्तिके</i>                                    |   |
| *         | २३ करणितनसम्बात                         | वीर टइ-           | له دارستان ما تا   |   |
|           | पारपर के न                              |                   |                                                        |   |
| 516       | १३ देशियमित्रमान                        | <b>ी टेरेंद्र</b> | बसरतस्याती जीरेदा                                      |   |
| २७१       | र१ मार्यक्तिते                          | समान              | मार्थक्टोनेसे निर्वेषे। श्रेत बनुष्ये में मार          |   |
|           | सन्दर्भादे                              |                   | यान्तिररमुद्धात करनेको की क्षेत्र प्रस्त               |   |
|           |                                         |                   | बेदी सारादनसम्बद्धि                                    |   |
| 275       | १५ डाच्यर्यपश्चीव                       |                   | <b>अ</b> एर्रोप को वे                                  |   |
|           | १६ ल्यापरपाँत                           |                   | <b>स्ट्र</b> पंत                                       |   |
| B g o     | १५ वर्षात् उनमे पुन                     | D                 | वर्ष ह अदरे रिक्शित गुल्यापको मिहत्र                   |   |
| 440       | इ. च वरात् उनम् पुनः<br>वानेसः          | 6 48              | अधीर मानत बनु स नेही                                   |   |
|           |                                         |                   |                                                        |   |
| Afa       | ३ -परिपद्वेसुव्यक्तेसु<br>१५ रोप खने यर |                   | नविष्रेश कुण्येष<br>दुर्ग क्षेत्रे दर                  |   |
| 13        | १५ रात रहन पर<br>१२ उदयमें कावे हैं     |                   | सर्कित विशेष                                           |   |
| ४२२       |                                         |                   |                                                        |   |
| 444       | ५ विरदगरीयन                             |                   | निरचगरीए म                                             |   |
| **        | ६ मणुसगरीयण<br>७ तिरिक्तमार्थण          |                   | सनुसंगरीय व<br>तिरिष्टमधीय क्ष                         |   |
|           | ८ देवसदीच्य                             |                   | शास्त्रवाद म<br>रमारीद म                               |   |
| •         | ₹4, ₹+, ₹₹, ₹¥ T                        | CH CH             | बहा दर्ब                                               |   |
| 8£3,<br>u | १४ मन्स्युद्वांस ।                      |                   |                                                        |   |
|           | ६५ अहाई सामग्रामाका                     |                   | सम्बर्गाती विक स्मृतं हमाने सम<br>विकास स्वीतह स्वार्थ |   |
| ¥\$6      | इंड् क्येंग्रन                          |                   | ALEMANDA                                               |   |
|           | १० प्रधान्तेत्र                         |                   | GX<br>∩EI⊸4AGS                                         |   |
| *         | १७ सदिनान                               |                   |                                                        |   |
| 404       | 1. 0000                                 |                   | €.2                                                    |   |
|           |                                         |                   | .*                                                     |   |

| (६२)                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | षट्खडागमगी प्रस्तानम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>पष्ट</b> पक्ति स <u>श</u> ुद्ध                     | भस्तामा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                       | ্ৰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २ १६ अतररूप                                           | (प्रस्तरू ५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17 37 P                                               | Direct D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " २८ वर्तमानमें इस सा                                 | आगमको अत्यन्धे प्रतिपादक हत्यक्य आगमको<br>य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ९ ९ सासाण<br>१० १४ कालमें हते                         | ं ग पदायन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १२ < गमिदसम्मत्त                                      | पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १७ असयतादि                                            | वालके स्थानमें अतम्द्रतिके हारा<br>गहिकसम्बद्धाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1c 8 manual                                           | STORY OF THE PARTY |
| 453127                                                | यासपुचत्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " २७ प्राप्त य <sub>र</sub>                           | 4446777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| b e                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ५६ २२ यह तो सशियोंका<br>५९ २१.२२                      | क्यात् दितीयोपशमसम्बन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 CON STREET                                         | यह तो इस मिक्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| १८ आयो                                                | जय य अन्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १५ गातेक                                              | <b>द</b> शके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ७ देशक                                                | <b>ह</b> न्दियकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                       | <b>वे</b> यीस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १०६ २१ अताते अधिक अताना<br>१९८ ९ उत्रस्त्रकेण         | देशियोंमें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| रिष्ठ हि शक्त -                                       | अतरका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| S SIGER                                               | उद्यस्तेण<br>मनि- भूक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 7 SIZIMITA                                          | मनि-युवज्ञानगर्छ<br>व्यवस्थावसः दो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                       | अप्रमत्तस्य दो<br>अप्रमतस्यतके दो काल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4TF                                                   | मति थुन्छानगर्छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                       | प्रसिक्त -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ४८ १६ (अयागहण करना हुआ) सिंह<br>१ २ (गुणस्थान क्षेत्र | प्रमत्तम्यन और अप्रमत्तस्यत<br>सिद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                       | सिद्ध <sup>भार अप्रमच</sup> सयत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1-040                                                 | CHID'S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**?** ~ c

فشوشة ÝΒ पछि अाुद रेर बाना बाता है कि ... बाना बता है हि दराने के स्नारी 800 केन कानी हैन द्वारानायक्वम का २ घन्ममायो । १९८ २८ २९ अवयवास्त् अस धननारी द । बार्ट्स ज्यारमा हो निका दर है, तिन स्त्राम्त्राम्य क्वतन-१० सलेज्ञाण्य-२२४ १९ दयाधर्मसे.. हर वस्तवहरून-२१ वर्षोकि, आप्त... बदाद وسيعا عصمة وشيئة وتعام करीते, रहात्वर इत्टब्रीत की बास, बन्द के प्रतास्त्र स्ट्रान्से ग्रहेत ९ सजोगिवेषली २२५ 395 २८ पारिणामिक मावनी समापिहेन्द्री (क्ट्रेन्ट्री) 332 १६ वर्णान्त्रययेशियोते सट्य-सार्वा १७ कार्मगकावयो-भू . 大学 13 上京 385 ८ प्रयत्तवाच्या **日子東子子** 118 ५ मेतो Jahren Col १६ प्रमण्यातिसे मातिन २५५ Dr. 37. 22. E १८ सास्यनसम्बन्धः स्टब् २७५ V=15 The street 26 325 २९ असरयान्डे 1

माण्ण अप्पाणिक पयद्वो । द्वाणात द्विक मन्मानामन्मानमेण्ण । मरह-वाहुनलीणमत प्रकेल्टतो णदी मन्मानद्वनणात । अतरमिदि सुद्धीए सक्रिपय दड-कड-मेन्डादमे अमन्मानद्वनणात । अतरमिदि सुद्धीए सक्रिपय दड-कड-मेन्डादमे अमन्मानद्वनणात । देव्यतर द्विक आगम-णोआगममेण्य । अतरमाहुडजाणओ अणुवते जे अतरव्वनामे वा आगमद्वन्नत । णोआगमद्वन्नत वाणुगमरीर-भाग्नि-तन्नदिरिमेण्ण निविद्द । आधोर आधेपोनयारेण सद्वतरमण्य जाणुगमरीर माग्नि-तन्नदिरिमेण्ण निविद्द । आधोर आधेपोनयारेण सद्वतरमण्य जाणुगमरीर माग्नि-तन्नदिरिमेण्ण निविद्द । कथ मान्नियस्य अणाहारदाए द्विदस्य अतरान्नप्रमी ए ण एम दोमो, क्रिप्त प्राचित्र । कथ मान्नियस्य अणाहारदाए द्विदस्य अतरान्नप्रमी वाहारो १ ण, इत्यज्ञपात्र । कथ भूदे एमो वाहारो १ ण, इत्यज्ञपात्र । कथ भूदे एमो वाहारो १ ण, इत्यज्ञपात्र आपान्यद्वित्र विद्यालयात्र । स्विप्णोज्ञाम

पद बाष्ट्र नाम सन्तरिनक्षेत्र है। स्थापना सन्तर सङ्घाव और ससद्भावके सेवले दें। प्रशासके है। भारत और नाइनिलें बीच उमहता हुमा नद सद्भावस्थापना सन्तर है। सन्तर इत स्वाप्त हुमा नदिन के प्रशास करके वह, बाल, घतुत्र आदिक ससद्भावस्थापना सन्तर है। सर्घोत्त वह, बालादिके न हाते हुए भी तायमाण क्षेत्रवर्गी सन्तरकी, यह सन्तर इतने घड़ा है बेगी जा कराना कर केन हैं, उस असद्भावस्थापना सन्तर कहते हैं।

द्रप्यान्तर भागम भीर मीमागमक भेदने देशमारका है। सन्तर विपयक प्राप्तिक काक नया चनमानमे अनुरातृत पुरुषको आगमद्रव्यान्तर कहन हैं। अपया, अन्तरका द्रप्तिक मिनामको आगमद्रव्यान्तर कहने हैं। जोआगमद्रव्यान्तर आपक्षित्र द्रप्तिक मेन्द्रप्तिनिक अद्दान है। अश्वादम आगमद्रव्यान्तर आपक्षित्र के स्वर्णनिकिक अद्दान है। आधारमें आग्येयके उपचारमें प्राप्त हैं। काम्यान कि समुख्यक अद्यारमें प्राप्त के महस्र तीन सम्बन्ध द्रिमका के स्वर्णनिक स्वर्य स्वर्णनिक स्वर्य स्वर्णनिक स्वर्णनिक स्वर्णनिक स्वर्णनिक

र्व देरे-समाधारमाने स्थित, अर्थात् वतमानमे जो कन्तरागमना आधार नहीं है देने मार्च रागरेट 'कलर' इस संक्षाना ध्यवहार देस हा सनता है है

समापान-स्वाद कोड वीच नहीं, क्योंकि, कुर (आत) कर प्यापके भाषार है हैं व पर भी तरुपोन यहां, स्थान् स्थान् क्यकारमें कुर सन्ना याद जाता है।

्रि च्या बायवारीयक यह अम्बद्धा व्यवहार केल बनता है

स्मायान-जन्म क्योंकि राज्यायायक वहीं धारण करनवाल पुरुपर्ने भी 'राजी सम्माहे ' इस प्रकारका व्यवसार पाता साता है।

संविध्यक्तान्त्रे हा सम्मानान्त्रवा बायक हाना परंतु वनसानसँ इस साम्य उपयोगर इन्न कुर स्री काल्यन्त्रान्त्रक बानक गरिन है, यस कुरुवका साम बाधागमान्त्रपालर कुरुवही ो असर्थितम् १.स**र्**ससम्बद्ध

तन्त्रदिशिचद्रम्त्रतः तिरिह सचिचाचिच भिम्मभेषणः । तत्यः मनिचतरः उसह-मन्द्रे हिओ अजिओं । अचिचतन्त्रदिग्चिदम्पतः णामः पणोअहिं-तणु

पन्ते द्विजो पणाणिको ! मिस्मतः अहा उजतःसत्तुवराण विचारतिद्वरागम् । रोज-कारुनार्णे द्वतेरं पश्चितिष्, छद्वशिदिरारोज-काराणमभावा ! दुविद आमम-जोजागमभेरण । जनरपानुहजाणजो उवजुर्वो सारागमी वा जामम

। णोआगमभावतः णाम ओदर्यादी पच भाग देण्ह मागणमतरे द्विदा । एरम केण अंतरेण पयर १ णोआगमदो मानतेण । नत्य वि अचीवभावतर

जीवमावतर पप-, अनीवमावतरण इह पत्रोनणाभावा । अंतरमुन्छेदी विरहे तरपामण पाधितरामण जण्णभावन्ववहाणमिदि एयहो । एदस्म अंतरस्म अण्

तररामय यो घेषरामयः जव्यमायकवंदहाणामादः एयद्वाः । एदस्म अतरस्म असु मरापुरामा । तेण अंतरराष्ट्राग्मेण दुविद्दाः शिदमा दर्वाद्वय-पत्रबर्वोद्वयणयादतवर्षेणः । शिदमे। रिष्णं द्वारम<sup>्</sup> या, तर्रजनस्म णयस्म अभावाः ! स पि कथ *णव्यदे* !

सद्ध्यांतरिकः द्राव्यान्तर स्थितः श्रीवसः श्रीर सिधोः धेर्द्वये तीन प्रकारका सन् पूर्वम जिन भीर स्थायः जिनके मार्यमे दियतः प्रतिन जिन स्थितः तद् र द्रुप्यान्तरिके उद्दादरण है। धनाद्वधि भीर ततुयातिक भाषमे स्थित प्रवाधतः श्रीवसः रिक इच्यान्तर है। क्रत्यन्त श्रीर जावश्चाके मार्यमे दियतः ज्ञाय नयदाविक सिधाः

्तिन इच्यानार हैं। इमानर भीर बालानार ने व्याप के व्याप निवस्तार के पिए हैं। , बर्योहि, छह हम्पॉले ध्यतिरिन क्षेत्र और बालना भगव है। मायाना मागम और नीमागने भेइस दो महारहा है। मन्तरप्रात्मे बायस प्रयुत्त पुरुषा मागमयायानार वहत हैं। मण्या सावस्य भवार भवार भारासो |यानर बहुने हैं। भीदिया भारि याच मायॉमेंसे विटॉ को मायोक सप्ती

व्यक्तित आपनो मोआगम आयात्तर नहते हैं। श्रुना---यहा पर किन प्रकारने अन्तरने प्रयोजन है है

समाधान-नोभागमनायान्तरस वयात्रन है। उसमें मी मजीवमायान्तरको

रापाया। अधिकाया तरसङ्ग ह वर्गेरांच यहा पर अर्जेयकाया तरस कोई मयोजन तर्होहै। सन्तर उच्छह विन्ह परिणामा तरमान मानिस्याकन कोर सन्यसाय्यव सर प्रणापवार्था नाम है। इस प्रकारक अन्यक स्त्रुपक अनुष्पक अन्यस्त्र अस्त्र सन्तरानुस्तरत दें। प्रकारण निर्देश हैं क्योंप यह निर्देश हुम्यार्थिक और

र्थेष्ठ मयका भयज्यम् करमयाला ह । द्वारा---तीम प्रकारका निर्देश क्यों नहीं हाना है है

प्राप्तान---नार्टी, क्योंकि मीसर प्रकारका कार लय ही नहीं है।

ग्नरा-यह भी बैसे जाना !

१ प्रतिषु आजीशा सप्रो<sup>त</sup> जाजीशा हिने पाउ ।

में क्ज अप्पाणिक पयद्वी । द्वरणनर दृशिक मन्मात्रामन्मात्रमेणण । मरह-वाहुबलीणमन सुब्वेन्टरनी णरो मन्माबद्वरणतर । अतरमिदि बुढीए मद्राध्यय दङ-वङ-वोरदादमे अमन्माबद्वरणतर । दब्बतर दुर्गिक आगम-णोआगममेएण । अतरपाहुदलाणओ अणुबदुता अतरद्वरागमो वा आगमदब्बतर । णोआगमदब्बतर लाणुगमरीर-भविय-तब्दिगिनमेएण निविद्द । आघोर आघेयोत्रयारेण सद्धतरमण्य लाणुगमरीर मत्रिय-तब्दिगिनमेएण निविद्द । अघोर आघेयोत्रयारेण सद्धतरमण्य लाणुगमरीर मत्रिय-तब्द्याण-महुन्मार् मेण्ण निविद्द । कघ मवियम्म अणाहारदाए द्विदस्म अतरव्यव्या । एम दोनो, क्रयज्यागाहारेख वि तदुरुस एस्य क्रव्यव्यासमा । कघ भूदे एमो चवहारो १ ण, इत्रवचायज्ञाहारे वि सुरिमे राजो आनब्दिट चि व्यवहारुक्तमा । मिययोगप्रामम्

यद नारे माम अन्तर्रामदेश है। स्वापना अन्तर सकृत्य और असकृत्यके भेदने दे प्रशासी है। अन्तर मी अन्तर स्वापना अन्तर है। अन्तर स्व है। अन्तर और बाहुबन्निक बीच उमहाना हुमा नह सकृत्यस्वापना अन्तर है। अन्तर स्व अवापनी बुद्धिने अवस्य वर्षके दक, वाज, चनुष आदिक असकृत्यस्वापना अन्तर हैं। वर्षोत् इड, बानाहिक न हाने हुए भी साअभाज क्षेत्रपनी अन्तरको, यह अन्तर होने पर्दे व है देगी जा बस्तना कर निन है, उस असकृत्यस्वापना अन्तर बहुते हैं।

द्रप्यान्तर आगम और ने मागमें भद्देन दे प्रकारका है। मन्तर विषयक प्राप्तिक क्षाप्त कर्या धर्ममानमें भनुपतुन पुरुषके आगमप्रध्या तर कहने हैं। अथया, मानरिष्ट हर्ग्ड प्रनित्त क्षाप्त आगमप्रध्या तर कहने हैं। अभिगमप्रद्यात्तर ज्ञापकारीर, मानर्ड कर नर्जितिक के मेरिन तीन प्रचारका है। आधारमें आध्यक उपचारमें मान दें हैं कल्यानका ज्ञामका विमान बादकारीर प्रदेश, वर्तमान और समुख्यक मेरिन तीन क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त मान्य क्षाप्त मान्य क्षाप्त क्षाप्त मान्य क्षाप्त क्षाप्त

र्वद्य-सनापान्तामे स्थित, सर्वात् वतमानमे जा सन्तरागमक साधार नहीं हैं देस, अन्तर ननोरक र सन्तर र इस सजाका स्थयनार हैने हो सकता है र

मन्त्रान-पर कोइ दार तमी क्योंकि, कुर (आत) रूप पर्यापके भाषार है इन्द कर भी लहुरुमें यमा समान् व्यवनारमें कुर क्षता पार जाना है।

देश-भूत शावकारीतक यह अन्तरका व्यवहार करा बनगा !

सन्दिन-भागं क्योंक राज्यस्ययं मही धारण वरनवाळ पुरवसे सी नाडी कार्ज है। साजवन्य व्यवस्थान वाया जाता है।

स्वित्यकान्ये हा सम्मानान्या हाणकशामा पानु वनमानमें इस नामव उत्पाति इण इर स्वी सम्मानात्रक हानमा सन्ति है, वस वुश्वका स्वा नामामस्त्रसाम्बर कर्ति हैं। तन्त्रदिरिचदच्दतर तिबिद्द सचिचाचिच-मिस्समैएण । तत्त्वः सचिचतर उसद्व-मज्से द्रिओ अनिओ'। अविचनन्वदिरिचद्व्यतर णाम घणोअहि नाण-ज्ये द्विओ पणाणितो । मिस्मतर जहा उजत-मनुनयाण निवालहिदगाम-

रोच-बालतराणि दण्यतः पविद्राणि, छण्डाबदिविचरोच-कालाणमभावा । विह आगम-गोआगमभेग्ण । अनग्पानुहजाणओ उवजुक्ते भावागमो वा आगम णाजारामभावतर णाम औदद्यादी एच मात्रा दाण्ड भागाणमतरे द्विदा । त्य केण अंतरेण पषद । योजागमदो भावतरेण । तथ वि अनीवभावतर

रिभावने पपद, अजीवभावतेमा इह पत्रोजमाभागा । अंतरमुच्छेदी विरहो रममण परिधत्तमम् अण्यभागन्त्रश्रदायमिदि एयद्दो । एदस्य अंतरस्य अणु-राणुरामो। तेण अंतराणुरामेण दुविहो णिहेमो दृष्वद्विय-पञ्जबद्वियणयावलवणेण। गोहमी किप्पा होजन १ या. सहजनस्य वायस्य अमावा । स पि कथ वाय्वने १

पुरुष्तिरिक्तः प्रस्यान्तर साधिका, स्रोधिका और मिधके भेवसे तीन धकारका सं क्रुप्त जिन भार समय जिनक मध्यमें स्थित भजित जिन सविस तक् द्राप्तान्तरक उदाहरण है। घनादधि भीर तन्यानके मध्यमें स्थित घनवात सवित्त रेक इच्यान्तर है। अजयन्त और राष्ट्रश्चयंक मध्यमें स्थित ग्राम नगरादिक मिश्र रेल प्रयान्तर हैं। श्रद्रान्तर और वालान्तर, ये दोनों ही द्रव्यान्तरमें प्रविष्ट हो क्योंकि, छह ह्रव्योंने स्पतिरिक्त क्षत्र भीर बालका समाय है।

मायान्तर भागम भीर नामागमके भद्रस दो प्रकारका है। भन्तरशासके कायक युक्त पुदपको भागमभाषान्तर वहत है। भगवा भावरूप भन्तर भागमको यान्तर बहुते हैं। भीदविश मादि पान मापाँमेंसे कि ही हो मापाँचे मध्यमें यशित भाषको मोभागम भाषान्तर बहुत है। हुना-वहा पर क्सि प्रकारक भन्तरने प्रयोजन है है

पुमाधान-नाभागमभापान्तरस प्रयाजन ह । उसमें भी मजीवसापान्तरको जीयभागान्तर प्रपृत ह क्योंकि यहा पर अजीयभागान्तरसभाद प्रयोजन नहीं है। भन्तर उच्छद बिग्ह परिणामान्तरगमन नास्ति नगमन और धन्यमायायय सब क्याधवाची नाम है। इस प्रकारक भाजरक भनुगमको भन्तरानुगम बहुत भन्तराज्ञणयस दा प्रशास्त्रा निर्देश है क्योंकि यह निर्देश हम्याधिक और क संबंध भवल्यन करनवाला है।

प्रमाधान---नहीं क्यों।क नीसरे प्रकारका काई नय ही नहीं है। प्रश--- यह भी वेस जाना <sup>9</sup>

। प्रतिषु ७ श्रीभ सम अशिको इति पा ।

पुरा---सीन प्रकारका निर्देश क्यों नहीं हाता है है

सगहामगहरदिरित्ततिव्यमयाषुरत्सम् । एर मगरिम द्राउण औरोगोर्टमण येति उत्त । एवेण णिद्देसण पजनतमिदि चे ण, एरेण दुणयारहरिजीराणमुख्यापरमण उरायामातः।

ओघेण मिच्छादिद्वीणमतरं केवचिर कालादे। होादे, णाणाजीर

पहुच णत्यि अतर, णिरतर ॥ २ ॥

' जहा उद्देनो तहा णिद्देनो ' वि णायमभालह ओर्रणित उत्त । मेमगुणहाण उदामहो मिन्छािदिहिणिरेमो । देराचिर रालाहो इिंड पुन्छा एटस्स पमाणनपद्भागण फला । णाणाजीरिमिंड रहुस्स एयरयगणिरेमो कर्र घडडे ? णाणानीर्राहियमामण्य निस्कार रहुण पि एगचिरिरोहामारा । णिय अत्य विन्छत्तवज्ञयपिणानीराण निर्मित कालेस रोल्छेडो निरहो अमारी णिर्य वित व होिंड । अनम्म पहिमेह के मा पिर्टिमेहो सुन्छो ण होिंड कि जाणारणह णिम्तरमाहण, शिहरूरेण पिर्टिमेहार्ग रिरियं

समाधान—क्यांकि, सम्रह (सामान्य ) और असम्रह (निरोप ) रो छी <sup>हर रहे</sup> किसी अन्य नयका विषयभूत कोई पदान नहीं पाया जाता है।

्र इस उत्त प्रशारने दाना समाधानको अनमें धारण करके सुनहारने 'ओवसे

और आदेशसे ' ऐसा पद वहा है।

श्चा-पक ही निर्देश करना पर्यात था?

समाधान—नहीं, न्यॉनि, पर निर्देशसे दोनों नयोंने अवरमान करनेनारे शीयोंने उपकार करनेमें उपायका अभाव है।

ओघमे मिथ्यादृष्टि जीनोंना अन्तर नितने नाल होता है ? नाना जीनोंनी

अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरतर है ॥ २ ॥

'जैसा उद्देश होता है, धैसा निर्देश होता है' इस न्यायके रक्षणाय 'क्रोपरे' यह पद कहा। मिय्याहिए पदका निर्देश होग सुवस्थानों के मित्रप्रेक रिय है। 'क्रिने काछ होता है' इस पुष्पाका परू इस सुपकी प्रमाणताका मनिपादन वरना है।

ग्रा-'णाणाजीय' इस मकारका यह पर यचनका निर्देश यहनमे जीवाम

षेसे घटिन होता है ?

समाधान-नाना जीवोंमें स्थित सामा यशी विजयासे यहतांके लिए मी एर

यचन्त्रे प्रयागमें विरोध नहीं भागा।

' अन्तर नहीं हैं ' अधान मिष्यात्यपर्यावेस परिणन अधाँमा तीनों ही बार्टीनें स्पूर्ण्टर, विरह्म या अभाग नहीं हाना है, यह अधा कहा गया समझना चाहिए। अन्तरेर अनिराम बरने पर वह अनिराभ तुल्छ अभाग्यप नहीं होना है, विज्ञ माया तरामाव्यर होना है, इस बातक अतलोक लिए 'निरन्तर' यहका श्रहण किया है। प्रतिराधी

र प्र<sup>ति</sup>तु पृथि इतिया ।

२ हाना ५न तारर् निष्यान्थनानाजीवारक्षया नास्यन्तस् । सः निः १, ४

६ प्रतिप्र \* अमारा इति वार ।

मिच्छादिहि गो मन्परानम् उति वि उन होदि । अथवा पञ्चाहिषणयावलीयपीयाणु गहण्ड णि य अन्तमिदि पहिनेहर्यण, दन्बहिषणयावलिञ्जीपणुग्गहङ्ग जिस्समिदि गिहिषयण । एमा अस्यो उवि मन्दर्य यत्तन्यो ।

एगजीव पडुच जहणीण अतामुहत्त ॥ ३॥

त जया- गर्ग मिन्छादिही सम्मामि छन्तम्यस्य प्रनमामन्य-सन्ममु बहुमा परिपहिदे। परिणामप्रयाण्य सम्मान यदो मध्यस्कृत्यतेष्ठ्रन्त सम्मनेण अध्छिप मिन्छन साने, स्टुप्रतेष्ठ्रमुन्त सम्मनेण अध्छिप मिन्छन साने, स्टुप्रतेष्ठ्रमुन्त सामनेण अध्छिप मिन्छन साने, स्टुप्पर्थमुन्त सामनेण स्वाप्त के सिद्ध प्रध्यम्य प्राप्त क्षा सामनेण ज्वाकाले प्रविचित्रोत्ता। पा च त न उत्तरकाले उप्पन्त, उप्पण्यस्य उप्पिविदेशेष्ठा। तदो अभिष्ठ मध्यस्य स्वाप्त परिहारी उपर्य- मध्यस्य स्वाप्त स्वाप्त परिहारी उपर्य- मध्यस्य स्वाप्त स्वाप

एर जीररी अपेक्षा जयन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहर्त है ॥ ३ ॥

जस-पर मिष्यारिष्ट श्रीय सम्मान्मध्यात्य भीयतसम्पर्यस्य स्वमासयम भीर स्वममें यहुनजार परिवर्तिन हाना हुआ परिचामोरे निमेचले सम्यस्थाने प्राप्त हुआ, भीर पदा पर स्थल्यु अनुमुत्तनाल तन सम्यस्यपे साथ रहनर निष्यात्यको प्राप्त हुआ। इस प्रकारले स्वयस्यस्य अनुमुहन प्रमाच निष्यात्य गुणस्थानका सन्तर प्राप्त हुआ। स्व

द्वारा---यदा पर शवाकार बदता है कि अन्तर करते हैं पूप जो पहलेका निकास था, पही पुत कर यक्ष्यक उक्षरका भी नहीं होता कि क्यों कि सहस्वन्य आर्थिक पृथ्वार में बनामन मिक्सात्वका उत्तरकाल में आया सरावक्ष्य पोक्कि के प्रात्त मुर्गुल होलेका विराध है। तथा, वहीं निकास उत्तरकाल में भी उत्तर महीं होता है क्योंकि, उत्तरप दूह करते कुन उत्तरप होतका विरोध है। इसलिए सायक प्रहारक प्रधान, हानयाल अलिस मिक्साव पहल्का निकास महीं हो सकता है इसल सन्तरका अनाव ही सिन्न हाता है।

समाधान-वहाँ उक शवाका परिहार करत हैं-उन कपन सार ही है यहि गुद्ध वर्षायार्थित नयका अवल्यन किया नाव। किंतु नगमनयका भवल्यन लक्षर मन्तरः

<sup>।</sup> एकजीव गाँउ जयन्देनाल्युहर्ते । सः ॥ः १,८ ९ सनिष्ट संस्थित चे सम्बन्धितिक इति सार ।

परवज्ञासीरहे, तस्म मामणानिमेनुह्यतिम्यचादे। तरो ण एम दोमो। तं जहा-परमिन्सि छन परजाया अभिष्णा, मिन्छचरम्मीदयज्ञादचेण अनाममेन्यदयाममरहरूष एमजीयाहारचेण मेरामाम। ण पुर्वृत्तरम्बर्गण ताण भेश्री, त्या विवस्तामान। वस्हा पुस्तुत्तरहामु अन्छिष्णमर्भेण द्विद्यमिन्छचस्म मामणान्यस्यणेण एक्त प्रमम्मचपन्त्रों अतर होदि। एम अयो मञ्जय पर्यन्त्र्य विवस्त्रामा

## <del>उदकस्</del>रोण वे डावट्टिमागरोवमाणि देस्णाणि ॥ ८ ॥

ण्डस्य विदित्यग् एको तिरिक्को अणुम्यो वा लगयन्त्रविद्वरण्यामियन्त्र चौदममागगदमाउद्दित्यम् उप्यणो । एक मागगेत्रम गमिय तिदियमागगदमात्रिकः सम्मच पढित्रन्यो । तेरममागगेत्रमाणि तथ अल्डिय सम्मचेण मह चुडो मणुमो वारो। तथ सदम मजमानजम वा अणुपालिय भणुमाउष्ण्यावीनमागगेतमाउद्दित्यन्त आरम चुद्देनेसु उत्रवणो। तथो चुडो सणुमो बाडो। तथ सन्त्रमणुपालिय उत्तिमोदद्व

प्रभाग को जा रहा है, क्योंकि, यह मैगमनय कामान्य नथा निरोण, इन दोनोंडा विषय करना है, इमन्यि यह काइ देख नहीं है। उसका क्यांकिरण इस प्रकार है-असरहान्छ परान्या क्रियाय और पीएका मिथ्यान, ये दोनों पर्योच हैं, जो कि अभिन्न हैं, क्योंकि क्रिया कर में उद्योग उन्त्र होनेक कारण, भाग, आगम और प्रदार्थिक अध्यानकी मरसा न्या वक ही जीव हव्यके आधार होनेस उन्त्रों कोड़ येद नहीं है। और स प्रकार नवा उत्तर कर ही जीव हव्यके आधार होनेस उन्त्रों कोड़ येद नहीं है। और स प्रकार नवा उत्तर कर वेद की अपना भी उन दोनों पर्यायोम भेद है, क्योंकि, इस कार्य्यकों की विकार नहीं की गह है। इसिंग्य अन्यक्ष पहुंगे और पीछि कार्य मिव्यक्षित स्थापका सम्यक्ष्य पर्योग करा होता है, यह निज्ञ हुमा। यही अर्थ आग स्वज वीडिंग कर करा कर्माए।

निष्यान्त्रस उन्तर अन्तर कुट रूम दो छपामठ मागगेषम बाने हैं ॥४॥

इस्पा दशन्न-कार्र एक निर्वेष अववा अनुष्य चीत्रह सागरायत आयुर्विण क्षेत्र मन्त्रवार करावामी द्वींस उत्त्रत द्वाा। यहा एक सागरायत कार्य निष्कर हुमा। वहा एक सागरायत कार्य निष्कर हुमा। तरह सागरायत कार्य कार्यक्रमक प्राप्त हुमा। तरह सागरायत कार्यका कार्यक्रमक साथकार्यक साथकार्यक साथकार्यक साथकार्यक साथकार्यक स्थान स्थान कार्यकर्यक साथकार्यक स्थान स्थ

र प्र<sub>कृत</sub> अवतात है। एक ।

२ इ.स्टेंब इ.च.ची १६७ बाराय्याच्या । व. 👭 १, ८

देरेषु मणुमारागेण्णण्यानिमावरोवमाउद्दिरिष्णु उनवष्णो । अभोमुद्रम्णाउदि सागरोवमचित्रमयए एरियामण्यण्य सम्मानिन्छच गद्दो । तत्य अतेषुद्रव्यपिछय प्रणे सम्मानिन्छच गद्दो । तत्य अतेषुद्रवयपिछय प्रणे सम्मान परिवर्णिज्ञय विस्मित्रय खुरो मणुमो जाद्दो । तत्य सनम सञ्ज्ञासञ्चम बा अध्यासिक्य मणुसाउष्ण्यानीत्यानागेवमाजद्विरिष्णुबन्ज्ञिय पुणे जहावमेण मणुमाउ वेषुण्यानीत्य-वर्जनामानेवमाहिष्यु देवसुवर्गज्ञिय अतोषुद्रवृष्णोग्धानिहसागो विष्णे सम्मानिमामण् निष्ण्यच गद्दो । तद्धमेतर अतोषुद्रवृष्णवेष्ठानिहसागोत्यमाणि । एरो छप्पिक्य अरोषुद्रवृष्णवेष्ठानिहसागोत्यमाणि । एरो छप्पिक्य अरोषुद्रवृष्णवेष्ठानिहसागोत्यमाणि । एरो छप्पिक्य अरोषुद्रवृष्णवेष्ठानिहसागोत्यमाणि । एरो छप्पिक्य अरोषुद्रवृष्णवेष्ठानिहसागोत्यमाणि । एरो छप्पिक्य अरोष्ण्यान्यस्थानिक्य ।

मासाणसम्मादिद्वि-सम्मामिन्छादिद्वीणमंतर केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच जहण्णेण एगसमय ॥ ५ ॥

त जहा, सामणमम्मादिहिम्म का उधई- दो जीवमादि काजण प्रमुख्यक्रमण पित्रोवमस्य अमेदिज्जदिभागांचवित्रप्रेषण उवस्थमम्मादिहिणो उवस्थमम्माचद्वाए एम्पम्यभादि हाज्य जाव छावित्यावमसाप जायाण गत्। विविध पि काल सामण पित्रप्रेष महण्य आयुक्त कम इक्तीस्य सामग्रेषण आयुक्त विविध पि काल सामण पित्रप्रेष महण्य आयुक्त कम इक्तीस्य सामग्रेषण सामग्रेषण विविध सामग्रेषण स

सामादनमञ्चारिष्ट और सञ्चामिष्यारिष्ट अतिका अन्तर कितने कात होता है रै नाता त्रीरोटी अपक्षा त्रपत्यम एक समय हाता है ॥ ५ ॥

र्यस पहले सामाध्तमध्यक्षिण सम्मर वहन है— दा जायाँवा साधि वण्य पक पह मिश्रिक कामा प्रमाण्यक अस्त्रमान्य आपमाक विकरण उपामान्यस्थि स्थाप स्परमान्यस्थक काम्म वक सम्मया आदि वस्त्र अधिकत संधिक घर सावनी कान्य अस्त्रार वह जान पर सामाजन गुरुकानिका प्राप्त पूर्व । जिनना करू स्थापन

र सामा तसम्पर्धन्तः नानाबीशासदा अभ्ययव सादः ५०० सम्बन्धः वरहानमा साना सीहारेक्षरा सामारिकद्वितः नि

पन्य ता कीरदे, तस्य मामस्याविमेगुह्यविषयचादो। तदो ण एम दोमो। त बहा-परमिष्मिक्छन पन्याया अभिस्या, मिन्छचक्रममोद्दयबाद्वेण अनागमेन्यद्रायानमरहासे प्रमावता मेरामावा। ण पुन्तुनग्वात्योएण ताण मेओ, तथा विवस्तानावा। नम्दा पुन्तुनग्दानु अभ्छित्यानस्वे हिंद्रामिन्छचम्म मामप्यावत्यो एस्त प्रमावस्य पर्यावस्य अभ्यो मन्त्रय पर्यावद्यो ।

## <del>दक्क</del>रमेण वे डावडिमागरोवमाणि देस्णाणि ॥ ८ ॥

ण्दम्य निर्णमा- एको निरिक्षो सपुम्यो वा स्तय-काविहरूप्यानिपरेतेषु भौतमना त्रीवनाउद्दिदिएस् उप्पन्यो । एक मागरीवम गमिय विदिवमागरीवमादिनगर् सम्मन पहिचन्यो । नेगमना रोवसाणि तथ अन्द्रिय सम्मनेय सह चुडी सनुमो जार। रूप सबस सबसासबस वा अणुपालिय सणुसाउर्प्यूणवार्वासमागरीवमाउद्दिरिस्ट अस्म मुद्रवेषु उवस्त्यो। तथा चुदी सपुमो बादी। तथ सबसम्युपालिय उद्योगगरव

हराया की जा रही है क्योंकि यह नैगमनय सामान्य तथा विरोध, इन दोनोंको रिगर कान्य है इमर्गिये यह बाद दोग नहीं है। उनका म्याईकरण इस प्रकार है-अनरकार्क करण्य कि माने चीएका मिथाया थे, ये दोनों वर्षोध है, जो कि समित्र है, क्योंकि कि स्वाद्य के स्वद्य के स्वाद्य के स्वाद के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद्य के स्वाद के स्वाद्य के स्वाद के स्व

विष्णानका उन्हर अन्तर हुए कम दो छ्वामठ मारागेषम कार्ने ॥॥॥
हम्मधा दश्मान-कार्य वक निर्मेख अवदा अनुष्य कीर्य सारागेराम आर्यावरी
कार्य अन्यव बागाद करनावादी र्योम ज्याप हमा। यहां यक सारागेराम कार्य दिनकर
हमा कार्याव्यक आर्य दो क्यून हमा और अनुष्य हागवा। उस मुग्यवादि
कार्याव्यक अन्यवाद्यक अनुराज्य का दश्म अनुष्यव्यवस्थायो। आसुन वर्य कार्यक अन्यवाद्यक अनुराज्य का दश्म अनुष्यवस्थायायो। आसुन वर्य कार्यक अन्यवाद्यक अनुराज्य कार्युवक्तिक वर्षेम उम्यव हुमा। वर्षेम कार्यक अन्यवाद अनुराज्य अनुराज्य कार्युवक्तिक वर्षेम उम्यव हुमा। वर्षेम

<sup>।</sup> दक्तवहत्त्वा प्रदेशन व्यवस्था व्यवस्था क्रिकेट व

ा चरित्तमोहसुरमामेर्ग हेट्टा ओपरिय आमाण बर्स्प अनेषुदुस्ततः रिष्ण पर्गीद्रश् उरममेर्ग्दारा आर्थ्णिल मामलागनलासरादो । न पि हुदो नच्चेद्रे १ वरहादा चेर वर्रात्रपातो ।

परान्यभादा । मम्मामिन्छानिद्वस्य उबदे- एक्को सम्माभिन्छादिद्वी परिवासपबएक मिन्छस् मस स पडियच्या अतरिदे । अतामुद्रचेक भूओ मम्माभिन्छन सदो । स्टब्सनर-सिष्टच ।

<del>दक्करते</del>ण अद्धपोरगलपरियट्ट देस्ण ॥ ८ ॥

ाण अन्तर क्यों नहीं बनाया ! ममाधान---नहीं, क्योंकि, उपशामधेणांसे उतरनेवारे शीवींचे शास्त्रदम गुण

ानमें गमन करनेया शभाव है। शका---यह केने जाना है

distinued an enterior

समाधान----भूतरणी भाषायचे देशी यचनम जाना । स्व लम्म्यीमस्पादि गुणस्थानश यण जीवशी भवशा जम्म्य भन्तर बहुत हैं-'सम्बामस्पादि आँच परिणामां लिमिक्से विस्तादको, स्थान स्वक्सपन साम भन्तरका प्राप्त हुआ और अल्पाहुत बाल्य पद्मान् ही युन सम्बामध्यायया सास्त

ा । इन्द्र प्रकारन्त्र आनुमुन्त्रप्रमाणं आन्त्रकारः प्राप्त हो गर्या । एकः दोनों गुणस्थानोंका उन्हरः अन्तर कुछ कम अर्घपुद्रस्वपनिवर्तनप्रमाण है।।८।।

उनमें र बहुर निमानसम् गुणस्थानका उदाहरण करते हैं- एक अनाहि विस्था र जीवन अध्यक्षमहि तीनी करण करक उपनासम्बर्धको यान हानक प्रथम गर्मे सन्तत्त समारका छित्र कर अध्युक्तन्यित्तनमान्न किया। युन अन्तमुक्तकार यक्तवन सामारका छित्र कर अध्युक्तन्यित्तनमान्न किया। युन अस्तम्यक्तकार वस्त्रक साम्यक्ति र इत सामारक्षन्यक्षम्य वाचा मान्न हुमा (१) युन विस्थानकार स्व कर्मा साम्यक्ति अध्याच हर जात पर उपनामसम्बर्धकार मिण्या चन्न साम्य प्रक्रिम व्यक्त प्रक्रमान क्ष्मा हर जात पर अस्तामसम्बर्धकार मान्यक हुमा। युन उपनाम प्रक्रमान क्षमा समय न्या हा साम पर सामारका गुणस्थानकार मान्य हुमा। इस विस्थान स्व पडिनिजय छारियारंगार उरमम्परमा द्वार जागार्ग गर्ग । अद्योग परियासम् अमेरिजियियां । अत्रेमुद्द करियासम् । रिया परियो रिया परिये रिया अस्पित्वरियां । अत्रेमुद्द करियासम् । रिया परिये रिया परिये रिया अस्पित्वर्ग । उरमम्परमा पि विभावत् । रिया परिये रिया परियासम् । विभावत् । विभावत् । स्वाप्त सम्पर्माम ज्ञाणि उत्तर्भाणो तेमिनीर्वरार्थ परिये सम्पर्माया । साम् विभावत् । ता इत्र इत्र व्याप्त सम्पर्माया । ता इत्र इत्र व्याप्त सम्पर्माया । ता इत्र इत्र व्याप्त सम्पर्माय । ता इत्र इत्र व्याप्त सम्पर्माय । ता इत्र इत्र व्याप्त सम्पर्माय । ता स्वाप्त सम्पर्माय सम्पर्माय सम्पर्माय । ता इत्र इत्र व्याप्त सम्पर्माय । सम्पर्माय सम्पर्माय सम्पर्माय सम्पर्माय सम्पर्माय सम्पर्माय सम्पर्माय । सम्पर्माय सम्पर्माय सम्पर्माय सम्पर्माय । सम्पर्माय सम्पर्म सम्पर्माय सम्पर्माय सम्पर्म सम्पर्माय सम्पर्म सम्पर्माय सम्पर्म सम्पर

भागमात्र कालंत उपरामसम्यक्त्यको मान्त हाकर, उपराममस्यक्त्यक काल्मे छह आपली काल अपरोप रहन पर मानादन गुणस्थानको प्राप्त हो गया। इस प्रशास पस्योपमञ्ज असस्यातर्थे मागममाल अन्तरकाल उपराध्य हो गया।

र्यका-पन्योपमधे असान्यानवें भागप्रमाण कारमें अनुमुद्दन कार दोन रहने पर सासादन ग्रुणस्थानको क्यों नहीं मान्त करावा है

ममाधान—नहीं, क्योंकि, उपराममध्यक यो विना सामादन गुणस्थानके प्रहण करनेका अभाव है।

र्थका—चदी जाय उपरामसम्यक्तको भी अन्तमुहनकालके पश्चात् ही क्यों नहीं मान्त होता है ?

समाधान नहीं, क्योंकि, उपरामसम्बन्धि जीव मिथ्यात्त्रको त्रान्त होकर, सम्यक्तमप्रति और सम्बन्धियामुनिको उद्देश्ना करना हुना, उनको मन्त रोम् कोबीममाण स्थितिको यात करके मागरीपमसं, अथना सागरीपमध्यक्रम्ये अन्तकारी नहीं करता है, तन तर उपनामसायक्रको प्रदेश करना हो समय नहीं है।

श्रका—सम्पन्तप्रदाति और सम्यामध्यात्त्रश्चरतिकी स्थितिजाँको सन्तर्भुक्त कारमें यात करके सागरापमसे, जथया नागरापमपृथक्त्य कारने नीचे क्याँ नहीं करता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, वस्योपमके अवस्थाताँ आगमात्र आयामेक द्वारा अतमुद्धते उत्तरीरणधाल्वाले उद्धेल्नामाद्वरोंसे धात बीजानेवाली सम्यक्त और सम्यामिष्यात्वप्रकृतिकी स्थितिमा, पत्योपमके असस्यातर्वे आयमात्र कालेके विना सागरोपमके, अथना सागरोपमपुषक्त्वमें नीचे पतन नहीं हो सकता है।

शता—सासादन गुणस्थानसे पाछे लौटे हुए मिथ्यादिष्ट जीवनो सपम प्रहण करावर और दर्शनमोहनीयनी तीन प्रशतियोंका उपरामन करावर, पुन चारिजमोहना

१ प्रतिपु ' पदेणा ' इति पातः ।

पुणे चरित्तवोहमुसामेर्व हेड्डा ओपरिय आसाण गर्दस्य अतोमुह्नतर रिज्य पस्तिर य, उपममनेडीटा आडिप्याण सामणगर्भणामात्रादा । त पि इरो णट्यदे ? एदरहारी च भृदस्तिरवणादी ।

सम्मारिमञ्जादिहिस्न वयदे- एवरो भम्मारिमञ्जादिही परिणामप्रयाण मिन्छर सम्मात वा पडिप्रणा अवस्थि । अनोषुहृत्वय यूज सम्मारिमञ्जत गरी । उद्धमतर-मतोषुषुत्त ।

### <del>२क्कसोण अद्वयोग्गटपरियट्ट देस्</del>ण' ॥ ८ ॥

कार सामयाम्प्रदाहरण जुबद्द एष्ट्रेण जणादिपभि टागिदिहिणा तिथ्णि करणाणि काद्म उत्पादम्य पढिरणावद्रमामण जणीते समारी ठिण्णा अद्योग्गलपरिष्ट्रमेचा मृगे । पुणा अत्रेषुट्य सम्मचणित्वय आताण गद्दा (१)। मिन्छच पढिदिन्य अतरिंदा अद्योग्गलपरिष्ट्र भिन्छच परिमिष्य अताष्ट्र काद्मेण समारे उद्यमसम्मच पढिदिण्णो जनमायारिम्याए उत्यमसम्मच पढिदण्णो जनमायारिम्याए उत्यमसम्मच स्विद्यण्णो जनमायारिम्याए उत्यमसम्मच्याए आमाण भद्दे। सद्धमतः। भूजो मिन्छा ज्याम स्वा और तीट नांच उताहकः सामान्य स्वा अवस्थानको प्राप्त हुए आवर्षे अन्यदार्दा समाण करतः वर्षो नहीं कारवार है

समाधान—नहीं, क्योंकि, उपरामधेणीसे उत्तन्नेवाले जीवीके सासादन ग्रुण स्थानमें गमन करनरा जनाव है।

छ्या-पद बेने जाना है

ममाधान-भूतरात्री भाषायके इसी वचनले जाना।

मव सम्याग्निक्यादि गुणस्थानका एक जीवकी अवेशा जाग्य झानट कहुन हैं-एक सम्याग्निक्यादिए जीव परिकार्गिक निमित्तसे सिक्यादकी, अवया स्थापक्यकी प्राप्त हो सन्तरको प्राप्त दुवा और अस्माहत काण्य वस्थात् ही युव संस्थितियायको प्राप्त हुमा | इस प्रकारत असमुहतकामक सन्तरकाण प्राप्त है त्युवा

उक्त दोनों गुजस्थानोंदर उन्हुष्ट अन्तर बुढ बम अर्थपुद्रत्यपिरतैन्त्रमाण है।।८।। उनमेंस पद्रन्न बातमुन गुजस्थानका उदाहरण करत हैं- एक कार्नाह मिरदा रहि जीवन मात्र मुक्ताहि तोनों करण करत उरामसायकरणा प्राप्त हात्रकर कार्य समयम अर्थना प्राप्त हैं। उत्तर अर्थाप्त प्राप्त कार्य कर्म साम्यक्रमाण कार्य कार्

<sup>।</sup> उपयोग स्थून स्परिको देशन । स 🏗 🤋 🕹

निष्ठी जारो (२)। वेरमप्रमम्म पदिवित्तर (३) भागभूमी । मिनानिष (१) दमणमेहणीय गतिय (७) अध्यम्भे नारो (६)। परे पम्मानिमानगरम्म सम्बर्धाः पर्वा (७) गत्रमानदीयाओग्यिमोरीण निमुक्तित्रम् (८) अपून्तरामे (१) अप

मस्मामि अतिहिस्म उपारे-एक्केस अवातियमि आतिहा तिनि विकास कार्य उपमासस्य गेण्डले गिर्मा विकास अवती समारे जितिहा अह पोगालपरियहमेवो करो । उपसम्मस्मन आत्रमुद्रामि उप (१) सस्मामि उप पिकास्पा (१) मि उन गत्रमित्रमे अहपो गत्रपित्र पिकासिय अत्रमुद्रापन समारे उपसमस्य पिडास्पा । तथ्य अन्तरण्यति स्मिनीहस् सस्मामि उन पि पर्णा । सहस्य (३) । तथे वेदसमस्य पिडास्मित्र (४) दम्पामाहणीय स्वर्त्त (४) अस्माची जाने (६) । पुणा पमनापमचप्राचनवस्य सन्य (७) स्वरामहीनाकी स

धन सम्यम्मिय्यादिष्ट गुणस्थानना एक जाननी अपेना उत्कृष्ट सम्तर कहते हैं—
एक स्नादि मिय्यादिष्ट जायंन तीनों हो वरण करके उपज्ञमनम्यक्तना प्रदूष करते हुए
सम्यक्त्य प्रदेण करने अयम समयमे स्नात्त न न समार देग्कर अपपुत्र उपरान्तेन मान क्या।
द्वारामसम्यक्त्यने साथ अन्तमुह्न रहकर यह (१) सम्यम्भियायको प्राप्त हुआ (२)।
पुत्त मिय्यात्यको प्राप्त हा अन्तरका प्राप्त हा गया। प्रध्यान् अपपुत्र न्यार्तन्तनात्त प्राप्ता
परिश्लमण कर समारने अन्तमुहन्यमाण अवदाय रहन पर उपन्मसस्यक्त्यको प्राप्त हुआ।
देति वहापर ही अन्तरकात्रवर्धाक्यायको जिम्योनना कर सम्यम्भिय्यानको प्राप्त हुआ।
इस प्रवारते अन्तर उपन्य हो गया (१)। तन्यधात् पेदनसम्यक्त्यको प्राप्त कर्मान कर (४)
दर्शनमोहर्तायका स्रप्ण करके (१) अप्रस्तस्यक्त्यको प्राप्त स्वर्धानमाहर्तायको प्राप्त करके (१)

t, e, to ] असाराम अमेनदगमादिशिक्षादि असराम रंग

रिमाहील निमान्त्रिष (८) अपुरमासमा (९) अणियहिरामा (१०) ग्रहमस्त्रामा (१ रीजरमामा (१२) मनाधिरस्ती (१३) अनाधिरस्ती (१४) हार्ष विद्वि गर पदिहि चार्माञ्चनामुद्रमहि उत्पाददश्च मन्त्रपरिषद्ध मन्मामिन्छ पुरुरस्वत हारि।

अमजदसम्मादिद्विषहुडि जाव अपमत्तसजदा ति अतर केव विरं नालादो होदि, णाणाजीन पहुज्च णात्म अतर, णिरतर'॥९॥

एगजीन पहुच्च जहणीण अतोमुहुत्त ॥ १०॥ ण्डम्म राजस्य गुणहाणपरिवाडींग असी उच्हें । व जहा- एक्स असनद-तम्मादिही मनमायनम् पडिनक्यो । अनोग्रहचमनदिय भूमा असन्दसम्मादिही जाहो । रद्धमतमनोष्ठदुष । सन्दासनदाम उपाद- एक्का सजदासनदो असजदसमादिहि विच्छानिद्वि समम या पढिवच्या । अनोमहूचमवरिय भूभा सममासजम पढिरच्यो । द्धमतास्त्रहेन जहकानः सनदामजदस्य। प्रमचतनदस्य उच्चई- एसा पमना अपमनी

दाकर (c) अपूपनरण शण्य (t) भनिष्ठतिकरण शण्य (to) सहमसाम्पराय शण्य (tt) शौजकपाय (fo) समामित्रयणे (t3) और अपामित्रेयणे (t४) हाकरने सिमण्डको वाज्य वात्र । हेन बाहद भन्नमुक्तांस कम भग्रपुत्रव्यस्थितः सावामित्रवासका उत्रव बन्तरवाल हाता है।

१८ होता है । अमयतमम्परदेष्टि गुणाऱ्यानको आदि स्त्रक्त अप्रमचमयत गुणस्यान वक्के प्रस्तेक उपयानम् वीर्धारा अन्तर क्रिनने वाल होता है ? नाना जीरोंकी अपेसा अन्तर नहीं है, निस्ता है ॥ ९ ॥ क्योहि, सपकाल ही म्यान गुणस्यानवर्गी औव पाय जात हैं।

उक्त गुगव्यानीमा एक जीम्बी अपेखा जपन्य अन्तरकाल अन्तर्धार्त है॥१०॥ क्ता र्थाम्थानारा व्यव व्यवस्य असरावस्त्रकारि जीव सवमास्त्रमम् भाष्ट्र हुमा । बहापर अस्त्रमुहतमाल द्वनर कत्वनात्त्रभवरारः वाद रावभाभवभवः भागः ३०ः , जवावः कत्वनुक्रापारः एद्दरः स्र तरहा मान्त्र हो दुन अस्तवनसम्बर्गाष्टे हागवा। इस प्रकारसः भन्तगुक्रतामाण

ि भाग देवाता । भव संवतासम्बद्धाः अन्तर कहत हैं- यह संवतास्वत और्यः अस्वतासम्बद्धाः न्य पंचवात्त्रपात्रम् अन्तर कहत ह् - यक स्ववास्थव आय् अस्यतस्यस्याद्वा गुणक्यानका अथ्या सिच्यादिष्ट गुणक्यानका अथ्या स्वयक्ष प्राप्त हुआ और अन्तर्गृहर्न गुणस्थानकः क्षत्रवा (क्षत्वास्थानकः) क्षत्रवा स्वकार्यमकः भाज्य हुन। भार भन्ताग्रहन काल बहापर कर कर अन्तरका प्राप्त हो पुन सवसारयमको प्राप्त होगयाः। इस प्रशास सपतासपत्रका भन्तमुहुतकारः यसण अग्रप भन्तर साल हुमा ।

र अमयताः ग्वरधरापन्तवातानां नानानीशरक्षया नार यन्तरम् । छ वि १ ८ २ एवजीव पनि जयन्यनात्तर्युक्ति । छ वि १ ८

होर्ज सन्वलह पुणा ति पमचो जादी । लद्धमतोमुद्धच जहण्यतर पमचस्स । अप्पमचस्म उच्चेद – एगा अप्पमचो जयसमसेढीमारुहिय पडिणियचो अप्पमचो जादो । लद्दम्बर जहण्जमप्पमचस्म । हेद्विमगुणेसु किष्ण अतसानिदो १ ण, जयसमसेढीसब्बगुणहाण द्वाजार्दिनो हेद्विमय्गुणदाणदाप सरोब्जगुणचादो ।

## उक्करसेण अद्धपोग्गरुपरियट्ट देसूण<sup>'</sup> ॥ ११ ॥

गुजद्वा परिवाडीए उकस्मतरमहत्रणा बीरदे- एक्ट्रेण अणादियमिच्छादिदिना विक्रित करणाणि काद्ण पडममम्मत्त गेण्डतेण अणातो ससारो छिदिद्ण गाहिदमम्मत्त पदममम् अद्वेगमाठपरियद्दमेचो कडो । उत्तसमसम्मत्तेण अतोष्ठहुनमन्जिय (१) छादित्यात्रमेमाण उत्तसममम्मत्तद्वाण आमाण गत्गतरिदे। । सिक्छत्तेणद्वीगगतपरियद्व मिषय अपि छमे मत्रे सञ्जम सञ्जमामञ्जम वा गत्ग कद्रश्लाज्जो होद्या अतोष्ठुत्तारसम

भव प्रमत्तराधनका भानर वहते हैं- एक प्रमत्तराधन जीव, अप्रमत्तरायत होकर बादन्यु कार्के वाभान् विक भी प्रमत्तरायत होताया। इस प्रकारसे प्रमत्तरायतका अक्तुकारायमान जयाय भानर प्रान्त पुष्रा।

भव भवमनागयाचा भागर वहां हैं- यह भवमन्तरायत श्रीय उपशामीणिर वृद्दर पुत्र शांत भवमनागया होगया। इस प्रकारस आत्मुहनवास प्रमाण अयन्त भागर भवमनागयाचा उपराध हुआ।

श्रह्म-म्मायक समयनादि गुणस्थारामें क्षेत्रकर अग्रमसाधनका ज्ञाय मन्तर क्यों बरो बनाया है

समापत् — नहीं, क्योंकि, अपरामध्योक क्यी गुजहवारोंके कार्यीत प्रमत्तीर्रि संबद्ध क्य पुणक्यनका कार भी गस्यानगुणा होता है।

टक्ट जमरकारि चार्गे गुणस्थानीका उन्हर अन्तरकात कुछ कम अर्घपुरुष राज्येनकमा है ॥ ११ ॥

सर गुजरमान परिपार्टीम रुक्ट्य सन्तरनी प्रत्याना बरने है- वर सनारि मिया हर्षि सेंचन लेजों सम्म बन्द अध्यापनास्माध्यक्षण सहस् बरने हुए सनन्त संगर छेर्डर सम्प्रस्त्य अस्य बनन्त अध्या सामग्रे पर मागार प्रधानुरुम्मरियनेतान दियों बन्द सम्माध्यक्षण साम सन्त्रपुत्रचार रह बन (१) अस्तास्माध्यक्षों बालते ए स्वार्टिंग स्वार्थ रह सन्त पर सामग्रद गुजरमानचा आन्त हावर सम्माचा साम हुस्र। दुर जिल्लाचर सम्म बन्द्रप्रत्याप्तरेन परिश्वाया वर सामग्रद संगर सम्माच सन्द सम्माचनस्य सन्त संदर्भ स्वार्थ पर्वारम्भावनी हावर सम्माचित्र सन्द सम्माचनस्य समाच रह सन्त पर परिवारीक विस्तवस्य संग्रवसामारि अनराणुगमे असनदसम्मादिहिआदि अनरपम्नग

ससारे परिणामपुरुष्पण असन्दसम्मादिही बादो । रुद्धमतरं (२)। पुणी अप्पमन भारेण सनम पहिन्दिनम् (३) पमचायमचयाराजसहस्म नाद्य (४) रासमिदी पान्नोमाविसोदीस विद्या तिय (५) अपुन्तो (६) अभिवही (७) सहमा (८) रीजा (१) सनोगी (१०) अनोगी (११) होदूज पतिणिउदा । एउमकरासमेह अतोसङ्कोह उल्लमस्पोग्गलपरियङ्गसनदसम्मादिङ्गाणपुरुकम्सतर होदि । सन्दासन्दरम् छन्त्रदे- छन्त्रण अणादियमिन्छादिद्विमा निण्नि सन्तानि वार्ण गहिदसम्मचष्डममम् सम्मन्त्राणण अण्यो ससारा छिण्या अद्पागान्त्रसिष्ट् मेचा करो । सम्मवण सह गहिद्सनमासनमेण अतोमुहुवमाध्छिप छारानिवारसमाण उपसममञ्चाच् आसाण गदा (१) अविदिश मिच्छचण अद्दण गटपरिषद्व परिसामिय अपनिछमे भेर सामचम सम्मच सचम वा पडिवारिजय कर्वणिवनी हार्ण परिवास पञ्चएण सञ्जमसनम पडिवण्णा (२)। लह्वमतर। अल्पमचमावण सञ्जम पडियन्निव (३) पमचापमचपरात्रचमहस्स चार्च (४) खनगढेडीवाआग्गारिसाहीच निमुन्सिय (७) अपुरनो (६) अणिवही (७) सहमो (८) सीणस्मात्रो (९) सत्तार्गा (१०) देगाया । इस प्रकार स्थाप अन्तरकाल मान्त दुशा (२) । दुन अप्रमान सायक साथ तरामका मान दोकर (३) मान-सम्मन गुजराजनारकाथी बदलो परामतनोको करक (४) क्षेत्रकाशीक मासाय विज्ञांकर विज्ञा दीकर (१) अपूर्वकरणस्यक (६) अनिष्ठ्रिषकरणस्यक (७) सहसम्तास्वरायसक्त (८) प्रतिमन्त्रपायवीताताव्यक्षक्ष (६) संवाधिकवर्ण (६०) और अवधिकवर्ण (६) संव नेवाजका मान्य हो गया। इस मकारसः हम खासः सम्प्राम्थास कम सम्पेरेणकारि अव संवतास्वतका अरुष्ट अतार वहत हैं— यक अनाहि विस्वाहिए जीवन में बरण बरक सहरक्ष्य प्रदेश करने प्रथम समयम सहरक प्रयुक्त हारा मनस ता वर्षकर अध्युक्तम्परियतनसमान विद्या । युक्त सम्यक्रम्यक साध ही स्ट्या करू स्वात्त्रमान्त्रमः स्वतः अन्त्रमान्त्रमः स्वतः स्व ्रित्यो अत्यान रहताच प्रत्यासानना व्याप हा (१) अञ्चलका स्थल रा विषय प्रतिकृष्णियान् । अस्य ११ मानस्य अस्य स्थानस्य अस्य स्थानस्य अस्य स्थानस्य अस्य स्थानस्य अस्य स्थानस्य अस्य सामकता भारत स्वामन मान्य हाकर हे नहाना वन्त्रसम्भाकती हा दार त्रित्रमार स्थामध्यक्ष माज होक् हुन्द्र व्यवस्थ हेस गुण्यानका सन्तर हागया । युन अध्यमनामान् साथ हुमा (२१) इत्त प्रकृतक १०० वृत्त व्यापन स्थापन साथ हाम । प्रथम साथन national array and seems new ties former form () भर्षवरस्य () श्रान्त्रहोत्तरस्य (०) स्थानसम्याव का

ातोगी (११) होर्ण परिणिन्युदो। एवमेकारमेहि अतोमुहुत्तेहि उणमद्दपेरगलपरिपह-ऋम्मचर् सजदायपदेम्स होदि।

पमचम्स उच्चेंद्र- एवेण अणादियमिच्छादिद्रिणा तिष्णि रुग्णाणि बार् वमममम्मत्त भवम च जुग्र पंडियज्नतेण अगता समागे छिदिओ, अद्देगग्गरपीग्यह

ाची क्टो । अतोमुद्रुचमन्छिय (१) पमचे। बादो (२)। आर्दा द्विहा । छापील्या-मेमाए उरमममम्मचद्वाए आमाग गनुगतरिय मिच्छत्तेगद्वपोग्गलपरियष्ट परिपष्टिप रपन्छिमे मन्ने सामजमसम्मच सजमामजम जा पटिनजिनय स्टररणिज्जा होउण ग्ण्यमचमारेण सत्तमः पडिरोज्यि पस्तवो आडो (३)। स्ट्रमतन् । तटो स्वरामेटीः । श्रोगो अप्यमचो जाडी (४)। पुणो अपुर्रो (५) अणियही (६) सहुमो (७) र्जाप्तमाओं (८) मर्जामी (९) अनोगी (१०) होट्य विप्ताय गरो I एवं देशी क्तौ**पुरुषे**हि उणमञ्जूपोग्गलपरियङ्क पमचस्तुत्रस्मतग् होटि ।

अप्पमत्तम्य उच्चेटे- एवेण अणादियमि छाटिहिणा विण्णि वि ररणाणि ऋषि रमसमसम्मत्तमप्पमसगुण च जुगर पंडिरण्येण छेन्य अणती समागे अद्योग्यन

नयागिकेयर्ज (१०) और सर्वोगिकेय्जी (११) होकर निर्याणको प्राप्त हुआ। इस प्रकारस त न्यारह मनमुहुनाँग कम मध्युहत्परियननकाल स्थनास्यनका उल्ह्य मन्तर राना है ।

मन प्रमत्तनपदनका अन्तर वहने हैं- एक अनादि मिध्यादिष्ट जीउने तीनों हैं बान बाके उपनामसम्बन्ध भीर सवमका एक साथ प्राप्त होते हुए अन्त समार <sup>हारू र</sup> मर्पेरुकर्गात्पर्नेनमात्र किया। पुन उस अवस्थाम धानमुद्रन ग्रह कर (१) प्रमत्तमपर हुमा (-)। इस प्रकारन यह अध्युट्ट यरिवर्तनकी मादि हरिगायर हुइ । दुन वरहाम सम्यक्त्यके बारमें छह आप्रीरया अथाप रहवाने पर गामादत गुपन्यानका नाहर भन्तरको प्राप्त हावर मिष्या येव साथ अर्धपुत्रवयरिवतनकार परिद्यमण वर भनिम मदमे भमन्त्रमान्त्र मध्यक्यका अथवा सर्वमानवमको प्राप्त हाकर इनक्स वर्क मन्त्रकृषी हा अञ्चलकार्यके साथ सथमका प्राप्त होका प्रमत्त्रायन हो गया (१)। स्म द्रहरूमः स्म गुजरुयातका अना आन होगया। प्रधान् नप्रवर्धाहि प्रापाय स्टाम्सम्पन हमा (4) । पुन भगुत्रकामायन ( ) अतिगृत्तिकारमायन (६) गाउँ सन्तरमयनपत (३) शालकपायर्थनगणण्यास्य (८) सवागिकवर्ण (०) श्रीर श्रवागि स्दार (10) हासर नियालका मान हुआ। इस प्रकारक दल अन्तमुहुर्गीत कम मर्प पुरुष्णावन्त्रकार अप्रकारकारका रुवानु अनुस् हाता हा।

भव सप्रमण्यात्तवा अन्तर कृत्ते हैं- यक सर्वाद मिध्यार्थय जीयत सेवों ही करम करक राज्यसम्बद्धा भाग अयसन्तयन गुज्यानका वन साथ प्राप्त होकर सन्दर्भन प्रदेश करनेक प्रथम समयमें ही अन्तन समार छएकर अधनुहरूपांग्वरन प्राप्त





8 Z ] द्धारात्रमधे जीवदाण ि १. ६. **१**३

त जधा- मत्तद्व जणा प्रदुष्पा या अपुच्यउपमामगा अणियद्विउपमामगा अप

मचा वा कालं ररिय देना जादा । अतरिदमपुच्चगुणद्वाण जान उरकारमण नामपुषन । तदो अदिक्कत वासपुधते सत्तद्व जणा नहुना ना अप्पमत्ता अपुन्वकरणउनमामग

चक्कस्सेण वासप्रधत्त<sup>'</sup> ॥ १३ ॥

जादा । रुद्धमुक्तस्मतर नामपुधत्त । एउ चेउ सेमतिण्हमुत्रमामगाण नामपुधत्तम वत्तन्त्र, निसेसाभागा।

एगर्जीव पड्ड जहण्णेण अतामहत्तं ॥ १८ ॥ त जधा- एक्को अपुच्यक्रणो अणियद्विउनमामगी सुद्रमउनमामगी उत्पतः कमाओ होर्ण पुणो नि सुहुमउनमामगा अणियाङ्कितमामगा होर्ण अपुर्याउनमामगा

जादो । रुद्रमतर । एटाओ पच नि अदाओ एउरह रुट्टे नि अतामुह्तनमेन है।हि वि जहम्णतरमतोम्रहत्त होदि ।

एन चेन सेसतिण्हस्रनमामगाणमेगजीवजहण्णतर उचन्त्र । णगरि अणियर्हि उक्त चारों उपद्मामरोंका उत्कृष्ट जन्तर वर्षप्रयक्तव है ॥ १३ ॥ जैसे-सात आठ जन, अथना यहुतसे अपूर्वकरण उपशामक जान, अनिवृत्तिकरण

उपशामक अथना नममत्त्रसमत हुए और वे मरण करके देन हुए। इस प्रकार यह नपूर करण उपद्यामक गुणस्थान उत्हरमपसे घपपृथनत्वके लिए अन्तरमा प्राप्त हागवा। तत्प्रधात् यपपृथनत्यकालके व्यतीत होनेपर सात गाउ जन, अथना महुतस नप्रमचस्यत

वीय, अपूरमरण उपशामक दुए। इस प्रकार वपपृथक्तव प्रमाण उत्स्य अन्तर प्राच होगया । इसी प्रकार अभिनृत्तिकरणादि तीमाँ उपशासकाँका अन्तर वर्षपृथक्त्य प्रमाण पहना चाहिए, क्योंकि, अपूर्वरण उपशासकके अन्तरसे तीनो उपशासनोक अन्तरमें कोई विशेषता नहीं है।

चारों उपशामश्रोका एक जीउकी अपेक्षा जयन्य अन्तर अन्तर्गुर्ट्स है ॥ १४॥ जैस- पर अपूर्वरूपण उपशामक जीव, अनित्रति उपशामक, स्हमसाम्पराधिक उपशामक और उपशान्तक्याय उपशामक हाकर फिर भी स्हमलाम्परायिक उपशामक और अनिवृत्तिकरण उपशामक हाकर अपूत्रकरण उपशामक हागया। इस प्रकार अन्त

मुद्वतकाल प्रमाण जयन्य अन्तर उपर घ हुआ। य अनिवृत्तिररणस लगारर पुन अपूर्व करण उपशामक हानके पूब तकके पाची हा गुणस्थानीक कालीका एकत्र करने पर भी यह काल अन्तमुद्रत हो होता है, इसलिए नयन्य अन्तर मा अन्तमुद्रत हा होता है। इसी प्रकार दाव ताना उपसामकांका एक जीवसम्ब थी जधन्य अन्तर

**कहना चाहिए।** विराप यान यह है कि अनिवृत्तिकरण उपशासकक स्हमसाम्परापिक १ उत्दर्शन बप्युवस्त्वम् । सः श्रि १, ८

२ ण्डजीव परि जयन्यनान्तर्युद्धतः । सः स्व. १, ८

उस्तामगरम् दो सुद्दमदान्ने एमा उबस्तरनायदा च बङ्ग्वंतर होदि । सुद्दमञ्च-सामगरम उम्तरनायदा एक्स चेत्र वहण्यतर हादि । उद्यवस्त्रायस्य पुन घेद्वा उम्तरनमायमेदिर्यः पद्धमापमञ्जा चिणविह्नस्यो अपुन्यस्यो न्यमचा होद्द् पमचापमचराजनहम्म चरित्र जप्यचा अपुन्य अधिपद्धी सुद्दमा होद्य पुना उपनव-समायपुणद्वाय पदिम्यस्य पाद्यासमूहसेचमतोषुद्वपस्य होदि ।

## उस्करसेण अद्योग्गरुपरियट्ट देसूर्ण ॥ १५ ॥

अपुर्धस्म तार उच्चेटे~ एकरेण अणादियधिन्छादिद्विणा ठिप्लि करमाणि सरिय उत्तमनम्मान सजम च अक्रमेण पाँडरणणदमममण अणममार जिदिय अद्योगगत्विराद्वेषेच प्रदेश अप्यमनदा अतेमुद्दुनभवा अणुपान्ति (१)। तदा ममचो जादो (२)। वेदानम्मचाद्राणिय (३) पननायमभयता रानदम्म नरहल (४) उत्तममेरदीपाओगो अप्यमनो चात्र (५)। अपुष्का (६) अणियद्वी (७) गुदुमा (८) उत्तमत्रस्नाय (९) पुणो गुदुमो (१०) अणियद्वी (११) अपुष्कारक्षा जादा (१२)।

सायाची वा अन्तपुरुतवानं और उपसानववायमान्याची यव अन्तपुरुतवार, य तीनी विनादर ज्ञायन अन्तर हाता है। वृद्धमान्ययाचिव उपमानवक उपसानवकाव व्यव्याधिक अन्यानवकाव व्यव्याधिक अन्यानवकाव व्यव्याधिक अन्यानवकाव व्यव्याधिक व्यव्याधिक विनाद हो। विनाद अपसानवकाव व्यव्याधिक नीतः उनववार वृद्धमान्यावयय () अनिवृत्तिकाव्य () अपूपरण (३) भीर आमानवाय व (३) हावन, प्रमान वायाधिक व्यव्याधिक व्यव्याधिक व्यव्याधिक वायाधिक व्यव्याधिक वायाधिक व्यव्याधिक वायाधिक व्यव्याधिक व्यव्याधिक वायाधिक व्यव्याधिक वायाधिक व्यव्याधिक वायाधिक व्यव्याधिक व्यव्याधिक व्यव्याधिक व्यव्याधिक वायाधिक व्यव्याधिक विव्यव्याधिक विव्यव्याधिक व्यव्याधिक विव्यव्याधिक विव्यव्याधिक व्यव्याधिक व्यव्याधिक विव्यव्याधिक व्यव्याधिक विव्यविक विव्यव्याधिक व्यव्यव्याधिक विव्यव्याधिक विव्यविष्य विव्यव्याधिक विव्यव्याधिक विव्यव्याधिक विव्यव्याधिक विव्यविष्य विव्यविष्य विव्यविष्य विषय विव्यविष्य विव्यविषय व्यव्यविषय विव्यविषय विव्यविषय विव्यविषय विषय विव्यविषय विषय विषय विषय विवयः वि

उक्त चारो उपलामशीश एक बीरबी अपेक्षा उत्दृष्ट अन्तर रुउ रम अप

प्रद्रक्षपरिवर्तन याल है ॥ १५ ॥

हमोश प्रदः प्रक् श्रीयशे अपता अपूर्वस्य गुजस्थानसा शहर सन्तर हहत है- एक ननाहि मिणारिक श्रायन मीता है। बरण बरक श्रयास्त्रसम्बन्ध मार स्वत्यक्ष यक लाग मान हिन्दे मण्या । स्वयं ही धन न सस्त्या प्रदश्य सम्प्रकार्यास्त्रम्य मार स्वत्यक्ष इसा २)। पुनः प्रदेश सम्बन्धका शास्त्र का धांचानन विचा (१)। पात प्रस्थकार ह इसा २)। पुनः प्रदेश सम्बन्धका शास्त्र का धांचानन विचा (१)। पात प्रस्थकार ह इसा २)। पुनः प्रदेश सम्बन्धका शास्त्र का धांचानन विचा (१)। पात प्रस्थकार व इसा २)। पुनः प्रदेश सम्बन्धका शास्त्र का शास्त्र । अप्ते प्रदेश स्वत्य (१) अन्त इसा २)। पुनः प्रदेश स्वत्य (१)। पात प्रस्थकार स्वत्य विचा स्वत्य (१)। पात प्रस्थकार स्वत्य (१)। भाववृत्तिकार (११)। भीर पुनः प्रवृत्तिकार स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य

र प्रकारकी करा की देशका हुए है। कर्माती न्द्रवादक देशका हुए हुए

हेड्डा पडिय जतिरो जद्दपोग्गलपरियट्ट परिपट्टिस् जपन्छिम भेर दमणितम सिषय अपुन्युरसामगो वादो (१३)। लद्दमतर। तदा जिणयट्टी (१४) सुरुमा (१५) उत्तसत्तरमाजे (१६) वादो । पुणो पडिणियत्ता सुहुमो (१७) जणियट्टी (१८) अपुन्यो (१९) जप्पमत्तो (२०) पमत्तो (२१) पुणो जप्पमत्तो (२२) अपुन्य राजो (१३) जणियट्टी (२४) सुहुमो (२५) राजिरमाजो (२६) मनागी (२७) अजोगी (२८) होर्ण णिन्युदो । ण्यमद्वानिमहि जैतोमुरुत्ताहे उज्यमद्वागमण्यपि यद्वमपुरुवज्ञरणस्युरुस्स्मतर होटि । युर निष्द्रपुरमामगाण । णजरि परिजाडीय उज्योग चडतीस साजीस जैतोमुद्वत्तिह जणमद्वागमलपरियट्ट निष्द्रपुरुक्तस्मतर होटि ।

चदुण्ह स्वग-अजोगिकेवलीणमत्तर केनचिरं कालाटी होदि,

णाणाजीव पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ १६ ॥

त जहा- सचह जणा अहुनास्य वा अपुर्वरराषायागा एस्टिन्हि चेर ममप् सच्चे अणियद्वियरंगा जादा । एगममयसतिस्वमुक्रगुणहाण । तिदियसमय सच्छ जणा अहुचरसद रा अप्यसचा अपुरुरराषायरंगा जादा । छद्दमतरसगममन्ते । एव

गिरकर मन्तरको प्राप्त हुआ और अध्युद्धस्परितनस्रा प्रमाण परिवतन करक अनिम भवमें दर्शनमोहनीपकी तीनों महतियों ना अपण उन्ह अप्यक्रत्य उपहासक हुना(१३)। इस प्रकार अन्तराह उपला हुनाया । पुन अनिपृत्तिकरण (१४) मृदक्षमाल प्रापिक (१५) और उपहास्त्रकाय उपहासक हुनाया (१५)। पुन स्टेक्सर वहस्तवाय प्रापिक (१५) और उपहास्त्रकाय उपहासक हुनाया (१६)। पुन स्टेक्सर वहस्तवाय प्रापिक (१७) अनिपृत्तिकरण (१८) अप्रमत्तवयत (४) प्रमत्तवयत (४) पुन अप्रमत्तवयत (४) अप्रमत्तवयत विकार विकार

चारों क्षम और अयोगिरेमलीमा अन्तर क्विन माल होता है ? नाना जीगेंसी

अपेशा जवन्यमे एक समय होता है।। १६॥

जस—सात नाड जन, नवना पियस पियस पित पर सो नाड नपूनरण क्ष्पर एक ही समयमें समय सब विनद्वतिन्त्रण द्वामय। इस प्रमार पर समयम दिए श्राद इस्त गुणस्यान वन्तरण मान द्वागय। द्विताय समयमें सात बाड जन, अभ्या पर सी बाड व्यास्त्रपत पर साथ व्यापर एक क्ष्यर हुए। इस प्रमारस व्यूपर प्रमारण पद समय प्रमाण व तरणाळ उपरुष्य द्वागया। इसी प्रशस्त द्वाग गुणस्वानामा भी

१ चतुमा क्षत्रकामानामध्यादिनां च नानाजीवाराज्या ज्ञापानक समय । स वि १० ८

नेमगुणद्वाणाण वि अतरमेगममयो वत्तव्यो ।

उक्करसेण छम्मास ॥ १७ ॥

त उपा- मत्तद्व जणा अहत्तरमद वा अषुन्यररणस्यामा अणियद्विसामा जादा। अवरिदमपुच्ययवगगुणहाण उक्करमण जाव छम्मासा नि । तदो सत्तह जणा अहत्तरसद वा अप्यमचा अपुरुवरारमा जादा । रुद्ध छम्मासुक्करस्पतर । ए.। सेमगुगहाणाण पि छम्मामक्रस्मत्रं चत्रवः ।

एगजीवं पहुच्च णात्य अतर, णिरतरं ॥ १८ ॥

क्रें। १ सक्याण परणाभागा ।

सजोगिकेवर्राणमतर केनचिर कालादो होदि, णाणाजीव पहुच णत्थि अतर, णिरतर ॥ १९ ॥

यदे। १ मनागिरेनलिनिनिहिदनालाभागा ।

एगजीव पडुन णत्थि अतर, णिरतर ॥ २० ॥

अन्तरकार एक समय प्रमाण वहना चाहिए।

चारों धपक और अयोगिकेवलीका नाना जीवाकी अपेक्षा उत्हर जन्तरकाल छह माम है ॥ १७ ॥

अस- सात बाढ नन, अथना एक सा बाढ अपूनकरणक्षपम जाव बनिवृत्ति करण अपन हरा। अतः अपनकरणक्षपन गुणस्त्रान उत्तरपत छह मानक लिए जातरका माप्त हागया । तत्प्रधात् सात आठ जन, अथवा एक सी आठ अप्रमत्तस्यतः जाय अपूर करणक्षपक हुए। इस प्रकारस छह मास उत्हार अन्तरकाण उपलब्ध हागया। इसी भकारस दाप गुणस्त्रानीका भी छह मासका उत्पष्ट अ तरकार कहना चाहिए।

एक जीउरी अपेक्षा उक्त चारें अपरोंका और अयोगिकेम्छीका अन्तर नहीं होता है, निरतर है।। १८ ॥

पर्योकि अपन धेणायार जीवोंके पतनका नमाव है।

मयोगिरे रिलयों सा अन्तर कितने काल हाता है है नाना औरोंकी अपक्षा अन्तर नहीं होता है, निरन्तर है ॥ १९ ॥

क्योंकि सर्यागरवरी जिल्लेस विसहित बारसा जमान है। उक्त जीरोंस एक जीतरी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २० ॥

। प्रतिष हि इति पाट । २ उत्वर्षण पण्नासा । सः शि १ ८

३ ण्वजीव प्रति नास्यन्तरम् । सः सि १ ८

४ समावनेवितना नानाजीवापक्षया एकजीवापक्षया च नास्त्वन्तरम् । स वि २ ८

कुटो ? म्होरीलमहोशिभारेण परिणदाण पुणे। महोशिभारेण परिणमणाभाग । एकोरालकाम समस्य ।

आदेसेण गदियाणुनादेण णिरयगदीए णेरडएसु मिच्छादिहिः असजदसम्मादिङ्घाणमतर केनचिर कालाटो होदि, णाणाजीव पड्डब णिस्य अतर. णिरतर्' ॥ २१ ॥

> हुते ? मिन्छादिष्टि अमनदमस्मादिद्वीहि भिन्हिरपुदरीण मध्यद्वमणुपरमा । एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अतामृहत्त ॥ २२ ॥

मिच्छानिद्विस्त उपोटे- एनो मिन्डानिही विह्नमयो पिन्नामप्यएग सम्मा-मिच्छत्त ना मम्मत्त ना पडिराजिय मध्यज्ञहण्यमतोष्ठहृत्तमिच्छत पुणो मिच्छानिहा जातो । रुद्धमतोष्ठहृत्तमतर । मम्माविद्वि वि मिच्छत केन्न मध्यनहण्यानोष्ठहुत्त्वण सम्मत्त पढिराजानिय अमनदमम्माविद्विस्य ज्ञहण्यतर राजध्य ।

ँ नर्योकि, अवेगिरेन्यलारूपेस परिणत दुए सर्यागिरनस्वियाना पुन सर्वेगिर वेचर्टारूपेस परिणमन नहीं होता है।

#### इस प्रकारम श्रेपानुगम समाप्त हुआ।

आंद्रपुरी जोगा गतिमार्गणोक अनुरादमे नरहगातिमें, नारहियोंमें मिट्याद्यर्थ और जमयतमध्यपदि जीगेंस अन्तर हितने साठ होता है ? नाना जीवोंकी ज्येषा अन्तर नहीं है, निग्न्तर है ॥ २१ ॥

फ्योंकि, मिथ्यादृष्टि और अस्यतसम्बन्दृष्टि जी ग्रीसे रहित र सप्रमादि पृथिविया

विसी भी कारमें नहीं पायी जाती है।

एक जीरकी जेपना उक्त दोनों गुणस्थानी रा जयन्य जन्तर जन्ति है।। २२॥ हमसँत रहण मिध्याहरिका चयन्य अन्तर शहत ह— दसा है मागशा पितन देसा एक मिध्याहरिका चयन्य अन्तर शहत ह— दसा है मागशा पितन देसा एक मिध्याहरिका अध्या माथ्यपण्यो प्राप्त हाकर, माजक्य अन्तरहृत्वकार वहरू, मुल्याहरिह हागया। । स्म प्राप्त अनुकृतकार्य अन्तरहृत्वकार हुन्य हुआ। हसी प्रस्त दिसी एक

्रिनारकाका मिष्यात्य गुणस्थानमें रू नाकर संजनपन्य अन्तमुद्दुनकाल सम्यक्तका प्राप्त कराकर अस्यनसम्यक्तिष्ट जीवका जपन्य अन्तर

रणकातभागितपानस्य । सामि १,८

. .

च्याहरू ।

• विकास स्वद्वान्त नरमधी नारमंत्री अञ्च पृथ्विम् विष्णारस्यव्यवस्य स्वानार्वास्त्रक्षा

• विकास स्वद्वान्त नरमधी नारमंत्री अञ्च पृथ्विम् विष्णारसम्बद्धनम्बद्धमानार्वासम्बद्धाः

# उक्कस्सेण तेत्तीस सागरीवमाणि देसुणाणि ॥ २३ ॥

त बहा- मि छादिद्विस्म उपनस्मातर उपदे। एवने तिरिस्की भणुमी वा अद्वार्धन सत्तरिस्मो अभी सन्तर्भाए पुढरीए केदएस उरस्पमा छदि पञ्जनाहि पञ्जनवर्ग (१) रिस्मते (२) सिनुदो (३) वेद्रासम्मन पडिसन्त्रिय अत्तरिर्ग भौतास्म आउण सिन्छन गदो (४)। सद्धमतर । तिरिक्षाउभ विषय (५) विस्पासय (६) उर्राष्ट्रम । ए। छहि अतोसन्नहि उणाणि वेन्तोम सामगैरमाणि मिन्छनुन्हस्ममण हारि ।

अमजदसम्मादिहस्य उक्तरस्मतः गुण्य-एक्त्रा निरिस्त्या मणुम्मा रा श्रद्वार्धान्तरम्म्यो मिन्द्रारिष्ठी अथे। सचकील श्रुद्धरीण शरहण्य उत्तरणाः । छिह पत्रजमादि पत्रज्ञचत्यतः (१) विस्ततः (२) तिमुद्धाः (३) तद्गमस्मा पित्रक्णाः (४) पित्रित्द्वाः मिन्द्रचे गत्यतित्वाः । अत्रमाण निरिक्ताद्वतः विध्या अतेषुपुत्र विस्मानिय विसुद्धाः हाद्या उक्षममास्मनः पविवय्याः (५)। तद्भवतः । भूआ भिष्यक्ष मतृशुस्ताद्वितः (६)। एक छिह अतोषुतुत्र विद्यारा (५)। तद्भवतः । भूआ भिष्यक मतृशुस्ताद्वितः (६)। एक छिह अतोषुतुत्रविद्वार्थाणे वेत्राम मागगत्रमाणि अमजदसम्मारिष्ठ उदस्तरः हादि।

मिप्यारष्टि और अनेयतमम्बर्ग्यष्टि नागरियों हा उन्द्रस् अन्तर बुद्ध कम नतः। सागरेतम है।। २३॥

देल, पहर मिण्यारिय मार्काका वायुष्य अतर वहत हु- माह बमका भाग्नस महानियांकी सरावारण काह यक तिवंक भवता मानुष्य और स्तामया प्राप्यक्रिक मिल्यमि वस्ताम द्वारा कुर्व प्रतिकंक भवता मानुष्य और स्तामया प्राप्यक्रिक मिल्यमि वस्ताम द्वारा कुर्व प्रतिकंकित हार (१) प्रदास कर १० हिन्दू हा (३), प्रदास म्लयस्यका मान कर आयुक्त थाई अवन्यक रहत वर अन्तरमा मान हाम मिण्यायका मान हुआ (४) हरा महार अन्तर साम हुआ। पुत्र (नयक आयुक्त सामायका मान हुआ। पुत्र (४) हरा महार अन्तर सामायका मानुक्त स्वयक्त मानुक्त स्वयक्त हुआ। प्राप्यक्र मानुक्त स्वयक्त क्षार स्वयक्त स्वयक्त हुआ।

यद अन्यत्वसायवाष्ट्र नार्ष्यंत्व वन्तृष्ट अन्यत् वन्त्र स्व वस्त्री न्यास्त्र व्यक्ति स्वायात्र वर्षेत्र यद्भ तिर्वेद्ध अध्यव मुख्य विभावर्ष्ट वर्ष्य अन्य साम्यात्र वर्षेत्र वर्षेत्र वर्षे अस्त्र अस्त्र अस्त्र वर्षेत्र वर्य वर्षेत्र वर्ते वर्यः

I STEEL STREET AND STREET STREET STREET STREET STREET STREET

# सासणसम्मादिद्विसम्मामिच्छादिद्वीणमतर केनिय कालग्रे होदि, णाणाजीन पडुच्च जहण्णेण एगसमर्य ॥ २४ ॥

त जहा— िणरयगरीण हिरमामणसम्मारिहिणो सम्मामि जारिहिणो च मत्र गुणतर गदा। दो ति गुणहाणाणि प्यासमयमतिवाणि । पुणा विस्थिममण कवि उपसमसम्मारिहिणो आसाण गरा, मिल्डारिहिणो असन्तरसम्मारिहिणो च सम्मा सिग्छत्त पडिपणा। छद्वस्तर दोण्ड गुणहाणायससमयो।

### उरकस्सेण परिदोनमस्म अमरोज्जदिनागी ॥ २५ ॥

त जहा- णिरवगरीण हिरमारणसम्मारिड्णो सम्मामिन्छारिङ्णा च सन् अण्णागुण गदा। देखिन ि गुणहाणाण अतिकाणि! उग्नम्सण पिल्डोरमम्म असवेड्डि भागमेचो देण्ह गुणहाणाणसवरम्स्लो हेल्डि। पुणो तेसियमेचराले विद्रम् अप्यापना कारणीभूदगुणहाणहितो देण्ड गुणहाणाण सभेर जादे स्टूसुर्कस्मतर पिल्रोयमम् असदे-जिदिमागे।

मामादनसम्बर्ग्सष्ट और सम्बर्गिम्ब्यादिष्ट नारक्त्रियोंका अन्तर कितने काल हाता है ? नाना जीगोंकी अपेला जधन्यसे एक समय अन्तर होता है ॥ २४ ॥

जस— नरमगतिमें स्थित सासादनमध्यवाधि और सम्योगमध्यानाधि सभी जाय अन्य गुणस्थानमा प्राप्त हुए, और देशमें हो गुणस्थान एम समयक डिए अन्तरको प्राप्त होगय । पुन दिनाय समयमें मिनने हा उपमामसम्यवधि नारको आव सासादन गुणस्थानमें प्राप्त हुए और मिध्यावधि तथा अस्यतमध्यवधि नारको जाव सम्योगमध्यात्य गुणस्थानमें प्राप्त हुए। इस प्रमार नेलों हा गुणस्थानोंका जन्तर एक समय प्रमाण रूपे हागया।

उक्त दोनों गुणस्थानोंका उत्हृष्ट अन्तर पत्योपमके असंख्यातवें माग है॥२५॥

उत्त — सदमातिम स्थित सासाइतसम्यग्दर्धि भीर सम्यतिमध्यादी, प सभा जीन अन्य गुणस्थानमा प्राप्त हुए और दोनों हा गुणस्थान अन्तरमा प्राप्त हाता । रन दानों गुणस्थानों मा अन्तरमाल उत्तरप्रमे पत्थापमके असप्यात्ने भागमान होता है। पुन उत्ता मान प्राप्तात होतपर अपने अपन मारणभूत गुणस्थानीस उक्त दानों गुणस्थानीम सभग होनानपर पत्थापममा अमस्यात्मा भागप्रमाण उन्हर अन्तर लग्ध हाम्या।

१ साहादनसम्यम्प्रिसन्यानिभ्यान्धवानानानानानाना नवायनेहः समय । स वि १,८

२ उत्करेंन पन्यारमासस्ययमागा । स सि १.४

## एगजीव पडुन्च जहण्णेण परिदोवमस्स असंसेज्जदिभागो, अतो<u>मुह</u>त्तं ॥ २६ ॥

व नहा- ' जहा उदेसो तहा णिदेसा ' वि वायादा सामणस्म परिराज्यस्य अस्रितज्ञदिमाता, मम्मामिन्छादिहस्म अतिमुद्दुन जहण्वत हादि । दण्ह दिस्ता- एक्रेरो णाइओ अणादिसमिन्छादिहस्म अतिमुद्दुन जहण्वत हादि । दण्ह दिस्ता- एक्रेरो णाइओ अणादिसमिन्छादिह्द उत्मममम्मचण्यादि दिस्ता- एक्रेरो णाइओ अणादिसमिन्छादिह्द वा तिया स्टाणि जाद्व पर्व पर्व अतिहास । उत्तरीक्षा विद्यानस्य अपितज्ञदिभागमेणकार्व ज्ञानमात्रमात्र पर्व पर्व प्रति । पित्रीसमस्य अपितज्ञदिभागमेणकार्व उद्यानणाद्व एक्षा इत्या द्वारा प्रति विद्यान पर्व पर्वा जस्ममम्मच वा प्रति विद्यान अस्रिक्व द्वारा । वस्य स्मापित्छादिद्वी विद्यान । वस्य स्मापित्छादिह्वस्य । स्व विद्यान । वस्य स्वतामुद्दूष्ट- भवर सम्मापित्छादिह्वस्य । स्व व्यतामुद्दूष्ट- भवर सम्मापित्छादिह्वस्य । स्व

उक्त देत्रों गुणसार्वेषा जपन्य अन्तर एक वीरवी स्रेपेश पत्यापमस्य समस्यातम साम और अन्तर्यदुर्ने हैं ॥ २६ ॥

जल-जला उद्गा होता है, उसी प्रधारण निर्देश हाता है, इस न्यायक अनुसार सासार्त्तसम्बद्धिका जान्य अन्तर वस्पायमण असल्यामणे धार, और सम्ब्रीमध्यादिका जान्य अन्तर अन्तर्भुति है।

भव प्रमाण सासाइनसम्बन्धि भार सामाविक्यारहि, हव बानी गूबस्थानी के स्वता उद्दारण पहले है— एक समाहि विक्यारहि हार्या वीच स्वया उद्दारण पहले है— एक समाहि विक्यारहि विकार हो विकार के उद्दारण पहले है— एक समाहि विकार हि वार्या हो के उद्दारण स्वयं कार्य वार्य कार्य माहि विकार हो हि, तीने वार्या हक्ष्य प्रसासावक्यक हा प्राप्त कार्या हुन है कार्या हुन स्वयं प्रमुख्य कार्य कार्या कार्या कार्या कार्या हुन हुन तीने कार्या हुन हुन तीने हुन हुन तीने हुन कार्या हुन हुन तीने हुन कार्या हुन कार्य हुन कार्या हुन कार्य हुन कार्या हुन कार्या

र द्वार्थ हरिकाल्य द राजास्थ्या नई वा स्थाप कि ए व

पचमीर देवजननागरेगमाणि, उद्वीए देवणवातीननागरेगमाणि, मनमीर रदस वेचीनमानग्रेननानि वि पचन्य । पत्ररि दोण्ह पि गुणहापाण सत्तमाण पूर्वाण स्वस पमान छन्तेत्वुहुचनेच । त च शिर्म्योये प्रमित्रिमेत्रि मह प्रमित्वदे । सम्बुद्धान्त निच्छादिद्वीच मन-सगजाशिद्वदीजो चद्दि अनोमुद्रचेदि उजाओ । के ने चनारि अध-इर्बा है छ पन्यचीओ समागने एक्ये, विस्माने बिटियो, विमोहियाउने गहिन वरकाने निच्छतः गदम्म चङ्गयो प्रतासुहत्तो । प्रसवदमम्मादिद्वीण मेमपुदशस् सभ सनआउद्वितीओ प्रवृद्धि बतोबुद्धचेदि जाएको अन्तर हेरिका न बया- एको विरोध मञ्ज्यो ना अद्वारोमनवस्त्रीमात्री पडमादि जार उद्दीतु उरस्यो छहि परवक्ती

पञ्जवररे (१) हिस्सतो (२) हिसुद्धो (३) सम्मन पहित्रको (४) मधरह निच्छन ग्रह्मातीरो । नगोद्वीदमि छत्र उत्तमनगमन परित्रम्मी (५) माना गर्दा स्पर्दिते । एव पार्वेद अतीन्द्रतेदि अवाओ सग सगद्वितीओ पम्ममुद्रस्ततः हारि ।

ह्यान राहम मामरापन भार मारपाम द्यान ततान नागरापन जनार दहना पाहर। हिन्त का यह है कि प्रधान आर सनुध, इन दानी गुणम्यानीका मात्रा प्रियन इस्टब्स्डा बमान एइ मलामुद्रनमात्र है। यह गर्रास्थार भाव प्राममें बहु गाउँ हैं। इंग् एट पर्श नहीं बहन हैं। बार अधान् प्रथमन ज्याबन एटा पृथियानहकी एवं प्री हिंद व विष्यादाष्ट्र नागद्भयोद्या उग्छत्र नागर शह भलामुद्दुताम दम भानी भानी न्यापु स्थाप प्रयाप है।

दे<del>धे - ।</del> सर अलगुड्न कानम है ? मना राज- एसी प्रयान्त्रयोग्ध सम्बद्ध नियम्ब करनम एक, विभानमें रूमरा रराष्ट्रका नार्ष्य करवने नागम, भार नायुक्त वजने विध्यासका मान सवस C 17 mm 174 C1

क्रमण्यस्य स्टार्टेड वाच पूर्व स्थानि पात्र जानमुद्रनीय द्वार जपना नानी क्यांकात बनाव क्लार हाता है। यह इस अव्हार ह- माहब्रमक्षे प्रशास प्रहारणांची भवाद्या दहे वह अव ३ व इस सन् य प्राम शाहरीत लहर उस शहरी तह ही न्द्र रूप हुन वर उस प्रयासमान प्रमा हा (१) व्यान ४(६)।१,४

🖰 (४) मन्यम्बर्ध कान हुन (४)। पून सर सहरामा प्रथम स्थापा अध्य स्थापी बान्त हुन। जार जाना परमान बनाम ।यात्रा एन रहहर उपाप्तमान्य स्पर्ध गान हुन्य ( ) हुना भाष्य तन सुन्न रान्य आहर विक्राम । इस प्रधार पा व सम्मधूद । ex and used to a contract of a resolutional part may

Cal

1 8 € بچ دی

असगुगम केंग्स्य असर गा सासणसम्मादिहि सम्माम्िच्यादिहीणमतरः नेत्रविरं होदि, णाणाजीव पडुच्च सहष्णेण एगसमन ॥ ३१ ॥

उक्तरसेण पल्टिदोनमस्स असग्देज्जदिभागो ॥ ३२ ॥

वषा विरागपनिह पिल्यासस्य अमगुरुविस्मापुरुषा रूप, हरा वि बाद्दवा ।

एगजीन पडुच्च जहण्मेण पहिरोनमस्म अमसेग्जीदेना अतोमुहुत्त ॥ ३३ ॥

ण्ड वि सुन सुमय ाय, विरआयविह दर्गविद्वारा।

उररसेण सागरोवम तिण्णि मत्त दम मत्तारम रागीन नेतीः सागरोवमाणि देख्णाणि ॥ ३४ ॥

पदस्म मुकाम अ वे भण्णामान- मनमपूर-वामामनामस्मारिह मस्म ५ ज

उक्त मानों ही पृथितिया है मानादनगरवार्गाष्ट्र आर मरूपी मध्यारीष्ट्र ने गर्व पीरा अन्तर रिवन पाल दाना है ? नाना जारारः ४५वा जरूपन एड महर है।। ३१।।

उक्त प्रविविवास ही उस गुराधानामा उ हुए अनम व पार्थक अन्य दान्थ भाग है ॥ ३२ ॥ िर्भा जिल्हे प्रवाह नाराहवाड भाव ४ जहरूवनो व धारसङ संसक्तात्र वीर€ महत्रका बहर्ड उत्ता प्रशास यहा पर भी वहना खाडिय

उत्त गुल्यालामा एवं थान्या अवर्ग अंध च अल्ला देव प्रत्या अ तत्त्वाच्यां भाग और अन्तमुद्दन ह ।

AE LIA 711 esta E, E, ecile assierie with world, any TP &

सामा है। ब्रोक्टियोस उस्ट हाला गुण्याची । एड - १६ ७०७ ४ हुए ४०

वसार दलान एवं भाने सार है। सम्म है जे ने भाग गढ़ करें the trans and add the entant Live a will have at court of street the

रिद्वांच निरुवोयुक्कम्बन्धां, सत्तनपुद्धि चेरमस्मित्व तत्वेदेमिपुक्कस्मयस्याहा। चरनति उत्तरक्षीनत्त्रवानुकान्ते अन्यमाने- एको तिरिक्शा मणुरमी वा परमारि**ज्य** इदर स इदरमा । हाई पञ्जनीदि पश्चनपदी (१) दिसावी (२) दिसुदा (३) उपनवनम्बन परिवरिवक्का आपाल गरी (४) मिन्छन मृत्युगरिदी। मृग-गुपुरुम्स हिराबा बन्छिप अस्मान उरमममम्मत्त पढिराणी उरमममम्मतद्वाण णगुनमगाः नन्द नन्त यद्भानाद्विशे । एवं समयादियाद्दि अशिमुह्नेदि उणाओं सा माल्करश्चित्रं मानागापुरकरणार दादि ।

नः र पम्म निर्देशी भूगा उर्देश- एको। अद्वारीमभवक्रीभागा अपिर्पर रण्डु उरस्थर उत् रज्यभीति पज्यन रहे (१) हिस्पते (२) सिमुद्रो (३) सम्म व्य इ.स.च. इ.स.च. (४) वि उत्त सम्मान सा मत्यातिहा । समहिद्विमिन्द्रिय सम्मा ्रके इ.च. ५ १८७% (१) । उद्भारत । भिन्छन नम्मन पा नपून उद्याप्ति (६) । एउँ

धर व १ ४ वण्ड कर का ३ इप्रथमण्ड सर्वासासम्बद्ध शहाय अन्यदक्ष समा १ द, प्रयोक्ति म प्रकान के भा रे की हा क्वाइक नाइन के एक्ट हो है। जा वा गुणक्षा सकी प्राकृष में ती Du bat af all fir a carry but first est mesterlich eterteelite afertube stolk neue करण थन । १५ र व राग न हुना न समाध राज यू। स स्वास प्रतास प्रतास प्रतास प्रतास प्रतास प्रतास प्रतास प्रतास प्रतास र के कर क्षेत्र रहे र राज के (४) सिंदु हे तो (४) अवस्थानक रक्षा नाम सामि क क नव दूरण अवस्थान बुन्हर हो। हर मिल्लार सह अहबर स्टब्स बाह्य होग सी कुर कर्मा कर्मा है । २० वर्ष इ हर्राम्या इन्याम सहस्य मानुस वन्त्रमे शान सम्म મ મન્ય આ મે દુંગર - દર - બ રાગ્યક કરા સરાગણ મારા રાખવા ન કરાય રહે સામે પર સામારી, - by many + ज ह कर जरू हा हा देशक ग्रह भागवत ।। रक्ष बाद (कार्में स्वृत् and word wind to the final acts of the ministeriorists and the contractionists - 3 6 WOOD & SE

me that I we so those to be a sold a sea out a set & क्रमाक्रम के इन कर है कि सम्बाद अनुवाद के हैं। इन देश के स्वर्ध के हैं। इन के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स् भारत्य राज्य के व्यवस्था जा सामान स्वत्राण ।।४ने इ.स. १० वर्ग वर्ग दश अल्ल दुवा १५३ वर्ग विकास्तर्भ भागी कार्याक्रम के केंग्रे अवलावित के तह दूचा। अंग इव व श्वामाताल के माना इन्हें ने नेती maren mane ar not in a sale of garif y agreement and a date know go no and well not well a negles intelligited of ज्ञेमुहुचेहि उपाजो सग सगुकरस्पद्विदीया सम्मामिळनुकरस्पतर होटि । सन्ब-गदीहिंतो सम्मामिच्छादिद्विणिस्मरणप्रमा उच्चदे । त नहा- जो जीवी मम्मादिद्वी होर्ण आउअ वधिय मम्मामिन्छच पडिएज्जिट, मो सम्मचेषा विध्यिदि । जह मिन्छारिद्री होर्ण आउअ पधिय जो सम्मामि उच पडियज्नदि, मा मि॰उनगेव णिप्रिटरि । क्धमेद णव्यदे ? आइरियपरपरागदुपदेसादी ।

तिरिक्लगदीए तिरिक्लेस मिन्जादिद्रीणमतर केम्चिर कालादे। होदि, णाणाजीव पडुच्च णत्यि अतर, णिरतर्र ॥ ३५ ॥

सगममेद सच ।

एगजीव पदुच्च अहण्णेण अतोमुहुतं ॥ ३६ ॥

द्वरो १ तिरिक्समिच्छाविद्विमण्णगुण णद्णं सध्यत्रहण्णण सारण पुणा तस्त्रव गुणस्य विम्य देव्हि जवोस्रहचवरत्रलमा ।

भन्तमहर्तोक्ष यम अपना अपनी पृत्रियोकी उत्हार स्थितिममाण नारकी गाउपनिमधा

इप्रियोका उत्प्रस्थ अन्तर हाना है।

अब स्तप गतियोस मध्यमिध्याद्वियोक विकल्तका प्रम बहुत है। यह हम प्रकार है- जा जाय सम्यन्हरि हाकर आर आयुका योधकर सम्यन्मिन्यात्यका प्राप्त हाना है, यह सम्यक्त्यक साथ ही उस गतिम निवलता है। अथवा, जा मिश्वाहांद्र हावर भीर आयुका बाधकर सम्यामाध्यात्वका मात हाता है, यह मिध्यात्वह साथ ही निकलता है।

द्या-यह पम जाना जाता है ?

समाधान--- भावायपरम्परायत उपरक्षम जाना जाता है।

तिर्थेच गतिमें, तियचोंमें मिध्यादीट जीवोंचा अन्तर वितन बाव हाता है ! नाना जीरोंसी अपधा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३५ ॥

यह सूत्र सुगम ह ।

तिया मिध्यादाष्टे जीरोंसा एक जीवकी अपेक्षा जपन्य अन्तर अन्तरार्थ है।। ३६॥

क्योंकि तियाँ विभवाद्य भीषका भाग गुणस्थानम स जाकर सवज्ञचन्य काउन पुन उसी गुणस्थानमें शादा व जानपर भन्तमुद्वनप्रमाच अन्तर प्राप्त हाना ह ।

इ.सम्बंदा कि का परिवृत्तिय सराह दिवलका । संदर्ध देशक पान, अहे भगर पुण बहु । alf mig mianetirief je a a jeieben fit if in of a

a façor i focul fa erraficialiques a es q e fe ...

। इस्त्रें इंडे अध्यान पूर्व । व वि १ ८

# उम्ऋस्सेण तिष्णि परिदोनमाणि देसृणाणि' ॥ ३७ ॥

णिटरिमण- एरो तिरिक्यो मणुस्मा ना अङ्घानीममतर्रामान्नो तिपत्तिरासाट डिटिएस इक्टड-मक्टडाटिएस उपराण्यो, ने माम गर्न्स अन्तिरून्न विक्ताना ।

पर्य ने उन्देसा। त वहा- तिरिक्तेषु नेमाम-मुद्दूनवुपतस्मुवि सम्मत् सवमामवम च बीने। पिडारवाटि। मण्नेसु गर्नाटिरहुम्मेसु तिसुदूनर्नाहरूषु सम्मत् मवम मवमामवम च पटिन्नाटि हि । एमा दिस्वणपडिन्नाटि हि । एमा दिस्वणपडिन्नाटि हि । इस्ति विक्येसु तिलिपतस्मितिर्णाटिन्ना-तिसुदूष्यस्मात् । विविक्येसु तिलिपतस्मितिर्णाटिन्ना-तिसुदूष्यस्मात् । प्रमात् सम्मत् मवमामवम च पटिन्नाटि । स्थानस्म मुक्ति । एका उत्तरमण्डन्तुन प्राहित्यपप्पाप् पागदिनिटि एपहो।

पुणो सुरूचपुषचेण िस्सुद्धो नेदगमस्मच पटिउण्णो । अवनाण आउन रापि मिष्ठच गरो । पुणो सस्मच पटिवज्ञित राख रापुण सोहस्मीसाणदेवेमु उदवणा । आदिछहि सुरूचपुषचन्महिय वेमामेहि जनमाण उतल्द्व-वेजवासुरूचेहि र स्गाणि विन्ति

ृतियँच मिथ्यादृष्टि जीवोंना एक जीवनी जेपना उत्हृष्ट अन्तर हुठ कम तीन पल्योपम है ॥ ३७ ॥

इत्तरा उदाहरा- माहरमरी अहाइस प्रहतियोंकी सत्तातारा कोई एक विर्वेष अपना मनुष्य तान परवेषमरा आयुस्थितिनाल हुक्हट मकेट खालिमें उत्पन्न दुर्गा और दा मास पनमें रहकर निकरा।

हम निषयमें दो उपद्रा है। ये इस प्रकार है— निर्मयोमें उत्पन्न हुआ जात, हा मान और मुद्दानं गुक्तम्य उपर सम्यक्तय और स्वयास्थयमें प्रान्त रहता है। मयुष्योमें गमराज्य प्रारम्भर स्वत्योमें गमराज्य प्रारम्भर स्वत्योमें गमराज्य प्रारम्भर स्वत्योमें प्रकार द्वारा है। यह द्वारा प्रान्ति है। दर स्वत्यास्थ्यास्थान, य तीनों दान दराग्य है। निव्योमें उत्पन्न हुनी जान नाम पर, नाम दिवस और अनुमुद्धनक उपर सम्यक्त्य और स्वयास्थ्यम्य प्रान्ति है। मुद्धानें जन्य हुनी जान नाम पर, नाम दिवस और अनुमुद्धनक उपर सम्यक्त्य और स्वयास्थ्यम्य प्रान्ति है। मुद्धानें होता है। यह उत्तर प्रतिपत्ति है। उत्तर, मनु और आयाय्यस्थ्यप्रस्थान स्वारम्भ य नामों प्रकारियाग्य है।

पुनः मुद्दतर रम्प्यम विगुद्ध हावर प्रदेषसम्पन्न वहा प्राप्त हुआ। प्रधान वहान अपुरु व तमें आयुक्त वाध्यर सिध्या वहा प्राप्त हुआ। पुत्र सम्पन्न वहा हात है। हाल करक स्वाधन वणान दामें उल्प्या हुआ। हस प्रचार आदित सुहत्वपृक्षसम् अधिक हो सामोंसे अर आयुक्त अवसानमें उपराध्य हो बातसुन्नतीय वस धन

६ इ.स.चे के वे प्रस्तायाने दशकान । व वि ० ८

114

पतिदानमाणि मिच्छनुष्वस्मतर हादि ।

सासणसम्मादिद्विषहुडि जान सजदासजदा ति ओघ'॥ बदा १ ओप रद्रगुणद्वाणणाणानीर-वहण्णुकरस्पतरसर्टाहना निरिक्सन

युणहाणणायाचीव बहुण्युक्तस्मतस्वाराण भदामावा। व बहा- मामण्यस्मा णाणाजीन पहुरन नहण्यण एगामानी, उक्करमण पिटावमाम असराजनीरीमाना

एत्य अनुस्माहप्पनाणात्रणहुमप्पानकुग उचर्- मध्य याग सारानास्मारि रामी। तस्तव बालो षाणाजीरगद्दा अमंतज्ञमुणा। तस्मव अतरममसज्जमुण। रूप्य बहुम आपादिमध्यममाणासु सामणाण पडजिद्द्व ।

पराजीव पहुरुष जहरूणाण परित्रासम्म अनुवन्त्रदिसामा । एहा बालस्य माहणउत्पत्मा उच्चह । त नहा- तमसु अन्तिकार्या । ०६० विच्छचाणि उद्यन्तिदाणि सा मामात्रमपुषमण मस्मच-प्रस्मापिन्द्रचार्द्विसम् वाक्षणा व्यसम्मम्मच पडिउन्जदि। ण्डस्डादा उद्यमामु हिंदामु जीह सम्मच मण्डिति वा मिन्दरम्य बद्धारम्भवसंत सर्वातः जनानाः वरात्र नाव गण्यस् राम्बरिः वा मिन्दरम्य सर्वनमान् स्वतिः । यस एसरियाः स्वताः नाव गण्यस्य पस्यापसंचान सिध्यात्वचा उन्हर्ष अन्तर हाता है।

विय गाँमें सामादनमञ्चारिय रचर स्रयतागयन गुणस्थान वरस्य अंजर अपर

च्यांनि, भाघन इन चार गुणस्थानासास्थ्यो नामा और एक जीवक जधन केट प्पतान नायक रूप चार गुणस्थामाराज्यस्य वाला चार एक आवस्र वास्टब्स् उत्हुष्ट अम्मरवादोश मिथवानीसम्बन्धी हाडी बार गुणस्थावासम्बन्धी बाना सार वस वाष्ट्र अन्तरकार्धाः भाषकाभागस्त्वन्तः। उत्था चार गुणक्यावास्त्वन्तः। वाना बार बक्त जीवक जाम्य श्रीर उत्तरह भागरकार्गका वार्षः वद्य वद्य है। यह दस प्रवाह है- भाभा आपक्त जायन्य भार उरहर्ष भागावचा राजा चाव भव महत्व र अब वस अवाह द्वर भागाव बेनसस्पारिष्ठ जीरोविष्ठ अस्तरः माना जीराविष्ठे अपकाः जायन्य स्व समझ और स्वत्रक्ष पत्यापमका अस्तव्यातवां आग है। पहारत भागान भाडा-भाग बनतालक रिप भ प्रवृत्त्व बटन है साराहरू

ध्वापर आमाञ्च नावा अध्या चारताक १ रम ल प्रवृत्त करत व रासाहब सम्प्राहरियाणि स्ववार क्या है। मानात्रीयमा उसीवा काल अस्तव्यासम्बद्धि कीव उर्वाचा अलग चात्रवरं असम्भातामुक्ता है। यह अ पचहुन्तः आधारः रोजी सर्गसाः स्ट सामादनमध्याद्दश्याका कहना चाहिए।

नासाहमध्यक्षां आयाचा आसर यक आयुक्त अपन्त्र अध्यक्त अध्यक्त क्रान्यस ६०८७० ०६ है जार जीवाम नहकर जिलाह शायक व आह शामा सामान्य देन है के हैं। व भार भारता है यह श्रीष शतकत भार श दास्त्रधानकी है। यह रा कह stilletaffina da, depla antibusha has birn bia b, alb bend ester-latibi se cu inni a no mio comana mi se et unnimer lor na emere latibi se cu inni a no mio comana mi se et unnimer lor na emere tente canta terme and mem name de une presentation de canta mente शिराव रहत्यतः रास्यम् वकः। यद्यः करतः हः तः । स्वस्यस्य वक्षणस्यक्तव्यवः हः बस्यः इतिहा है आहि त्यविद्यास्त्रे जा करतः हिन्दाः साम्यस्य वक्षणस्यक्तववः हः बस्यः

सम्मामिच्छत्ताणि उन्नेल्टिदाणि, मो पलिदोत्रमस्य असरोज्जदिभार्गणूणगणारा यममेचे सम्मच-सम्मामिच्छत्ताण द्विदिसतकम्मे सेभे तभसुत्रत्रज्जय उत्रसम्मम्मच पडिवज्जदि । एदाहि द्विदीहि ऊणसेसकम्मद्विदिउन्नेल्ल्णकालो जेण पलिदोत्रमस्य असंखेंजदिभागो तेण सासणेगजीत्रजङ्ग्णतर पि पलिदोत्रमस्स असरोजन्दिभागमेच होदि।

उकस्मेण अद्योग्गल्परियङ्क देखण । णगि निसंमो एत्य अत्य त मणिस्मामाएको तिरिस्तो अणादियमिन्जादिद्वी तिण्णि करणाणि करिय मम्मन पडिप्रणायनमम्प
ससारमणत छिदिय मोगगलपरियङ्क काऊण उत्समसम्मन पडिप्रणो आसाण गरो
मिन्छन गत्वतिस्य (१) अद्योगगलपरियङ्क परिमामय दुचारिम भेर पणिदियतिस्वर्ध
वयाजिन्य मणुसेस आउअ प्रिय तिणि करणाणि करिय उत्समसम्मन पडिप्रणो ।
उवसममम्पनद्वाए मणुसगदिषा-गोग्गजारियामरोज्ञदिभागायमागए आमाण गरो ।
कद्धमतर । आपित्याए असरोज्ञदिभागोम्चसासण्ड्वामिक्या पदी मणुसो जादो सन
मासे गन्ने अन्छिद्ण णिक्सतो सन्त वस्माणि अतीष्ठहुन्वमहिष्यप्यमासे च गमेर्ण (२)
वेदगतम्मन पडिप्रणो (३) अणताणुपची निस्तोह्य (४) दसणमोहणीय यनिम (५)
अप्पमनो (६) पमनो (७) पुणो अप्यमचो (८) पुणो अपुन्यदिखि अतीसुन्वहि
की है, वह पन्योपमके अवस्थात्य आगोल कम सावरोपमकालमाव सम्यन्त और
सम्यगमप्रायमा स्थितसस्य अपोण रहेनपर प्रक जोविष्ठानकाल चूर्क रवस्यास्मम् भवस्यामप्रयात्यका स्थितसस्य अपोण रहेनपर प्रक जोवीम उत्स्य होकर उपशास्मक
अस्यप्यात्यक्ष स्थात है। इन स्थितिस्य अपोण स्थापम्यक्षित उत्साद्यात्य अपात्र है। इन स्थितिस्य अपोण स्थापमा क्षार्य क्षार्यात्य होता है। इन स्थितिस्यात्य अपात्र क्षार्यात्य अपात्र होता है। इन स्थानिस्य स्थापमान्य स्थापमान्य होता होता है। इन स्थानिस्य स्थापमान्य स्थाप

सासाइम गुणस्यानका यक जीयसम्बन्धा उत्तर ह दोन अध्युद्धर परियतनप्रमाण है। पर यहां जो विश्वण बात है, उसे कहते हैं- अनादि मिष्या रिए पर तिर्पेच तानों करणांको करके साम्यवस्तको प्राप्त हानेके प्रधम समयमें अन्त सत्तारका छेड़कर और अध्युद्धन्यरिवतनप्रमाण करके उपदाससम्परम्या प्रप्त हुना और सासाइन गुणस्थानका गया। पुन मिष्यारको जाकर और अध्युद्धन्यरिवतन परिश्वमण करके विध्यस्य समर्थे प्रधम्यरका प्राप्त हांकर और अध्युद्धन्यरिवतन परिश्वमण करके विध्यस्य समर्थे प्रयुद्धन्य तिर्पेचों उत्तर्थ हांकर और अध्युद्धन्यरिवतन परिश्वमण करके विध्यस्य समर्थे प्रयुद्धन्य प्रधम्यस्यक्त को प्राप्त हांकर और प्रधम्यस्यक्त को प्रप्ति हिम्म प्रपार्थ हुना। पुन उपदामसम्यक्त का नाम्ये मुख्यमितिक याग्य आध्य सम्पर्यक्त मान्याप्त काल्य अध्यवस्य सहस्य सामान्य नाम्य प्रपार्थ हांकर सामान्य काल्य सामा साम्य हांकर सामान्य काल्य सामा साम्य हांकर सामान्य साम्य सामान्य सामान्य

(१४) जिन्याण गरी । एव भोहमश्रतीसुद्वभेदि आवित्रपण अत्तेरीश्वादिभागेज अन्मदिएदि अद्वयस्मेदि य उपलब्धा गलपिरयद्वमतर होदि। एत्युववश्वते । यो तुबदे। व वधा— मानज पविवण्यिदित्तमण वदि मरिद्व, तो जिपमेग देवगदीए उववश्विद । एव आव आवित्रपण अनंतिश्वदिभागो देवगदियाथा मो नारो होदि । तदे उवति पम्युनगदिपाओगो आवित्रपण अन्यत्वश्वदिभागोगे वारो हादि । एव ताण्याचिदिय-वित्रस्व अन्यत्वविद्यालिक अन्यत्यत्वविद्यालिक अन्यत्यत्य विद्याल

सम्माभिन्छारिहिस्स जाजाजीश पहुच जहम्मेण ययतमञ्जो, उनक्रमेना पित-रोबमस्य अनस्यज्ञीरभागो ! क्या दवन-कातवरअप्यावकृतस्य सावानमगो ! प्राजीव महुच्च ब्रह्मोज अतीवहृद्ध, उदस्येण अद्योगातवरिश्य हे देश ! चर्वार एम्स विमेनो उच्चेद- एक्क्रो वितिक्यो अपारियामिक्छारिही विभिन्न करणाणि उठा नम्मच रावे-बम्माद्रमम्मस्य अद्योगात्रिपहुसेच मनार इठाउ पटमम्मच पढिजय्यो मम्मा-मिन्छच गरी (१) निष्छच महुन (२) अद्योगातपश्चिष्ट परियद्विद्व दुचरिसमें

करचारि छह गुजस्पानासम्म भी छह अन्तर्भुहतीसे (१४) निवासके प्राप्त हुमा। इस प्रकार चौरह मन्तर्भुहतीसे नथा आवताके मसस्यातये भागस अधिक आठ वराँसे कन अधुरुक्रणरिवर्तन सासाहज सम्यग्हाँष गुणस्थानका उत्तर मन्तरकान हाता है।

अब महायर उपयुक्त होनायां। मध बहत है। यह स्य प्रकार है- सासाइव गुम्मम्पत्रको मान हानक जिलेष समयम याद यह बोन मनत है तो नियमत वस्तात्वे क्र जन्म होता ह। इस महा नामान्यः नामान्यत्वे नामान्यात्व कान दरातिय उत्तप्त्व होतेक साम्य हाता ह। उनक अस्त मनुष्यातिक यत्य कान भावतीक धन्नप्यात्वे मामामान है। इसी प्रकारक आए आए सहा वर्का दूस तियंव भागनी पंकीद्रम्य तियंव बन्तिर्दिय शीएट्य जाट्यिय मार यक्त द्रयोम उपस्र हान याग्य हाता ह। यह नियम स्वयंव साराह्म गुष्यक्षानक मान्य हानवारका वान्य वार्येष्ट

सायासभ्याराष्ट्र गायक्यात्रका जाता जायाक्ष अपका जण्यात्र एक समय धार उत्तक्ष्मस्य प्रवाणम्ब भाग्यात्रायः आग्राह्मायः अत्तर है। यहां यह देन्द्र काल भार जन्तर सम्प्राण्यां अप्यक्ष्मस्य मानाप्रका स्थान ह द्याग्राह्मस्य अस्तर अस्तर यह जायक्षा अस्त्रा जयम्बर मानाप्रका गायः उत्तक्षम् हणातः अध्यान्त्रयात्रका काल है कहर रहां जा विणयता है जम कहत है- अनाल अस्त्राह्मस्य कालि स्वयं माना कर्माद्र हरू सायक्ष्म प्राण्ड हिनके यथम समस्य स्थाप्त्रण्यात्रक्त स्था । विकास सामक्ष्म हर्मस्य सावस्य सामक्ष्मस्य कालि हुम्म भार साथान्यका स्थापः। विकास सम्बन्धस्य जाकरः। अस्त्रुप्तरणाय्वनत्रसाय प्रतिकास करक प्रकास अस्य यस्य प्रवाप्त विवयन्ते परिंदियतिरिक्तेसु उत्तरनिय मणुसाउज निधय जनसाणे उत्तमसम्मत्त पडिनिज्य सम्मामिन्डन गदो (३)। उद्दमतर। तदो मिन्डन गदो (४) मणुमेसुववण्णा। उनि सामणभगो। एत सनारमजतोष्ठहुचन्महिय-जहनस्मेहि उज्यमद्वयोग्गरुपरियङ्क मम्मा-मिन्छनुक्तस्पतर होदि।

अस्तदसम्मादिहस्य णाणाजीन पहुच्च णस्य अतंर, एमजीन पहुच्च जहणेण अतामुहुन, उक्तरस्मण अद्योगमलपरियङ देवण । णनि निमेन उच्चेर- एक्से अणादियमिच्छादिही तिष्णि करणाणि नाज्य पदममम्मच पढिनणो (१) उनमम् सम्मचदाए छावलियानम्माए आसाण गत्यातिहो । अद्योगमलपरियङ्क परिषष्टिए हुचिसमेन पचिदियतिक्रिस्स उनम्पान । मणुमेसु नामपुधचाउअ निषय उनममसम्बच पिदयणो । तदो आन्तिस्या उनम्पानम्मच पिदयणो । तदो आनिल्याए अमेराजिदमागमेचाए ना एन गत्या समज्याछानिय-मेचाए ना उनमममम्बचदाए मेमाए आसाण गत्या मणुमगदियाओगामिह मदा मणुसो जादो (२)। उनिर सासणभेगे। । एन पण्णासिहि अत्याहुचेहि अन्यहियअङ्ग पसीहि ज्यानदेपान्गलपरियङ्क सम्मचनक्तरार होदि ।

उत्पद्ध होकर मनुष्य भाजुनी थाअनर अन्तर्मे उपज्ञमसम्बन्धन्ता भाज होकर सम्ब गिमप्यात्मको गया ( ३)। इस प्रमार अन्तर प्राप्त हुआ। पुन मिष्पात्मको गया (४) और मारकर मनुष्योमें उत्पन्न हुमा। इसके प्रधातका कथन सासादनसम्बन्धिके समान ही है। इस प्रकार सत्तरह अनुमुद्धानिस अधिक आठ प्रयोक्ष कम अध्युद्धरपरिवतनगढ़ सम्बन्धिम्प्यात्मका उन्तर्स्य तत्तर होता है।

भस्यतस्थयन्द्रष्टिका नाना जायांको अपक्षा अन्तर नहीं है। एक जीवकी भगकी जयन्यसे अन्तमुहुन और उत्कपस देशान अध्युद्धन्यरियनन प्रमाण अन्तरकाल है। एक जा प्रस्तान ह पह वहा जाती है- एक अनादिसिय्यादिश जाय तीनों ही करणों अद्दर्श द्वायाप्रशासम्प्रस्थका प्रान्त हुना (१) और उपरासस्थयन्यक अपने प्रदे आयाप्रशासम्प्रस्थका प्रान्त हुना (१) और उपरासस्थयन्यक आर्म प्रदे आयाप्रिया अन्तरक रह जान पर सामादन गुणक्यानको नाकर अन्तरको प्रान्त हामर विवास अपने प्रान्त हुना विवास अपने प्रान्त हुना विवास अपने प्रान्त निवास जिल्ला हुना विवास अपने प्रान्त निवास जनाव हुना। पुत्त अनुष्यामे क्ष्यप्रकारको जायुका वाध्यक्त उपरासस्थयन्तका प्रान्त हुना। पुत्त अनुष्यामे क्ष्यप्रकार जनाव वाध्यक्त उपरासस्थयन्तका प्रान्त हुना। पुत्त अपयोग क्ष्यप्रवास विवास वाध्यक्त वा

मद्रशम्बद्राण पाणाजीन पहुन्त पाधि अता, एगजीर पहुन्त बहुण्या अतो. पुरुत्त, उत्तरसम्य अद्वर्ध मठपरियद्व द्वार्थ । एर्स्स शिवसा उन्तरे- वनको अगारिय निन्छारिद्वी अद्यो मठपरियद्व द्वार्थ । एर्स्स शिवसा उन्तरे- वनको अगारिय निन्छारिद्वी अद्यो मठपरियद्व स्वार्धिम प्रत्य असाम मत्र प्रत्य गरा । अद्यो वाद । विकास मत्र समामवर्ध च ज्ञाव पढिवण्यो (२) । अद्य मत्रार्थ व्यवस्था । उत्तरि सावपभगा । प्रमद्वारममाव्य प्रदेश स्वार्ध व्यवस्था । उत्तरि सावपभगा । प्रमद्वारममाव्य प्रदेश व्यवस्था । उत्तरि सावपभगा । प्रमद्वारमाव्यक्ष प्रत्य मत्रार्थ व्यवस्था व्यवस्था । अद्यो सावपभगा । प्रमद्वारमाव्यक्ष स्वार्ध व्यवस्था व्यवस्था । स्वार्ध व्यवस्था विकास विक

पनिदिवतिरेम्स-पनिदियतिरेम्सपञ्जत-पेनिदियतिरेम्स-नोणिणीयु मिन्छादिङ्गाणमतर केविदर माटादो होदि, णाणाजीव पद्धच णात्म अतर, णिरत्तर ॥ ३९ ॥

संपतानयवाँका मामा जीर्पकी अपेशा मन्तर नहीं है। एक जीयकी अपेशा स्वाप्त अन्तर्मुहत और उक्तराते कुछ का अपेयुह्नचरियतंक्ताल अन्तर है। यहारर वा पिरापता है उन बहते हैं - यक समाहि निम्पादिय जाव अपेयुह्नचरियतंकि आहे. वा पिरापता है उन बहते हैं - यक समाहि निम्पादिय जाव अपेयुह्नचरियतंकि आहे. विस्तर्प ने उपाय है उन बहते हैं - यक समाहि निम्पादिय जाव है उन स्वाप्त प्राप्त है उन स्वाप्त निम्पाद्य मामा प्रमुक्त होल्ले जाव है अपेयुह्नचर्य प्रमुक्त विद्या क्षित्र प्रमुक्त के स्वाप्त मामा क्षित्र हुआ विद्याल क्षित्र प्रमुक्त निम्पाद के स्वाप्त मामा क्ष्म प्रमुक्त क्षित्र प्रमुक्त क्ष्म क्ष्म प्रमुक्त क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म क्ष्म विद्याल क्ष्म क्ष्म क्ष्म हिम्म क्ष्म क्

श्वरा-तिर्ववीर्वे संवक्षास्त्रक प्रहण करनस पूर्व ही उस क्रिप्सहिष्ट जीपकी क्रम्या क्रापुक्त क्या क्यों कहीं करावा ?

मनुष्य न प्रशासिक स्वाप्त । मनापान--वर्षे प्याप्ति, मनुष्यायुका वाप न्त्रयान विध्यादिष पीयक स्वयवा प्रष्ठण नहीं हाना है !

बनान्त्रय निष्प, प्रचन्त्रिय निर्वेष्यप्यान्त और प्रचन्त्रिय निर्येष यानिमानयोमें भिष्यारिष्टियोंका अन्तर किनन कात होन्त है ? नाना जीवोंकी अपक्षा अन्तर नहीं है, निरन्ता है ॥ 3°॥

#### उक्कस्तेण तिर्णि पल्टिदोनमाणि पुज्नकोडिपुधत्तेणव्महि याणि ॥ २५ ॥

प्तथ तान पांचिदियतिरिक्समासणाण उच्चंद । त अहा- एकहो मणुसे णेग्र्या देवो वा एमसमयानसेसाए सामणद्वाए पांचिदियतिरिक्सेस उन्नरणा । तत्व पवा णउदिपुन्नकोडिअन्महियतिर्णि परिद्रोतमाणि गमिय अनसाणे (उन्नसमसम्मच वेच्ण) एमसमयावसेसे आउए आसाण गदी काल करिय देने जादो । एव दुममठणसगढिंग सामण्डकस्सतर होदि ।

सम्माभिष्छादिद्दीणग्रुच्यदे - एक्को भशुमो अद्वावीसस्वक्रिममओ सिण्पापि दिपवितिस्म्बसम्ब्रिन्छमपञ्ज्ञचरम् उद्याण्यो छहि पञ्ज्ञधाहि पञ्ज्ञधादि (१) दिस्तवा (१) निस्तवा (१) निस्तुद्वा (१) नि

उक्त दोनों गुणस्थानवर्धी तीनों प्रशास्त्रे तिर्यंचींका अन्तर पूर्वकोटिप्रथम्बर्स अधिक तीन पत्योषम है ॥ ४५ ॥

इनमेंसे पहेंछ पचेन्द्रिय तियँच सासाइनसम्यन्दरिका अन्तर कहते हैं। वैव-काई एक मनुष्य, नारकी अथवा देव सासाइन गुण्स्थानके काळमें एक समय अवशेष एक जानपर पचेन्द्रिय तिर्पेचोंमें उत्पन्न हुमा। उनमें पचानचे पूरकाटिकालसे मधिक तीन पस्योपम पिताकर अन्तमें (उपहामसम्यक्तर प्रहण करके) आयुक्ते एक समय कायोग एक जान पर सासाइन गुणस्थानका प्राप्त हुमा और मरण करके वय उत्पन्न हुमा। इस प्रकार दो समय कम अपनी स्थित सामाइन गुणस्थानका उत्स्य अन्तर होता है।

जर तिर्वेयिक सम्यामिष्यादिष्यिका भन्तर हत हैं -मोहकमकी ब्रह्मार्स महीत सहीत सहीत स्वा रयनवारा के एक मनुष्य, सभी पर्वे द्विय तिर्वेय सम्यूच्यिम पर्वाववर्षि उत्तय हुन। सीर छहाँ पर्याववर्षि वाचार हा (१) विभ्राम छ (३) विषु हो (३) सम्यूच्या मारत हुआ (४) त्व वाचार हा प्राव होकर प्यावचे पुपर्नोटि कार्यमार्थ एवं तिर्वेगीम परिप्राय करक नीत पर्यापमकी भागुवार्थ तिर्वेगीम उत्तरप्र होकर और सन्तर्म प्राय प्राप्त मार्थ करके महत्व प्रवं तिर्वेगीम प्रत्यक्ष होकर और सन्तर्म प्रवं (१) पर्पाय कर्मा प्रवा कर्मा प्रवा कर्मा प्राप्त प्रवा (१) पर्पाय क्षा प्रवा कर्मा प्रवा कर्मा प्रवा (१) पर्पाय क्षा प्रवा कर्मा प्रवा वाचार्य क्षा वाचार्य क्षा वाचार्य क्षा कर्मा प्रवा वाचार्य क्षा वाचार्य वाचार्य क्षा वाचार्य क्षा वाचार्य क्षा वाचार्य क्षा वाचार्य वाचार्य क्षा वाचार्य वाचार वाचार्य वाचार वाचार वाचार्य वाचार्य वाचार वाचार

~~~

दियतिस्मरप्रज्ञवाण् । णगरि सचैवालीसपुर्ग्गादीं आ तिण्णि पलिदोगमाणि च पु दोसमयछेजनोग्रङ्कचिह य उणाणि उक्समनरे होदि । एव वाणिणीस नि । जनरि स विच्छादिद्वित्रकृतम्मिक् अस्यि मिससो । उच्यदि- एक्का णास्त्री दशे वा मणुस अड्डानीसम्तनस्मित्रा पाँचिदियविस्पिउनीणीणेडुककुढ मक्टरेस उत्वाणी वे सास र अच्छिप विस्तितो सुद्रुचषुघचण तिसुद्धा सम्मामिन्छच पढिवणा । पणास्य पु पाडीजो परिममिय उरवेस उउउच्यो । सम्मवेय वा मिच्छवण वा अध्छिय अवस सम्मामिन्छच गर्दा। छद्रमवर। नेषा गुणेषा आत्रत्र वर्षे वता ग्रीतिक अर्था है। छद्रमवर। नेषा गुणेषा आत्रत्र वर्षे जातो । दोहि अत्रेमुद्रचिह मुद्दचपुपचाहिय-नेमानहि य उणाणि पुच्नाविद्ययचन्महित विष्णि पिलद्वारमाणि उचनस्त्रवर होदि । सम्ब्रु-छिमतुष्पास्य सम्मामिष्यस्य हिम् पडिरक्तारिका ? ण, तस्य इत्थिरदामारा । सम्युच्छिमसः इत्थि पुरिसबदा रिमेट्ट ण

असजदसम्मादिङ्डीणमतर केवचिर कालादो होदि, णाणाजीव गडुच णित्य अतर, णिरतर ॥ ४६ ॥

ारह अन्तर जानना पाहिए। विरापना यह है कि संतालीस पूपनादियां और पूर्णेक त्त्रात्य आर हह अनुमहतांत कम तांव पत्यापमकाल इनका उत्तह अन्तर होता है। व्हीं प्रकार यानिमतिवांका भी अन्तर जानना चाहिए। क्यतः जनक स्व्यामस्याद्देश सत्ता रखनवाल पण नारकी, वय अध्यम मनुष्य, प्रथमित निषय यानिमती इण्डर-मण्ड आहिम उत्पन्न हुना, दा मास ग्राम स्वप्ट निकला व तहनपुषस्पन विपून भवट जारावम शरफ हुना। पर नाम प्राप्त प्रधान प्रियासम् आहर । होवर सम्योगस्यास्यका प्राप्त हुना। (प्रधान मिस्यासमें आहर) प्रमुख प्रवाहि कारमाण परिभाग वरक व्यव्ह उत्तरहरू इन वा भागनीमयोम उत्तर हुमा। यहां प्राथमाय अपया निष्या नक साथ रहकर आयुक् जनार्थ सम्प्रीतस्थात्वका प्रान्त हुमा । इस प्रशास अन्तर आज हागया। वधात् जिस गुणस्थानस आयुग बापा पा उसी द्यणस्थानन मरकर वय हुआ। इस प्रकार दा अलगहून आर मुहुत्रमूथक्यम अधिक हा मालांत हान पूपकारिष्ट्रप्यक्त्यार आधक तीन वस्तावनका उत्कृष्ट भन्तर हाता है।

गुरा-सम्मृष्टिम तिवासं उत्पन्न कराकर पुन सम्परिमध्यात्वका क्यों वर्षा माम कराया है

नमाधान नहीं क्योंकि स्तस्मास्टाम जावाम स्वीधनका अजस्य है। 

ममाधान - स्थभावन ही नहा हात है।

उत्त नामा अभैयानम्स्पर्राष्ट्र निय ग्रोंका अन्तर विजन कान हाना है " नाना रोंकी अपधा अन्तर नहीं है निरन्तर है।। ४६ ॥ र मानु 🕷 हति पान बानत ह

कुरो ? असजदसम्मादिद्विरिरहिद्पचिटियविग्वियविगस्य सम्बद्धमणुरस्मा । एगजीव पहुच्च जहण्णेण अतो<u>मृह</u>त्त ॥ २७ ॥

कुदो १ पिचित्र्यातिरेत्रातिय श्रस नत्ममानि द्वीण तिद्वमम्माण अण्णगुण पिँ रिज्ञप अदृतदुरसालेण पुणरागयाणमतोषुद्वचतुरुतमा ।

उक्कस्सेण तिष्णि परिदोवमाणि पुट्ववीडिपुधत्तेणन्महियाणि ॥ ४८ ॥

पिनिटयतिरिक्सः जमजनमम्मादिद्वीण ता उचडे- एवं मणुमे अहातीत्रकः क्षिमओ सिणिपिनिटयितिरिक्सम्ब्रिकेषपः चल्पत् उपारणो द्वीह पटनतिहि पः जवः पदो (१) विस्ततो (२) विस्तदो (३) पेरमामम्मच पिराणो (४) सर्विहे मिच्छत्त गत्यातिहि पः विस्तिहे विस्तिहे

क्योंकि, असवतसम्बन्धि जीवाँसे जिन्हित वसेन्द्रिय निर्वेचित्र रिसी भी कारुमें महाँ पाय जाते हैं।

उक्त वीनों असयवसम्यग्रहिष्ट विर्येचोंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य जनार अन्तर्प्रहर्त है।। ४७॥

पर्योकि, दसा है मार्गम जिहाँन ऐसे तीनों प्रकारके प्रचारित निर्पेष अन्यतसम्पद्धि जायोंक अन्य गुणस्थानका प्राप्त हास्य अस्य कालस पुन उसी गुण स्थानमें आनपर अतर्महृत कालक्षमाण अतर पाया जाता है।

उक्त तीनों अस्पतसम्बर्ग्हार्थ विषयारा एक जीवरी अपेजा उत्कृष्ट जनर

पुर्वेरोटिष्ट्यस्वमे अभिक्र तीन पन्यापमहाल है ॥ ४८ ॥

पहार पचाद्रिय निर्वेश अस्यतसायर्गाद्धश्रीश अत्यत वहत है- मोहण्यश्री सद्वारम महित्यांश सलाजाग वह मागुण सद्वार्य प्रदार्श्व वेश्व सम्मूर्णिय प्रवास्त्रां के उत्यत्र दुमा र एहाँ पर्याक्तियाँ पराप्त हां () दिज्ञास है। यो प्रवास है। यो प्रवास सम्मूर्णिय प्रवास है। यो हिंदि हो प्रियोग प्रवास है। यो है। यह है। यो प्रवास प्रवास कार्य है। यो प्रवास है। यह दूस प्रवास प्रवास है। यह दूस प्रवास प्रवास है। यह दूस प्रवास है। यह प्रवास है। यह स्वास है। यह स्वास है। यह साम प्रवास स्वास स्वरास स्व

उद्धस्तवर हादि।

प्रचिदियतिरिक्सप्रन्यचण्यु एर चर्। धवरि सचतालीनपुरुरगेदीआ वि आणिद्दर। पविदियतिरिक्सनाषिणीसु वि एम चम्र। णमी माध्यि निमा स्त्रिमा । त बहा- एक्से अहारीममतरामित्रा पिरियतिस्मित्राणिपीस् उ ोहि मामिह गन्मादा णिक्समिय मुह्ततपुष्तवण नद्गायम्मव पहिन्नणा (१) मा प्छच गन्यनस्य प्रव्यासम् पुरुष्टाहीआ अभिय निपलिटावमाउद्दिहिण्यु उत् पाण उत्तममम्मच ग्रा । ल्ड्मतर (२)। छात्रलियासमाम उत्तमस्यम्म ताण मही महा दमा तारा। दाहि अतामुहुवहि मुहुचपुषचन्महिय-वसानी

सजदासजदाणमत्तर केनिकर कालादो होदि, णाणाजीव पद । अतर, णिस्तर ॥ ४९ ॥ हरो । मनगमजद्भिगहिर्षा रहिषानिकिस्मितिसम् मध्यराणुपस्मा ।

एगजीन पहुच्च जहण्गेण अतोमुहुच ॥ ५०॥ अस्तयतमभ्याद्यांच्यांचा उत्तर अन्तर दाना है।

पनित्रय नियंत्र पयाञ्चाम भी दशी प्रचार अन्तर बाना है। विश्वना यह है कि वनक्ष संतार्भात पुरावादिया ही अधिक हाती है। यसा बहना साहिए। प्रवासक पर्या बनक धरातात्राव पूजनाटचा हा नाधक हाता है चटता बहना च्याहरू। एकाहरू गणक पानिर्मात्रयात्रे भा हुसी प्रकार अन्तर हाता है। कुछ है आ धाड़ी विशेषका है उस हरूस हैं जब इस महार हु- साहबमका जहारम महत्रियांका समायाता वक मांक त्रवाचिक का करण व । च्या इत्त अवार व्र- व्याह्म वरण व्यक्तिम् अहारावाचा रामाचा राज्य आव प्रवास्त्र निर्देश यानिसनिर्दास उत्तवस हुआ । दा सासद प्रधान् राज्य क्रिक्टकर सहन्त्रप्रकार् ापन आगमात्रप्रस्त अन्तर हुआ (१) व साहब हा विष्युत्वस अवस्य अन्तर्य स्वत्यक्रम् त्रह प्रवाहिकात्र वहित्रमण काक भाव वन्तातमका मार्वित्ताप्तिम कामर्थामान्त हा त्रह प्रवाहिकात्र वहित्रमण काक भाव वन्तातमका भावक्रियाच्या स्थापनी हा त्रप्रव हैना। यहां भारेत संभा तत्र मान त्रत्रात्मकः वार्थितावाचाः वार्गित्रप्राप्त त्रप्रव हैना। यहां भारेत संभा त्रत्र चाल त्रत्यात्मकः वार्थितावाचाः वार्गित्रप्राप्त हुआ (४)। पुन उपनामनायक्ष्यक काण्य यह भाषांत्रया अया करह जान पर काक्षा हैन गुजस्थानका मान्य हुआ धार मारकर हेव हामया । इस प्रवार हा अलगुहर्नास और बुहुनमुचवर्वतः आधहः वा मात्वातः कम अपनी क्षित्रं अस्वम्भवत्वातः प्राचित्रः नियमाना अवस्थ भ ना हाना है।

नानों प्रकार स्वनाध्यन । तथच इ. चंनर १६७२ इ.स. इ.स. इ. ने च बीवोक्त अपधा अन्तर नहा है। नर तर हो। है।

विवाद सवनाभवनासः शहन न नः प्रदार द वच इच ।नवच जीद द ।दस् भी कारम संसाम रह ह

उ ही माना प्रदापत ।तथस्य माना नयम अधार एक उन्हें अदस्य अध्य न्तर एक अन्तर्भन ह ॥ ७ ॥

कुरेर १ पर्चिदियतिरिक्खतिगमजदामनदम्स दिङ्गमन्मस्य अष्णगुण गत्ण अर इरक्रालेण पुणरागदस्य अतीमुहुचतस्त्रलमा ।

### उक्कस्सेण पुव्यकोडिपुधत्त ॥ ५१ ॥

तस्य तार पचिदियतिरिक्खमजदामजदाण उन्चरं । त जहा- एको अद्वार्तम्या सत्त्रसम्यो सण्णिपचिद्रयतिरिक्खमग्रुडियपदः जल्यु उत्तरण्णो छहि पाजनीहि पाजनि पाजनीहि पाजनि पाजनि पाजनीहि पाजनि प

पिसदिपतिरिस्सप्जनचर्म एव चेव । णारि अहेतार्शमपुनारोडीं । वि भागिदञ्ज । पिचिदिपतिरेस्खानीणणीमु वि एउ चेव । णारि दोड जिमेमी जिय व भणिस्सामी । व जहा- एत्वो अहावीयमतरिमजी पविदिपतिरिस्सनीणिमु उपाणी

ष्पॉकि, देग्म है मागना जिन्होंने, ऐसे ताना प्रशास्त्रे पचि प्रपित्य सिर्यन स्वरा स्वरंके भन्य गुणस्थानका जारर अतिस्थराकालेस पुन उसी गुणस्थानमें भाग पर सन्तमुद्रतममाण काल पाया जाता है।

उन्हीं तीनों प्रशास्त्रे निर्यंच मयतामयन जीशोंना उत्हृष्ट अन्तर पूर्वका<sup>7</sup> प्रथक्त है ॥ ५१ ॥

दनमेंस पहेल पर्यन्द्रय तिर्पेत स्वयासयतां वा बार रहते हैं। इस-मार्द हमेंसे महारस प्रवृतियांकी सत्ताराला एक ब्रांत सत्री प्रवेदिय तिर्पेत सम्बंद्धिय पर्यानकाम उत्तर्य हुमा, व एहाँ प्रधालियोंस प्रधान हों (१) रिशाम लें (१) गि. वि हों (१) पर्वक्रमत्यक्ष्म भार स्वयास्प्रमत्त एक साथ प्राप्त हुमा (४) त्या सहिष्ट ही मिप्पात्यको आकर भार अन्तरता प्राप्त हो एकाप्रय प्रशादिमाण परिश्रव हर भन्तिम प्रकारिम निष्यात्व भयता सम्यक्ष्मत्वे साथ साधमादि करगाँकी भागुको वाधकर व अविवक्त अन्तराहुक प्रमाण रह जान पर स्वयास्प्रमत्त्र प्राप्त हुमा (५) भार मार्व हर देव हुमा। इस प्रकार पाच अन्तराहुतीस हीन एत्राप्त्रय प्रकोटिया प्रशीद्ध विवेद स्वराप्त्यत्रोका श्लुष्ट अन्तर हाना है।

पचन्द्रिय निर्येत्र प्रयानकोमें भा हगी प्रकार जानर हाना है। यिगपना यह हैि इन्ह बहुनाखास पुरक्षाध्यमाय बनारकार कहना चाहिए। पर्वाद्र्य निर्येत्र यानि मनियोंने भी हमा प्रकार बनार हाना है। बयर कुछ रिशायना है उस कहने हैं। अरि माहकमकी अधूरम अधनियोंकी संख्यागाख एक आप प्रयाद्रिय निर्येत्र पार्वसावयाने

अतराणुगमे तिरिक्य अतराप गण वे माम पन्मे अस्छिय णिक्संतो सङ्ग्युपचेय विद्युद्धा रेगानम्मच मङ्ग इयत्र पढित्रणो (१)। सहित्रहो मिन्छच गत्गतीय मालमुख्यस्तीना बाउत्र विषय अवासुङ्क चानसम जीतिए सनमामनम पढिराणा (२)। स्टब्सन ग जाता। बोहे अवसम्हलाहे सुदृतपुष्पत्र महिय-नमावहि य उलाला मा

पचिदियातिरिक्सअपञ्जताणुमतर केविनर मासदी ह णाणाजीव पहुच्च मस्यि अतर, णिरतर ॥ ५२॥

एगजीन पहुरम् जहण्मेण सुद्दाभाग्महण ॥ ५३ ॥ रण १ वाचिद्वविधितस्य अवन्तवास्य अव्यस्य अपन्तवारम् सुराभनगरम् हिर्वाणम् उत्परित्यं पहिलियचित्रं आस्ट्रम् सुद्दामर महलम्बरहरूमा ।

उक्करसेण अणतकालमसक्षेत्रज्ञेपागलपरियङ् ॥ ५८ ॥

इदा १ वि प्रदिश्वित्वसम्बन्धस्य जनात्वद्दम्य उत्पन्ति । १००१ उत्तप्त हुवा व दा माल गामें रहरूर निरुल, गुहुनपुथस्त्वम विगुद्ध देखर, पर्हण्याव वत्तप्र हुना व दा मास वानम प्रवर्भ भाग भाग उठाव्यक्तवमा विश्व हाहर, व्यवहासर प्रवहा और स्वमास्वयमहा पर साथ प्राप्त हुना (१)। पुन सिहिए हा मिसायहा प्रवचन भीर संवभावयमभा पुर पाच भाव उम्म १९३३ पुर साहर हो विध्यायका ज्ञानर, भन्तरका मात हो, साहह प्रकारितवाल परिधाल हर भीर हेराव कारहर विष्ठत्, अन्तरका आत् का, भारत् हेन्यर स्वयास्त्रसका साम् कुम (४)। सि महार विनक् अस्तमुक्तमाण अवः । व वेषावः वेषणाच्यावः आतं हुनाः (४)। हम महार त्वर मात हुमा। वसात् मरकर दव हुमा। हते मकार दा अत्तमुक्तो आर मुक्तरिकावाः न्तर मात हुमा। वधात् भरण र १४ इमा । वस्तु भणा र ११ वन्तु प्रकार पार प्रकार करणा । पिक दा मात्राव होन साम्ब प्रकारियो वसी द्वय निर्मेश भार प्रकार करणा । प्रकार मात्राव होने साम्ब प्रकारियो वसी द्वयं निर्मेश सामित्र करणा ।

हाता है। प्रशिद्धप विश्व स्टब्ब्ब्वामराम्य अन्तर मित्रन मात हत्या है। निना यारोधी अपक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ५२ ॥ यह गुत्र गुगम ह ।

यह वह प्राण्य ह । प्राह्म विशेष स्टायप्यासम्बद्धा एक जीवार्ज अस्मा वस्त्य सन्त्य धुरुना हणप्रमाण है ॥ ५३ ॥

क्यां व वास्त्र प्रवच्य राज्यवास्त्र स्थित स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन व्यानि प्रचान्त्रव राज्य होत्तर भार शहेंद्र साव हुए स्विम प्रभावनिक संचारे उत्पन्न होत्तर भार शहेंद्र साव हुए स्विम प्रभावनिक संचारे

भारत पाया काता है। ऐपा देव निरुष राष्ट्रपायाचाराकोस एड बाह्य स्ट्री रहेर बाह्य स्ट्री प्रमाण अमस्त्वान पुरुषान्त्रिनेन हैं।। ५५॥

क्याहर वसान्त्रवाधकत सरावततात्राहर सत्त्राहित स्वाहर स्वाहर स्वाहर स्वाहर स्वाहर स्वाहर स्वाहर स्वाहर स्वाहर स

अमरेहज्जदिभागमेत्तर्गगगलपग्यिङ्गाणि परियङ्गिय पढिाणयत्तिय आगत्ण पर्नि विरिक्सापज्ञतेम् उप्पणस्य मुनुत्ततम्बलमा ।

एद गदि पडुच्च अतर ॥ ५५ ॥

जीवद्राणिक मम्मणिविमेनिकम्णद्राणाण जहण्यकस्मत् वत्तव्य । अद्राट पुणी मग्गणाए उत्तमतर । तड़ा णेड घटाँड चि जामक्रिय गापकतारी परिहार भग एउमेद गाँदे पहरूच उत्त सिस्ममहिष्मारणह । तहा ण दोमी नि ।

गुण पद्धच्च उभयदो नि णत्यि अतर, णिरतर ॥ ५६ ॥ एडस्मरथा- गुण पटु-च अतेर मण्णमाणे उभयदा जहण्लुकास्मेहिता गाण

वीबेडि या जनर मत्यि, गुमतरमहमाभाग पगहगेन्छेदामागन्च ।

मणुसगदीए मणुस मणुसपन्जत्त मणुसिणीसः मिन्छादिद्यीणमध केनिवर कालादो होदि, णाणाजीव पहुच्च णात्य अंतर, <sup>णि</sup> तरं ॥ ५७ ॥

र्टाक्ष मनक्यान्य मागमात्र पुत्ररूपरियनन परिश्रमण करक पुन शौटक्ट प्रवित्र निर्पेच र फ्याप्याप्तकोंमें उपस्र हुए आयका सुशेक उत्हुए अन्तर पाया जाता है।

यह अन्तर गतिशी अपेक्षा रहा गया है ॥ ५५ ॥

यहा त्रीयस्थानमञ्जे मागणाविशासित गुणस्थानीका जयन्य भीर उत्तर प्रन बहना चाहिए। वि तु, गन मूत्रमें ना मागवाची अपेशा अतर वहा है आर हर्मा? पद यहा पटिन नहीं दाना द । एसा आज्ञाना करक प्रथमना उसका परिहार करन इ कहत है कि यहा यह जनर कथन गतिकी वेषता शिष्योंकी उद्धि विस्टुरित करन खिए किया है, भन उसमें केंद्र दाय नहीं है।

गुणम्यानकी अरेका जयन्य और उन्छष्ट, इन दोनी प्रशासिम अन्तर नहीं है

निस्तर है ॥ ५६ ॥

इमका अथ-गुपस्थानकी अपशा अन्तर कहन पर प्रयाप भार उरहर, हन राम ही प्रहासेंस, अथवा जाना जीय और एक जीय इन दानों अपसाओंस, अलार नहीं है क्रोंहि, क्वह विव्याहाँय गुणन्यावह विवाय बन्य गुणन्यावह प्रहुल दरवहा धना है, तथा उन ह अवाहका कभी ज्लाह सी नहा हाता है।

मनुष्यात्मि मनुष्य, मनुष्यपयात्तक और मनुष्यनियाँमै निष्याद्यश्चिताँक अन्तर किनने काल हाता है। नाना आरीकी अपना जन्तर नहीं है, निरन्तर है। १९०॥

६ बहुत्त्वनता बहुत्वाचा । ज्यान्यस्थितनाह । ज सि. १. ८

सुगममद् सुच ।

एगजीन पडुन्च जहण्णेण अतोमुहुत्त ॥ ५८ ॥

इदा १ विनिह्मणुममिच्छादिद्विस्म दिद्वममस्स गुणनर पडिनाग्निय भारदर रातेण पडिणियचिय आगदस्य मञ्जबहळ्णीतामुहुचत्ररातमा ।

उनकस्सेण तिर्णिण पल्टिदोनमाणि देसूणाणि ॥ ५९॥

वाव मणुसमिन्छादिहीण उच्चद । व जधा- एक्का निरिक्सा मणुस्मा वा ावीसस्वरम्मिका विपतिदोरमिवसु मणुमसु उवरण्णा । जर मान गरून बन्धिदा । ाणमञ्जाए अगुक्तिआहारेण मच, रंगंतो मच, अधिरगमणण मच, धिरगमणण मच, त सच, मुणेसु सच, अव्यो वि सच दिस्म गामिय मिमुदा वरगमम्मव पहिरस्या। पिट्रावमाणि गमद्ण भिच्छच गदी। लडमनर (१)। मम्मव पिरान्वित(२) चि जादा । एगुणनव्यादिनमञ्जादियवाहि मानहि वजनामुहुवहि य ऊवाजि निध्य त्रमाणि मिच्छेनुबस्सतर जाद । यत्र मञ्जूमपन्त्रच-मञ्जूमिणीम् वचटा, भरानामा

उक्त वीनों प्रशस्क मनुष्य भिष्यादृष्टियों रा एक वीरक्षे अपक्षा प्रपन्य प्रन्तर

क्योंकि, बरुमामी तीनों ही प्रकारक मञुष्य मिध्यारार्टक किमी अन्य गुपरधानक प्राच्य साम् क्ष्यत्वात्स्य जीहकर भाजान देव सन् जाया व भागीहणसम्बद्ध अन्तर् भाजा द्वावर भाव क्ष्यत्वात्स्य जीहकर भाजान देव स्थान जाया अन्य व जायाचा अन्तर्

उक्त तीनों प्रशास मनुष्य भिष्यादृष्टियोंना एक बीनकी अवक्षा उन्हर बन्तर इंड एम तान पल्याएम है।। ५०॥

वनमार पहल मनुष्य सामान्य मिध्यादिष्टवा अन्तर बहुत है। यह देश प्रकार है माइडमडी भ्रद्वास्य महतियाँची सत्ताचारा कार यक्त तिवस भ्रमका मनुस्य साव शास नदिक नवा महाकार समुख्यास उत्पन्न हुआ सा सारश शहार रहण होन्द्र ना प्रकार म्मानाध्यास भाष्ट्रमा भूतत हुए सान रहत हुए सान आहण सम्बन्ध भात स्थर मिनस सात क्याओं सात गुणाने सात तथा और भी सात दिन बिताकर कि व र कारस अला प्राप्त हागया (०) । वीध शासकत्वका प्राप्त हाकर गया । इस प्रचार प्रश्चाम । इतास अधिक वा ग्राम और दा अन्तार हैगांस दश श्री THE REPORT OF THE PARTY OF THE म और प्रमुख्तियांचे अलाह बहुना बाहिए क्यांव हन्छ अन्य सम् के नह नह ह

सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणमतर केउचिर कालारी होदि, णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ ६० ॥

कुदो ? तिनिहमणुमेसु हिन्मामणसम्मादिहि-सम्मामिच्छादिहिगुणपरिणन्जीनसु

अष्णगुण गरेमु गुणतरस्य जहण्णेण एगनमयद्मणाडा ।

उनकस्सेण परिदोनमस्स अससेञ्जदिभागो ॥ ६१ ॥

कुदे। १ सासणसम्मादिद्धि-सम्मामिच्छादिद्विगुणहाणेहि निणा तिनिहमणुम्माण पलिदोनमस्म असंराज्जदिमागमेचकालमनद्वाणदमणाडो । एगजीवं पहुच्च जहण्णेण पल्टिदोनमस्स असरेनजदिभागी,

अतोमुहृत्त'॥ ६२ ॥ सामगुम्म जहण्णतरः परिद्रोनमस्म असरोपनदिभागे।। बुद्रो ? एविएण झरण

निणा पढमसम्मत्तमाहणपाञोग्गाए मम्मत्त-मम्मामिच्छत्तद्विदीए मागरोत्रमपुषता<sup>ना</sup> हेड्डिमाए उप्पत्तीए अभागा । सम्मामिन्छादिद्विस्म अतामुनुत्त बह्म्णातर, अण्णागुण

उक्त वीनों प्रकारके मनुष्य सासादनयम्यण्डिए और सम्यग्निध्यादृष्टियोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना अतिरोती अपेक्षा जवन्यमे एक समय अन्तर है।। ६०॥

क्योंकि, तीनों ही प्रकारक मनुष्योंमें स्थित सासादनसम्यन्हीए और सम्य ग्मिष्यादिष्ट गुणस्थानसे परिणत सभी जीवाँरे अन्य गुणस्थानरो चळ जानेपर इन गुण स्थानीया अतर जधन्यसे एक समय देखा जाता है।

उक्त मनुष्योंका उत्क्रष्ट अन्तर परयोपमके अमरत्यादवें भागप्रमाण है ॥६१॥ क्योंकि, सामादनसम्यन्दछि और सम्यन्मिथ्यादछि गुणस्वानके विना ताना हा

प्रकारक मनुष्योंक पत्योपमक असच्यातवें भागमात्र काल तक अवस्थान देखा जाता 🖟 🛚 उक्त तीनों प्रशरके मनुष्योंश एक जीरशी अवेद्या जघन्य अन्तर त्रमग्र

पल्पोपमञा अमरयातजा भाग जार अन्तर्भृहर्न है ॥ ६२ ॥ मामादन गुणस्थानका उघ य अ तर पत्थापमका अमस्यातवा माग है, क्याँकि, रतन बालक जिला प्रथमसञ्चयक्त्वर प्रहण करने योग्य सागरापमपृथक्त्यमे नीच द्दानगारी सम्यक्त्यप्रदृति तथा सम्यग्मिथ्यात्त्रप्रदृतिकी स्थितिकी उत्पत्तिका अभाग है।सम्याग्मिय्यारिका नपाय अन्तर अन्तमुद्धन हाता है, क्योंकि, उसका अन्य गुणस्थानका

> १ साम्रादनसम्बन्धारमन्यीयभ्यान्स्यानानाजीवापश्चया साम्रादवत् । स सि १ ८ ६ एक्टीव प्रति अभारत पत्यापमाधस्ययमागाञ्चपद्वतः । सः वि १,०

गत्ण अतामुहुनम पुणरागमुब्दभा ।

उनकस्सेण तिाण्ण पछिदोवमाणि पुन्वकोडिपुधत्तेणन्महियाणि' II €₽ II

मणुनसासणसम्मादिद्वीण वात्र उच्चदे- एक्को तिरिक्तो देवी णग्रजी वा सामणदाए एगा समओ अत्थि वि मणुमी नादी । निदियसमए मिच्छच गतुग अंतरिय सचेवालीमपुच्यकोडिअन्महियतिाँका पश्चिदीवमाणि भिषय पाछा उवसमसम्मर्च गदी । तिन्ह एगा समञ्जा अस्य वि मानण गत्ण मदी देवी आदी । दूसमञ्ज्या मणुसुकस्य-द्विदी सामगुक्तस्मतर जाद ।

सम्मामिच्छादिद्विस्म उच्चदे - एक्का अड्डानीसश्चतकम्मिओ अप्णगदीदो आगदो मणुनेसु उववण्णा । गन्भादिअहुवस्मेसु गदेसु विसुद्धाः सम्मामिच्छच पडिवण्णो (१)। मिच्छच गदो सचेतासीमपुन्वकोडीओ गमेरूण विपलिनोबमिएस मणुतेसु उपवण्णो आउत्र रियय अवनाण सम्मामिच्छच गदो । लेड्मतर (२) । तदो मिच्छच-सम्मचाण वैण भाउभ रद्भ त गुण गतूण मदो देवो चादो (३)। एर तीहि अतीमुहुचेहि अहवस्सेहि

जाबर अन्तमुद्रतस पुन भागमन पाया जाता है।

उक्त मनुष्योक्त उन्ह्रष्ट अन्तर पूर्वक्रोटिवर्षपृथक्त्वम अधिक तीन पत्योपम बाल है।। ६३॥

पहले मनुष्य सासादनसम्यग्रहियाँका उत्हर भन्तर कहते हैं- एक तिर्वेख देय मध्या नारकी जीव सासादन गुणस्थानके कार्य एक समय भवरोप रहने पर मनुष्य हुमा । द्वितीय समयमें मिध्यात्यका आकर भीर भन्तरको माप्त होकर सैतालीस पूप कादियाँस मधिक तीन वस्यापमकार परिभ्रमणकर वाख उपरामसम्बक्त्यका प्राप्त हुमा। इस उपरामसम्बद्धान कालमें एक समय अवशय रहनपर सासादन गुणस्थानको जाकर मरा और इस हागया। इस प्रकार दा समय कम मनुष्यकी उत्हार स्पिति

सासादम गुणस्थानका उत्तर अन्तर हागया ।

तम मनुष्यसम्याग्मिक्यादिएका उत्तर भन्तर कहत हैं- माहकमकी महाइस प्रकृतियाँकी संवायाला काह यक आध अन्य गतिल आकर प्रमुखाँमें उत्पन्न हुआ। गभका भादि एकर बाठ वर्गोक स्वर्तात हान पर विगुद्ध हा सम्यन्तिस्या वका प्राप्त हुआ (\*)। पुत्र सिप्यात्यका प्राप्त हुआ सतालील पुवकालिया विताकर तीन परयापसकी स्थिति पाल मनुष्यामें उत्पन्न हुआ आर आयुक्त बाधकर अलामें सम्याग्निष्यात्वका माप्त हुआ। इस प्रकारन अन्तर रूप्य हुआ ( )। तत्यधात विष्या । और सम्वक्त्यमेंस विसक्त द्वारा भाग बाधी थी। उसी गुणस्थानका आकर मरा और तथ हागया (३)। इस प्रकार तीन

र उक्क प्रति प्राणियानि पुक्कारीपुष्ठकार स्थित नि इस नि र

a "fell gauswingenmeiniget ufe ein !

सासणसम्मादिट्टिसम्मामिच्छादिट्टीणमतर केविचर कारादो होदि, णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमय ॥ ६० ॥

दुरो १ तिरिहमणुमेसु हिटमामणमम्मादिहिन्सम्माभिच्छारिहिगुणपरिणर्चावर् अष्णापुण गदेसु गुणतस्म जहष्णेण एगन्मयदमणाटो ।

उक्कस्सेण पलिदोवमस्स अससेज्जदिभागो ॥ ६१ ॥

दुदो ? सामणसम्मादिद्वि-सम्माभिष्ठादिद्विगुणहुर्णिहि विणा तिनिहमणुस्पा पिटदोवमस्म असंखेजबिदमागमेचरालमगङ्गाणदम्णारो ।

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण प्रतिदोवमस्स असखेज्जदिभागो, अतोसहत्ते ॥ ६२ ॥

नामणस्म जहण्णतर पलिरोबमस्म असरोजनित्रमाणो । कुरो १ एतिएण गारण विणा पदममम्मचनगहणपाञोमगाए सम्मचननममासिन्छचड्डिटीए सागरोबमपुषवारा हेडिमाए उप्पचीए जमाग । सम्मामिन्छदिड्डिस्न जतोग्रहुच जहण्णतर, अण्युण

उक्त वीनों प्रशारके मृतुष्य सासादनमध्यग्दिष्ट और सम्यागिध्यादिष्यों स्र प्रनुतर स्निने काल दोता है ? नाना जीनों ही अपेक्षा जयन्यमे एक मनय अन्तर है ॥ ६० ॥

क्योंकि, तानों हा प्रशासक मनुष्योंमें स्थित सासादनसम्यादीष्ट और साय निष्यादिष्ट गुणन्यानसे परिणत सभी जायोंहें अये गुणस्थानको चल जानेपर रन ग्रव स्थानोंका अन्तर ज्ञयन्यसे एक समय देखा जाता है।

उक्त मतुर्पोक्ष उत्कृष्ट जन्तर पत्योपमके जनस्यातर्वे भागप्रमाण है ॥ ६१ ॥ क्योंकि, सामादनसम्यन्दिष्ट और सम्यन्मिश्यादिष्ट गुजस्थानर विना तार्वो ॥

प्रकारके मनुष्योक पर्यापमक असरवातचे भागमात्र काल तक अस्थान देशा जाता है। उक्त केलि प्रकार असरवातचे भागमात्र काल तक अस्थान देशा जाता है।

उक्त तीनों प्रसारके मनुष्योंसा एक जीवकी अपेक्षा जधन्य अन्तर श्रमय पन्योपमक्क अमन्यातमा भाग और अन्तर्भृष्ठते हैं ॥ ६२ ॥

सासादन गुणस्थानका जयाय जातर परमापमका अमस्यातचा आग ह, पयाँ है, हान काटक प्रना व्ययमस्यक्षरक प्रहण करून योग्य सागरापमध्यमस्य तीय हानयार्था सम्यक्ष्यप्रहान नथा सम्यक्ष्यियार्थ्यप्रतिको स्थितिको उत्पंतिका अगय हास्यक्ष्यियार्थिका जयाय जनर अन्तमुद्धन हाना ह, पर्योक्ति, उसका अन्य गुणस्थानका गर्ष नेतामुद्दुनय पुषरागमुबलभा ।

उद्ग्रन्स्तेण तिर्ण्ण पश्चित्रोवमाणि पुन्वकोडिपुधतेणन्महियाणि' ॥ ६३ ॥

मणुमगामपत्रमादिङ्कीण ताब उच्चदे- एक्सो तिरिस्तो देवो पोर्ह्मो वा साराणदाए गारा समझे अध्ये वि भूगुना बादा । विदियसम् भिष्ठत गत्नु अतिरिय सच्चारीमपुरक्कादिनकादिपनिष्णि एन्दिनमाणि भिष्य पच्छा उनसमसम्भवं गदो । तस्त्र एतो समझे अत्य वि मासण शांच मदो देवो बादो । हुनसङ्गा मणुसुक्तस-हिंदी तामणुक्तम्मतः बाद ।

सम्मामिष्णारिहिस्म उप्चर्- एक्झ अहारीसस्वरूमिया अण्णारीरो आगरो मणुमेसु उपरणा । ग्रन्थार्तप्रहृतसमेतु गरेतु रिसुद्धा सम्मामिष्ण्य पडिरणो (१)। मिष्ण्य गरा संचतारीमपुष्वगडीओ गमर्ण तिपत्रिरामिष्सु मणुसमु उपरणो आउम रुपिय अरमाण सम्मामिष्ण्य गरा । स्ट्रम्बर (२)। तर्रो सिष्क्य-सम्मवाण वेण आउम बर् व गुण गर्ग मरो दंश बादा (३)। एवं तीहि अशमुकुषिह अह्वस्सिह

आषर अम्तमुद्दूतस पुनः आगमन पाया जाता है।

उक्त मनुष्पीका उत्हर अन्तर पूर्वशोटिवर्षपृथक्तवरे अधिक तीन पत्योपम

काल है।। ६३।।

पहळ मनुष्य सामाहनसम्बन्धियोंका उत्तर धमनर बहत हैं- एक तिर्यंच, देव मयवा नारकों द्वीय सामाहन गुणस्थानक काल्में एक समय ध्याग एकन पर मुख्य हुआ। दिलीय सामयमें सिष्णात्यका जाकर आर भागरको मान कोकर सामालीत पूज वाटियोंक अधिक तीन प्रव्यापकाल परिभ्रमणकर पीछ उपसाससम्बन्धका मात हुआ। उस उपदासत्याकराक काल्में एक समय नदाय रहनपर सामाहन गुणस्थानको जाकर मरा भीर दथ हामया। इस प्रवार दो समय कम मनुष्पकी उत्तर्थ दिस्ति सामाहन गुणस्थानका उत्तर्थ भन्ता होग्या।

अब प्रमुप्यसम्प्रामध्यारिष्या उत्तर छ अन्तर पहन है- प्राहरमंकी महारस्य प्रमुप्या प्रमुप्य प्

१ उपना प्राणि य रापभानि पूर्वकारीपूर्वकन्तर-वृश्विकानि । स सि १ ८

२ प्रतिषु दुसम्बन्धाणमणुषस्तिद्वियाः इति पातः ।

य उत्पा सगद्भिदी सम्मामिच्छत्त्वकस्मतर ।

एर मणुमपुरजत्त मणुमिणीण पि । णुमर मणुमपुरज्ञतेसु तेरीम पुत्रकाडीका,

मणुसिणीसु मच पुज्यरोडीजो निसु पिल्डोजमेसु जहियाजो चि उचव्य । असंजदसम्मादिद्वीणमंतर केवचिर कालादी होदि, णाणाजीर

पडुच णत्थि अतर, णिरतर ॥ ६४ ॥

सुगममेद सुत्त ।

एगजीवं पडुच जहण्णेण अतासुहृत ॥ ६५ ॥ इरो <sup>१</sup> विवेहमणुसेस हिदजमत्तदममाहिद्दिस्य जण्णसुण गत्णकरिय परिणिय

विष अंतेष्ठकुचेण आगमणुरत्या । उक्कस्सेण तिर्णिण पल्रिदोवमाणि पुत्रकोडिपुधत्तेणन्मिरियाणि

॥ इइ ॥

मशुम-अमनदसम्मादिहीण तार उन्चेरे- एस्से अहारीममतरिमाजी अष्णादारा

भन्तमुँद्रुत भीर भाउ पर्योस रम अपना स्थित सम्यग्निय्यात्वरा उत्तर प्र. । रसा प्रकार मनुष्यप्याप्त और मनुष्यनियोशा भा अन्तर जानना चाहिए। रिगर पान यह है कि मनव्यप्राध्वरोंमें नेवास प्यस्तिया और तीन पस्यापमक भन्तर

बान यह है कि मनुष्यपयाध्यमम तेवास पूपमादिया और तीन पत्यापमक क्षतर बहना चाहिए। और मनुष्यनियाम सात पूपमोदिया तान पत्यापमाम आपक बहना चाहिए।

असयतमम्पग्दिष्ट मनुष्यितरहा अलग हिनने हाल होना है ? नाना बीरोंग्रे अपेक्षा अलग नहीं हैं, निरत्नार है ॥ ६४ ॥

यह सूत्र मुगम ह । एक जीसकी अपेजा मनुष्यतिहरा चपन्य जन्तर जन्तमुँदुर्ग है ॥ ६५ ॥ क्योंकि, तीन बकारक मनुष्योमें स्थितः जनवनसम्यन्दिका जन्य गुनस्यानको

वयाक, ताल प्रकारक अनुष्याम स्थित जनवत्तरमध्यकारका तर उ आहर कल्लरका प्राप्त हा बार लाटकर जल्महुनार जागमन पाया जाना है। अम्रयनमध्यार्द्धि मनुष्याजिकसा उन्तर अन्तर प्रिसेटिसप्रवस्थान अभिक

र्दान पस्थापन है ॥ ६६ ॥

वरनायम् ६ ॥ ५२ ॥ इनमेम पहल प्रमुख्य असयतमध्यादश्वितः ग्रष्टश्च अत्तर बहत हु- भ्रद्वाहासम्बद्धः इ. च्या वस्तरकारा १,०३३ वस्त्र अस्त्रासः ॥ १,८

र गर्द्ध राज्यस्य अध्ययन्त्राहर । सः विकास स्थापन सिः है। ४

आगरी मणुरेस उदयण्यो। सन्धादिनहारसेस वदेस विसुदो वेदरानस्मय पडिराण्यो (१)।
मिन्छच गत्यतिर सम्भातीसपुरवराडीओ गमेद्रण निपलिदोप्रमिष्स उदयण्यो। तदो
बहाउमा मता दरमानस्मय पडिराण्यो (२)। उस्तमसम्मयद्वाए छ आरतिधारतेसाय सामण मत्य मदो देवे वादो। अह्नस्काहि देवि अतोसुद्दचि उचा मगडिदी असबद्द-सम्मादेडीण उपरस्तन होदि। एव मणुरापव्वत पणुरीणीण वि। वादी नगीस सच-पुरस्ताडीओ निपलिदोसम्स अहियाँ। नि चवस्य।

सजदासजदप्पहुडि जाव अप्पमत्तसजदाणमतर केर्नाचर कालादो होदि, णाणाजीत पदुच णत्यि अतर, णिरतरं ॥ ६७ ॥

सुगगमद् मुच ।

एगजीव पडुच्च जहण्णेण अतोमुहत्तं ॥ ६८ ॥

रुदो १ तिरिह्मणुमेख हिद्दितगुणहाणचीउस्सँ २००५१ण मन्एनरिय पुणा अती मुद्दुचण पाराणगुणस्थागमुत्रसभा ।

इसी प्रवार मृज्यव्यात आर मृत्यतियोंका भी अन्तर बहता चाहिए। विशेष यात यह है कि मृज्यव्यान अत्यत्तसम्प्राहर्ष्टिका अन्तर तहस पूर्वसदियों सीन वस्तु के कि तथा मृज्यविद्याम कात वृषकादियों तीन वन्यायमी अधिक हाती हैं पता बहता चाहिए।

मयतार्मयतीम लगर अञ्चयनप्याति तुरुक अनुस्पृथिरीका अन्तर दिनने वाल

हाता है है नाना जीवोंका अपना जना नहीं है निमन्तर है ॥ ६० ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त नीर्रोता एक जीवकी अवधा नय य अन्तर अन्तर्य है ॥ ६८ ॥ प्रथानि तीन प्रकारन भारत्याम क्रियत स्वतायवर्णान तीन पुणक्यानवर्णी

स्वार प्राप्त प्रकार स्वार स्वर है। स्वार प्राप्त प्रकार स्वर स्वर है। स्वर स्वर प्रकार प्राप्त प्रकार स्वर्गाहरूत स्वर्गाहरू त्राप्त स्वराय स्वर्गालय है।

४ क्रेडर संपंत्रप्रसंद्रप्रसः इ.व. नानाजावादश्रेयाः नार व नरन् । सः । सः । १ क्रेडर संपंत्रप्रसंद्रप्रसः इ.व. नानाजावादश्रेयाः नार व नरन् । सः । सः । १

## उक्कस्तेण पुव्वकोडिपुधत्त' ॥ ६९ ॥

मणुससजदाय ताव उचेद्- एक्टो अहातीमसत्रिमाओ अणगण्या जागत्य मणुमेसु उवचणो । अहारिसाओ जादी वेदगममान मजमामजम च नमन पिडियप्पो (१)। विच्छच गत्यातिय अहारिसपुज्यदेशिको परिमिय अहारि देवाउअ विषय सजमासजम पिडियप्पो । सहमतर (२)। मटो देवो जादा । हा अहारिसहि वे-अतोसहुचाहि य समाओ अहेदासीसपुज्यकोडीओ सजदायजदुकस्मतरहारी

पमचस्य उत्तरस्तत् उबद्- एको अहानीममतक्षम्यो प्रणागीदो आगर्ष मध्येषु उत्तरणो । गन्मादिअहतस्मिह वेदगमम्मच मत्रम च पडिउणो अपमचा(१) पमचो होद्ग (२) मिच्छच गत्गतिय अहेतालीयपुर्वशिओ परिमिय अपिडमण् पुन्यक्रेडीए बद्वाउनी सतो अप्यमचा होद्ग पमचो जाटे। लड्मतर (३)। महा व जारो। तिन्मिन्नतेग्रहुचन्महियअहत्रस्मण्याशहेडालीसपुर्वशाठी सपननुस्कस्मत् हा

उक्त तीनों गुणव्यानगले यनुष्यतिकोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वक्रारीस्पर है।। ६९।।

हनमेंन पहल मनुष्य सपतास्यतन उत्तर्ध अन्तर वहते हैं - मेहकसी मृत्य महित्यों के सन्तर राजनाल काह एक औव अन्ययतिस आकर मनुष्यों उत्तर । आह करका हुमा । आर वहकसम्यक्तन तथा सपमास्यमहो एक साथ प्रात हुमा । पुन मिष्यालका ज्ञाकर अन्यरको शाह हा अवतालस पुनशेंद्रया परिभाव । आयुक भन्नमें देशकुका याजकर सप्यास्यमहो यात हुआ। हुमा प्रकार उक प्रज क्रम्य हुमा (<)। पुन मरा और देव हुमा । इस प्रकार भाठ यह भी सन्तर्म हैं।

भव प्रमाणमधनका उन्हार भनार वहते हैं— बाह्कमकी अद्वास प्रहारणी संख्या एकनायण कार एक जाय अन्यमनित्म आहर प्रमुख्यों उत्पर हुआ। पुन वज आह कर आड प्यक्त उद्देकसण्यन आर स्वयम्ब प्राप्त हुआ। प्रभान वह अन्यमन्त्र (१) प्रमाणमधन हाक्त (२) मिध्या पूर्व जावर आर नत्तरका प्राप्त हाक्त, अनाती पूर्वपिया पारध्यम का अन्य पूर्वणायमें वज्ञापुरक हाता हुआ अप्रमाणमंत्र हा इन प्रमाणस्य हुआ। इस प्रकारण अन्य राम्य हामया (३)। प्रभाग् मा धार ह एस्या। इस प्रकार ताल अन्यक्षनीय आयक्त आह प्रथम क्रम अहमारात एकगर

असाणुगमे मणुस्स अस्पान्त्रणे अपमचसम् उक्कसमतर उर्रादे- एक्स अद्वावीससत्तरमिमञ्जे आगत्व मणुक्षम् उप्पन्तिय गन्मादिगद्वस्मित्रा जादा। सम्मन अपमन पहिन्या (१)। पमचा हार्मातीरहा अहतातीमपुरसारीआ परिभाविय पुरुवादीण बद्दवाउमा मतो अप्पमचा बारा। लद्रमवर (२)। तदो प (३) मदा दवा वादा । नीदि अनामुद्रभदि अन्मिहरअह्वरसीदि जनाआ विनवाहामा उक्तरसंवर । वन्त्रम-मन्त्रीमणीस एव चर । वार्थ वन्त्रमस् पुर्वचादीआ मणुमिणीसु अहुपुर्वशादीआ चि वनवर ।

चडुण्ह्युवसामगाणमतर वेचिवर कालादो होदि, णा पडुच जहण्णेण एगसमय ॥ ७० ॥

इदा है विनिद्दमणुस्माण चडारेग्हडनमामगेहि विणा एगमपपान्हाणुन्तमा

इदा है तिविह्मणुस्माण चउविद्हउनमामवेदि विगा उक्तस्मण वासपुष्रचावा बलभादा ।

थब अममचस्वतका उत्हण अन्तर कहते हैं- मोहकमकी भद्वारेल प्रकृतियों वार क्षानवाल्याकः। वार्षः व्यापः, इत्य दः नाद्रण्याः व्रह्मातः अस्त्रातः अस्त त्रया रक्षणधार कार्यक जाय कन्य यावस वाकर भवन्याम अस्य द्वाकर गम्य साहित्कर भाढ प्रका हुमा और सम्पुष्टय तथा मामक गुणस्थानका एक साथ ग्रा हमा (१)।युनः ममस्यम्यतं हा अन्तरस्य मास हुमा और सङ्गालीस युवसादिया परिधमण कृतः १४४ क्षां का कार्यावः वः भागारः १० मार्यः भवातः वः प्रकारिया पारभवः कर अस्तितं दूर्वकाटितं द्वातुका वाधातः दुवा भागवत्तत्वतं दूर्ताता। इतः प्रकारका पारभवः कर बातम १४२ । तत्त्रधात् ममलमयत हाकर (३) मरा और क्य हाममा विस् तीन थान हुमा १८११ तत्वबार् भवधानच्य दारर १४ वर्ष चार १४ वर्षामा १५० व अम्मग्रहनोस अधिक साठ वर्णोस कम अक्सास्टीस वृषकाटिया उत्तर ह सार होता है। पयान अनुस्यनियोम इसी महारहा अन्तर हाता है। विशेष सन यह है कि हम

पराज अञ्चयानयाम इसा अवारवा बनार दाना द्वाराखार पान यह है कि इस पराजमञ्जूष्योव वार्यास प्रकाटि और मनुष्यानियाम आठ प्रकाटिकारणमाण अन्तर चार्यः । चार्मे उपग्रामस्रोसः अन्तरं स्थितः साल हाना है १ नाना त्रीरोसी अपक्षा वषन्यम एर समय अन्तर है ॥ ७० ॥

समय अवस्थान पावा जाना है।

क्योंकि मानों ही प्रकारक अनुष्यांका जारों प्रकारक उपशासकोंक जिला एक चामें उपग्रामकोंना उत्तरपम वपपृथवन्त्र अन्तर है ॥ ७१ ॥

क्योंकि नीनो प्रकारक मनुष्योका जारो प्रकारक उपनामकोक विना उत्तर ए भन्तर प्रयम्भव रहनवाला वाचा जाना है। र भनुषाप्रचमकानां नानाजीवापस्चा सामा यक्त्र हत कि २ ८

g!

एगजीनं पेड्न जहणोण अतोमुहुतं ॥ ७२ ॥ नुपनंदर नुन, जोकीर उननारी । उक्रसीण पुट्यशेडिपुधर्तं ॥ ७३ ॥

मनुम्मान तार उबदे- एक्के अहारीमभतरामिश्री मणुमेनु उरास्णा गम्भारि अहास्मार मम्मन नवम च समग पिडास्णा (१) । पमनापमनमबद्दाने सारामार वक्तात्तिकस्म काद्व (२) दमणमोहशीपश्रीमाभिष (३) उराममोदीपश्रीम अस्तानी वारा (४)। अणुको (५) अणियही (६) मुहुमा (७) उरामो (८) मुहुमा (७) उरामो (८) मुहुमा (७) उरामो (८) मुहुमा (७) उरामो (८) मुहुमा (७) अरामो होत्या (१) आरामो प्रदेश (१०) अणुको (११) अपमणो होत्या अपमा माम न पार कार्य हाना पर्याचन अपिन्याण पुरुषको होत्य व्यू राज्यो मम्मन माम न पार कार्य हाना पर्याचन अपिन्याण पुरुषको होत्य व्यू राज्यो मम्मन माम न पार कार्य हाना माना वार्य हाना वार्य हाना माना वार्य हाना हाना वार्य हाना वार्य हाना वार्य हाना वार्य हाना वार्य हाना वार्य

इंड गुप्तन रोक्ष एक शिक्षी औं मा पानन अन्तर अन्तर्महुत है ॥ ७२ ॥

दर त्र गुगन र, भगाह, नाम पहा ना गृहा ह ।

पदना चाहिए।

यवहि अहाहि अतोपुरुपोहि एगममयाहियअहवस्महिय उलाआ अहेदालीसपुच्य-मोडीओ उन्तरस्मतर होदि चि बचन्य । पत्रनच मणुतिणीसु एव चेव । णगरि पञ्जनसु पर्वांस पुरुषोडीओ, मणुनिणीयु अह पुरुषाडीओ चि उत्तर ।

चदुण्ह सवा अजोगिकेवलीणमतर केवचिर कालादी होदि,

णाणाजीव पहुच्च जहण्णेण एगसमय ॥ ७४ ॥

युरो १ ण्देमु गुणहाणेस अव्वागुण विष्तुर्दि च गरेस एदसिमगममयमन-वहण्णतस्वलभा ।

उक्कस्सेण छम्पास, वासपुधत्त ॥ ७५ ॥

मगुम मगुमपञ्जवाण छमासमतर होदि । मणुतिणीमु वामपुधत्तमतर होदि । जहानखाए निणा रधमेद णव्यद १ गुरूपदेमादो ।

एगजीव पहुरूव णित्य अतर, णिरतर ॥ ७६ ॥

हुदा १ भुओ आगमणाभाषा। जिरतरणिहमा दिमह पुरुवदे १ जिग्ययमतर बग्हा हाता है। किनु उनमें प्रमा क्या, नी भीर भाड अन्तमुहुतीस आर यक समय मधिक भाड पर्यास कम भइतालास पुजरादियां उत्हार अतर हाता है, यसा कहना चाहिए। मनुष्यप्यासीमें या मनुष्यनियोंमें भी वसाहा अतर हाता है। विशयता यह है कि पपाप्ताम चौथीस प्रविश्वादियों और मनुष्यनियोंमें भाठ पूर्वशदियोंके काण्यमाण भन्तर

चारी धपर और अयोगिरेप्राल्योंका अतर रितन काल हाता है ? नाना जीगोंगी अपेक्षा जयस्यम एक मध्य है ॥ ७४ ॥

पर्योक्ति, इस गुणस्थानीं कापीश वारी शपकीक अप गुणस्थानीमें तथा भया गिवयानीय नित्रतिका चार जानपर एक समयमात्र जयाय अन्तर पाया जाना है।

उक्त जीतोंका उन्हरू जन्मर, छह माम और वष्ट्रधन व होता है ॥ ७५ ॥ मनुष्य भार मनुष्यपयातक भगक या भगागक्यालयाँका उत्रुप्त भन्तर छह मास प्रमाण है। मनुष्यनियाँमें चपपुधकरत्रप्रमाण अत्तर हाता 🕊।

र्चेश--- सुत्रमें यधासक्य पदक (उना यह वात क्स जाना जाती 🛊 🕻

समाधान --- गुरफ उपवन्तन ।

चारों वधरोंता एक चावकी अवसा अन्तर नहाई निरन्तर है॥ ५६॥ क्योंकि अभे शवक जार अयागक्यकाव पुत्र जागमनका नभाव है। धीरी-सम्बं निरम्तर पत्रका सन्दर्भ । इस १२४ ह १

समाधान--निकार गया हा अलार जिस गुणस्थानक उस गुणस्थानका ।नरम्तर र धवाणां शाया-यवत् । स वि र ८

ज्ञाहरू ते जुनहान निन्तरनिदि विदिनुदेश दश्राहियात्रातनविभिन्नाम परिमा सन्दर्भ ।

मदोनिकेवण ओष ॥ ७७ ॥

स्यापन गान पत्न नेतं, विस्तर्गमेन्नेदेश भेदाभाग ।

नजुनवाजनार देवनिर कालादो होरि, णाणानीरे रहन्त बहुम्येग प्रानुबन्धा ७८॥

क्षित्र क्ष्म क्ष्म देशमा साहित्य स्वीहि है वसी महात्री वहान । य प रण र इ.रसण्यम क्ष्मा की है, जिल्लानि सहा ।

इन्हरून गर्भामम्म अमेरोक्यक्तिमामे ॥ ७९ ॥

Steit Mit

पर है हे रहत्व । १९भोण सहाज्ञासमुख ॥ ८० ॥

के हैं का बर का र राग्यु इ संरक्षण अहर्यहरूकात्वा आग्रहार सुराजर राजक के रक्षण के

भागमंत्री तथा केवा रूप १ ५६ व श्राह्म स्थारत इस्तानस्था ४,६६६ ताल्यास्य स्थापना स्थापना स्थापना है। भागा भागा भागा स्थापना स्थापना

to to be will nithelitet it tall

कर्ण के रूप के एक के के उपने अगण है। है जह जाते के स्वीति का स्वीति का कर्ण के हैं है जो कर के कि के कि का कि का

ार्थ के कर कर के हैं। कर्म करना हात सामा है है नामा समाधी की है। समाभी कर कर कर है। कर्म

who is taken to sat marticle present of

mantan om a real one and distributed in being the table

name in the control of the second of the second sec

"The state of the services of the state of the state of the state of the services of the servi

The termination of the second country of the second country of the termination of the ter

वन्त्रस्सेण अणतकालमसखेज्जपोगगलपरियट्ट ॥ ८१ ॥ इरो १ मणुमअपञ्जवस्म पद्रिय गदस्म आतलियाप असंखेरजीदमागमेच-पोग्गलपरिपद्वी परियद्दिद्य पडिभियसिय आगदस्स ग्रनुचतस्त्रलमा ।

एद गदि पडुच्च अतर ॥ ८२ ॥

निस्नाणमत्त्मभवपदुष्पायषह्रमेद सुर्व ।

गुण पद्धच्च उभयदो वि णात्य अतर, णिरतर ॥ ८३ ॥ उभयदो बहण्युक्तस्मेण णाणेगञीबेहि ग णात्य अवरामिदि बुच हादि । बुदो ! मनगणमध्डिय ग्रावरमाहणामावा ।

देवगदीए देवेसु मिच्छादिङ्घि-असजदसम्मादिङ्गीणमतर केविर कारुदो होदि, णाणाजीव पडुच्च णात्य अतर, णिरतर ॥ ८४॥

सुनमेद सुब । एगजीव पहुच्च जहण्गेण अतोमुहुच ॥ ८५ ॥

उक्त रुष्यपुषान्तक मनुष्योसा उन्हष्ट अन्तर अनन्तररारामक असरपात प्रहरुपरिवर्णनप्रमाण है।। ८१॥

क्योंकि, यहे द्वियोंने नय दुव राज्यवयात्र मनुष्यका भावतीक असल्यानके नीगमात्र पुत्ररूपरियतेन परिभ्रमण कर पुत्र रोटकर भाव दुव जीवक स्वाक्त असूद्र भन्तर पाया जाता है!

यह अन्तर गतिकी अपधा यहा है ॥ ८२ ॥

यह सुत्र शिप्योंको अन्तरकी सभावना बतलानेक लिए कहा गया हु।

गुणसानस्री अपक्षा ता दोनों प्रकारम भी अन्तर नहीं है, निरन्तर है॥ ८३॥ अपता अभाग जान्य भीर कारण्य, अध्या नाता आह भार यह जानकी अपसा अन्तर नहीं है, यह अप नहां चया समझना आहिए। क्यांक मायाबाद्ध प्राकृ विना उत्थापनान्त आहें अन्य गुणस्थानना इहिल हो नहीं सकता।

द्वगतिमें, देवीमें मिध्यादी और अस्यतुमस्य दिए बारीस अन्तर किन्त

काल होता है ! नाना जीनोंकी अपेक्षा जन्तर नहीं है, निरन्तर है II ८४ II

यह एक सुगम ह । उक्त मिष्पारिष्ट और अस्यत्रमध्यारिष्ट देशोग एक जीवकी अपन्ना उद्यन्त अन्तर अन्तर्गरत है ॥ ८५ ॥

f ter i getei fertiatenetsenetatelma. Att etretaid im IR 4 c

द पुरुवाप पति जयन्दर-पद्भित्त । सः ति । दः द

दुदो ? मिच्छादिहि-जसन्नदमम्मािद्वीण दिद्वममाण देनाण गुणतर गत्**ण अर** हरकारुण पिडणियचिय आगदाण अतामुह्नचजनकरूमा ।

उक्कस्सेण एक्कत्तीस सागरोजमाणि देसुणाणि ॥ ८६॥

मिच्छादिद्विस्त तार उत्त्येट एको द्वार्यक्षा प्रद्वानीमत्तर्यम्मा उत्रिक्ति ग्रेरेज्नेसु उरारणो । छद्दि पञ्चतीदि पञ्चत्तपदो (१) रिस्ति (२) रिसुद्वा (१) दिस्ति (२) रिसुद्वा (१) दिस्ति (२) रिसुद्वा (१) दिस्ति (२) रिसुद्वा (१) दिस्ति (१) रिस्ति (१) रिस्ति

असजदसम्मादिष्ट्रिस्म उच्चदेन एउनो ठवालिमी अहारीसमतरामाने। उन्नरिम गेवज्जेमु उनरण्यो । छहि पञ्जचाहि पञ्जचयहा (१) दिस्मते। (२) दिसहो (३) वेदग्रसम्मच पटिपण्यो (४) मिच्छच गत्णतिरम एउन्नर्ज्जाम सागरोप्तमाणि अध्विद्ध आउअ प्रधिय सम्मच पढिपण्यो । लद्भतर (५)। पचहि अत्रीमुहुचेहि छणाणि एक चीस सागरोप्तमाणि असजदमम्मादिष्ट्रस्म उपनस्मतर होदि ।

क्योंकि, जिन्होंने पहले अन्य गुणस्थानॉम जाने आनेसे अन्य गुणस्थानॉम मार्ग देखा है पेसे मिण्याहाँछ और असयतसम्याहाँछ देयोंका अन्य गुणस्थानका जाहर और स्यस्पकालसे मतिनिकृत होकर आये हुए जीगोंके अन्तमुद्धतंत्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त मिथ्यादृष्टि और असयतम्म्यम्दृष्टि देरोका उत्कृष्ट अन्तर इउ स्म

इक्त्वीस सागरोपमकालप्रमाण है ॥ ८६ ॥

इनमेंसे पहेले मिध्याद्दष्टि देवका अन्तर कहते हूँ— मोह्मम मी अहारस प्रकृति योंके सत्त्ववाला एक दृष्यिक्षी साधु उपरिम प्रेवेपनाम उत्त्व हुना। छहां प्याप्तिवीं पर्याप्त हाँ (१) यिनाम ल (२) निशुद्ध हाँ (२) वहन स्तप्यस्त्वको प्राप्त हुना। इत्ते हा स्तिवेश प्रवाद सम्पन्तको साथ तिताकर आयुक्ते अन्तर्म मिध्यात्वको प्राप्त हुना। इत्त प्रकृतिस अन्तर ल घडुना (४)। प्रवाद यहाल ज्युत हा मनुष्य हुना। इत्त क्षार बार अन्तर्मुद्धतीस कम इन्तास सामरोपमनाल मिध्यादृष्टि वेयना उत्तर प्रभन्तर होता है।

भा अस्पतसम्पर्दाष्ट्र देवरा अन्तर वहत हूं-मोहकमरी अद्वारस प्रतिवाँक स्त्रवारा वाह एक द्रव्यस्थित साधु उपरिम्न प्रवचराम उत्तव हुआ। छहाँ पयालियाँस पर्यान्त हा (१) विज्ञाम छ (२) विजुद्ध हो (३) वद्दरसम्बन्ध्यका प्रान्त हुआ (३) प्रधात् मिच्यात्रका ज्ञारर अन्तरको प्रान्त है। हरतीस सावरापम रहवर और अपुक्त प्राप्यर, पुन सम्यन्त्वका प्राप्त हुआ। इस प्रशास अन्तर रुष्य हुआ (५)। यस पाव अन्तमुद्भतीस वम इक्तीस सावरापमशास अस्यतसम्यन्दिष्ट द्ववश उत्तर अन्तर

र उत्हर्षेत्र प्रहर्भश्च-सागरापमाणि दश्चानानि । स सि १, ८

सासणसम्मादिद्विसम्मामिच्छादिद्वीणमतर केमचिर काला होदि, णाणाजीव पद्धन जहण्णेण एगसमय ॥ ८७ ॥

बुदा है दोष्ट्र वि सातररामीण णिरवमेमण अण्गुण गदाण एगसम्यतहवसभा

उन्इस्तेण पिटदोनमस्स असस्रेज्जदिभागो ॥ ८८ ॥ **इ**दे। <sup>१</sup> एदाभि दोण्ड रामीण सावराण णिरम्मेमेण अष्णागुण गदाण उक्कस्मेण पित्रायसम् असंखग्जदिभागमेच अतर पढि विराहाभावा ।

एगजीव पडुच्च जहण्णेण पालेदोवमस्स असखेज्जादेभागो, अतोमुहत्तं ॥ ८९ ॥

नामणमञ्जादिश्वस्य पलिदोउमस्य असखज्जदिशामा अतर, सम्मामिच्छादिश्वस्य अतामुद्रुच । मेम सुगम, बहुमा प्रस्वीद्चादी ।

मामादनमम्पान्दिष्ट और सम्पानिष्यादिष्ट देशेंका अन्तर क्विने काल होता है है नाना जीवॉरी अपधा जयन्य अन्तर एक समय है ॥ ८७ ॥

क्योंकि, इन दानों ही सान्तर राशियांका निरयशेषकपस अन्य गुणस्थानको गय इए जायोंक एक समयप्रमाण अन्तर पाया जाता है।

उक्त जीवोंका उत्हृष्ट अन्तर पर्स्पोपमका असरयातमा भाग है ॥ ८८ ॥ फ्योंकि इन दानों साल्यर राणियोंक सामस्वरूपस अन्य गुणस्थानको चळ

जानपर उत्त्रपस वस्थावसक असववातचे आगमात्र कालमें अन्तरक मति काह विराध नहीं हा उक्त जीवोंसा एक जावसा अपन्य अन्तर प्रमय पल्यापमसा असे ष्यातमा भाग और अन्तमुहुत है ॥ ८० ॥

सामादनसम्पर्काष्ट्र दयका उत्तृष्ट अन्तर पल्यापसक असम्यातचे भागप्रमाण 🕏 भीर सम्मामिष्पादिएका उर्पट अन्तर अलमुहन है। "१४ मुचार सुगम है क्योंकि, पहर बहुतवार प्ररूपण किया जा नुका है।

१ सामादनमभ्यम् दिनस्यनिभाग्यदोनोनात्रावादक्षमा मामा दवत् । सः वि १ ८

९ एक्जीव प्रति जप सन प्रस्थापमानस्थयमाणा नग्रहृतेक । सः वि १ ८

### उक्कस्सेण एककत्तीस सागरोवमाणि देस्णाणि ॥ ९०॥

नानवास्त ताजुरुवेद्- एउटो अधुती द्वालिगी उत्तममममन बर्दरिवर सानव गत्य त्य एससम्बा अस्य वि मदी देरी जादी। एमनमय मानगगुण्य दिहा। विदियसम्य निच्छत्त गत्यातिय एउट्टचीम मागरीतमाणि गमिय आउप विषय उदनननम्मत पडिवण्यो मामय गडो। सद्धमतर। मामयागुणेगेगममयमन्छिय विदिय सन्द महो मनुनो जाने। तिहि ममयहि क्याणि एवटमीम मागरीतमाणि नान्यु

मन्मानिष्ठारिद्विस्त उपरे- एको द्वारिमी अद्वातिसत्तरिमाओ उपित्र ग्रह्मेनु उपरच्यो । छदि पञ्चतिदि पञ्चतयदे (१) दिस्तते (२) ग्रिगुरा (१) मन्मानिष्ठण पदिरच्यो (४) मिष्ठल गत्यतिस्य एकक्षीम सागरेरमाणि गरिष् बाह्य पनित्र मन्माभिष्ठल गरे (५)। जेथ गुगेय आउन यद, तथेर गुगेय मरी समुग्न बारा (१)। छदि भौमुदुषेदि उत्यापि एकक्षीम सागरेरमाणि सम्मा विष्ठणसमुद्रहस्मार हारि।

उन्ह होनी गुपन्यानको देवीस उरहष्ट जन्तर कुछ रम क्रतीन मागगण कहा है।। ९० ॥

ह्म क्षेत्र के वास्त्र वास्त्र वास्त्र व्यवस्था प्रत्य क्षेत्र हो एक प्रणांकी करून क्षेत्र व्यवस्था विष्यस्य व्यवस्था विष्यस्था विष्यस्था विषयस्था विषयस्था विषयस्था विषयस्य स्था विषयस्था विषयस्य स्था विषयस्य स्था विषयस्य स्था विषयस्यस्था विषयस्था विषयस्य स्थयस्य स्थयस्य स्थयस्य स्थयस्य स्थयस्य स्थयस्य स्थयस्य स्थयस्

नह सम्य मानाशाह दश्हा गरह जनतः वहत है। माहहतेमें वहीं महत्त्व ह भन्यात है। वह द्रमाणी भा हु शास्त्र मध्यक्षा एम दूना औ द्वार होने देश के १९३१ हिमा है (२) शिवा है। १३) सम्यासम्याधी ॥ त दुन्ध । है। प्राप्त के १९४१ हिमा वजा हमा तत्त्व हो। १३ स्मार्थ का प्राप्त कार्य के बहर - दुंद हो-हम्मणी वजा हमा तत्त्व दुन्ध । १३ स्मार्थ का प्राप्त कार्य के महुद्दा के माण्य माणाय है। अस्य स्वर्णाह दुव्हा । १४ स्वर्ण है। विशेष



ण्यममञ्जूनम्मादिद्विस्य वि । पारीर पचिह अंतीमुकुचेहि उम्पउकस्मीहृदाओं अनुर होति ।

सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्रीणं सत्याणीघ ॥ ९४ ॥

दुरेग ? पाचार्वात पद्दन्त बहुष्णेण एगममञ्जा, उक्तसंग पित्रोगमस अम् भेरबदिनाता, एगर्वात पद्दन्त बहुष्णेण पित्रोगमस अमसेजिदिमाणा, अंगद्भद्भत उक्तस्तेन नेहि ममण्हि छहि अनोबुद्धनेहि छणाओ उक्तस्मिद्धरीओ अन्तरिन्नणी नेताना । महीर मग-मगुक्तस्मिद्धरीओ देखणाओ उक्तस्मित्रीय एत्य व्हान, मुक्तनोक्तस्मार्थरचीरो ।

आगद जान णनमेनज्जनिमाणनासियदेनेषु मिन्छादिष्टि अमजद मन्मारिष्ट्रांनमतरं केनितर कालादो होदि, णाणाजीन पड्डम णिय अतर, निरतर ॥ ९५॥

गुनवन्दं गुन् ।

प्राचीत पद्भन्य जदण्णेण अतोमुहुत्त ॥ ९६ ॥

हभी बहारमः अभवतमध्यक्षिः त्योकाः भी अन्तर प्राननाः चाहिए। त्रियाः बन्त बहु हु १८ त्व इत्याः अल्लामुदुर्तागः कम् अवनी प्रत्येष्ठ हिव्यतिप्रमाण अल्लह् हाताः है।

क्षा स्वाप है।। १४॥

क्य ह, नाना जीताही अपसा जाम्यस एक समय, उपस्पत प्रसामाधी क्यंकरान हो जान क्यार ह यह बीरही अपना जाम्यस प्रशासका अभवात है क्या कर क्यार्ट्ड क्यार है एडरांच दो समय आर छह स्थान्द्रसीस हम भागी एडरे क्यांच्याच क्यार है स्थाप ह स्थाप अपना स्थाप स्थाप स्थाप जीता आर्थ है स्थाप हान वह हो ह क्याना क्या हुई हम एडरा स्थितियो ही पहीं पर है है क्यार ह या हहना याहण च्याह अया गाय हम हहा गया स्थरता बाह

स्कारता उद्या नामा स्वास्त्र केत्र को विद्यार्श और को ते स्कारता केत्र का वास्त्र को ते नामा सामग्र करना करना की के स्कारता के किया किया के किया के

च्या स्टब्स्य स्टब्स **र** 

क्य कर हुएक र इन्द्र करोद्ध रह बहुद्ध बोला बद्धम बना कम्यूर्न है।। १६॥

अतराणुगमे देन-अतरपरूवण इदो १ तेरमञ्जवणद्विदमिच्छादिद्वि-सम्मादिद्वीण दिद्वमग्गाणमण्णगुण मागदाणमतामुहुचतरुवलमा ।

उनकस्सेण वीस वाबीस तेबीस चउबीस पणवीस छन्नी वीस अद्भवीस जणचीस तीस एक्कतीस सागरोवमाणि दे 11 80 11

मिच्छादिद्विस्म तबद्- एक्को दुष्यस्मि मणुसौ अप्पिददव्स जुवराणो पञ्चलीहि पञ्चलवदा (१) विस्तातो (२) विसदो (३) वदगतमम् पविराहिण्य अव्यक्षा उदकस्ताउद्दिश्चा अनुवालिय असाणे मिच्छन गरी (४)। चुर्वि बुड्डचंहि उणाओ अप्यूष्णा उक्तस्महिदीओ मिचछादिङ्किस्म उक्तस्सतर हाहि ।

अमनदमस्मादिष्टिस्म उच्चदे- एका दन्तलिंगी वदुक्यस्माउऔ अप्पिदः उनवण्या । छिंह पञ्जचीहि पञ्चचयदो (१) विस्ततो (२) विस्तदो (३) वि मम्मत् विविध्या (४) मिच्छत्र मृत्याविद्धाः अपप्रमण् उक्तस्साउद्विदियम् पालिय सम्मच गत्म (६) महो मणुसा जाहो ! पचिह अतीसुङ्गचिह ऊपाउपकरस हिदिमच स्ट्रमतर ।

क्योंकि, भानत माणत आदि तरह मुक्नोमें रहनेपाल हरमानी मिध्याहि भार अस्यतस्यवर्दि द्यांदा अस्य गुणस्थावनो जाकर पुत्र शीमतास आत्याल उन जाबाँक अन्तमुहतममाण अत्तर वाया जाता है।

उक्त तेरह अवनाम रहनेगाठ देशोंरा उस्कृष्ट अन्तर क्षमञ्च देशोन पीत, पार्स वर्षम, प्रवीम, छुनीम, मचाहम, अङ्कारम, उनवीम, वीस और स्परीम साग्रापम काल्यमाण होता है।। ९७॥

न राहणाण शाम १ ।। हममेल पहल मिध्याराष्ट्र स्वका उत्हृष्ट अतर कहते हैं- एक इध्यल्मी मतुष्ट विपक्षित वर्षोमें उत्पन्न हुमा। छहाँ वर्षोत्तियाँत क्वास हह (१) विभ्राम सः (४) विपुत् त्र (१) प्रकलायक्तवहा प्राप्त हाहर अन्तरहा प्राप्त हैं ना और अपनी अपनी उत्कृष्ट जिस्मितिका अनुपानम् कर जापनक अन्तमं मिध्याचका गया। परमाः परमाः परमाः वर्षः क जिल्लामा गदावान व र जावन वलाव जन्य पदा ववार्ष। हन वार विदेशितास क्रम अवनी अपनी उत्तष्ट रियतिप्रभाष उठ मिध्यारिष्ट रवाँका उत्तर

अब अस्वतस्त्रसम्बद्धिः देवका उन्हरः अन्तरः कहत हैं- बाधी है देवाँसे उन्हरः का तिसत प्रसा एक इटवर्गिंगी साधु विवस्तित वर्षाम उपच हुआ। एती वर्षाम प्याज हा (३) विधास छ (४) विनुद्ध हा (३) व्यवसम्यक्तवा साम हुआ (४)।

इ. मिच्या रहा जाकर अन्तरका प्राप्त हुवा। अपनी वपनी उर्घ आयुन्धिनिक भेतुपालन कर सम्यक्त्यका ज्ञाकर ( ) भरा शार मनुष्य हुआ। क्ष्यमा वर्ष आनुष्यानका भेतुपालन कर सम्यक्त्यका ज्ञाकर ( ) भरा शार मनुष्य हुआ। हम प्रकार कि पाक धनतमुद्भवीस कम अपनी उट्टए स्थितियमाण अन्तर रूप हुआ।

सेव्यदिभागा, एग्जीम परुच्च बहुष्णेण पलिदोनमस्म अमरोजिन्मागा, अतापुरुच, उक्करमेण वेदि ममएहि छहि अतोग्रुहुचेहि ऊणाओ उक्करमहिदीओ अत्तिमन्वएहि भेदाभावा । णगीर सग-सगुक्कस्माहिदीओ देख्लाओ उक्कस्मतरमिदि एत्थ वर्चन्न, सत्थाणोघण्णहाणुप्रपचीदो ।

बुद्धाः पाषाचात्रं पद्च्यं चहुण्यायं एवलस्याः, उक्षस्यपः भारत्यागरः। सर

आणद जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु मिन्छादिद्वि-असजद सम्मादिद्वीणमतरं केवचिर कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्य

अतर, णिरंतर ॥ ९५ ॥ सगममेद सच ।

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्त ॥ ९६ ॥

इसी प्रकारम असपतसम्यन्दछि देवाँका भी अन्तर जानना चाहिए। विश्व बात यह है कि उनके पाच अन्तमुहतीसे कम अपनी उन्छए स्थितिप्रमाण अन्तर हाता है।

उक्त स्वर्गेकि सामादनमम्पन्दष्टि और सम्यग्मिथ्याद्यप्ट देवींका अन्तर स्वमान

क्षेत्रके समान है ॥ ९४ ॥

क्योंकि, नाना जीनोंकी भेपशा जयम्यसे एक समय, उत्तयस पस्यापमधी मसक्यातया माग बत्तर है। एक जीपकी अंग्रशा जयन्यसे पत्यापमका असक्यातयी

मान भार मन्तमुद्धनं बन्तर है, उररथस दो समय बीर छह भातमुद्धनीस कम भवनी उरहर स्थितिममाण मन्तर है। इत्यादि कपस शोधक शत्तरस इनके शन्तरमें भदवा अभाव ह । विराय बान यह ह कि अपनी अपनी कुछ कम उत्कृष्ट स्थितिया ही यहाँ पर उत्कृष्ट

भन्तर है एसा कहना चाहिए। क्योंकि, अन्यथा मुद्रमें कहा गया स्यस्थान भाष भन्तर बन नहीं सहता !

आननकरूपमें छेकर नगरीनेपक्तिमाननामी देनोंमें मिथ्यादृष्टि और अ<sup>मंद्र</sup>न

मुम्याचींद्रयों से अन्तर सिनने साल होना है ? नाना वीरोंसी अपेक्षा अन्तर नहीं है। विरन्तर है ॥ ९५ ॥

यह मूच सुगम है।

उन्ह बीरोंक एक बीरकी अपेदा बचन्य अन्तर अन्तर्यहर्त है ॥ ९६ ॥

हु दे। <sup>१</sup> तस्यस्थ्राणद्विदमिच्छादिद्वि-सम्मादिद्वीण दिद्वमग्गाणमण्णगुण गतृण : मागदाणम्वामुहु चत्रुवलमा ।

उक्कस्सेण वीस वाबीस तेवीस चउवीस पणवीस छव्वीस सत्त नीस अट्टानीस ऊणचीस तीस एनकत्तीस सागरीनमाणि देसणा 11 90 11

मिन्छादिहिस्स उषद्- एक्का दब्बलिमी मणुसो अप्पिददेवेस उपप्रको । छी पन्जनति पन्जनयदा (१) विस्तातो (२) निमुद्धो (२) वेदगमम्मन पडिबिर नय अतिरहो। अपप्पणो उक्कस्माउहिदीआ अणुपालिय अन्ताण मिच्छच गरी (४)। चुट्टि अवा-विङ्गिहि उणाओं अपयापा। उक्कस्महिवीओं निच्छाविद्विस्स उक्कस्सतर होदि।

असजदसम्मादिष्टिस्य उच्चद- एको दच्चिमी बदुक्कस्माउओ अपिददरस उपरच्या । छहि पज्यचीहि पज्यवयदो (१) विस्तातो (२) विसुद्धा (३) बदग सम्मच पडिनप्णा (४) विच्छच गत्णवादितं । अपापणो उक्तसाउद्विदियमण पालिय सम्मच गत्या (५) मदी मधुनी जादी । यचीह अवीसङ्गचिह कणउनकस्स हिदिमेच लद्दमतर ।

फ्योंकि, आनत प्राणत आदि शरह युवनींमें रहनेवाल इप्रमागी मिध्यादि भार धस्तवसम्बन्धाः वयाना भार गुणस्थानको आकर पुन सीमतास भानेवास उन जाबाँक जन्तमुहतप्रमाण कतर पाया जाता है।

उक्त तरह श्रवनाम रहनेवाले दर्वामा उरहाए अन्तर शमा देशान वीस, सारम रैन, चार्याम, पश्चीस, छन्यीम, सचाहम, अड्डाहस, उनतीस, वीस भीर स्कर्मीम

रनमंत पहरू मिप्यारिष्ट क्यका उत्रष्ट भातर कहत हैं- एक मुम्परियो सनुष् पश्चित वर्षामें उत्पन्न हुमा । छही वर्षान्तियाँस वयान हा (१) विधास छ (२) विशुस (३) वदकसायसम्यका प्राप्त हाहर अन्तरका प्राप्त हुना भार अपनी अपनी अरसी उत्हर वृह्मितिका अनुपालन कर जायमक अल्तसँ निष्यात्यका गया (४)। इन चार भुट्यानर कम अपनी अपनी उत्तर स्थितिसम्बद्ध उत्त सिध्यादि स्योंने उत्तर

भव असवतमायादिए दवका उन्हरू अन्तर बहन है- वार्या ह दवाँसे उन्हरू का जिसन पत्मा पक व पालिमी साधु विवसित द्वास ग्लाम कुमा। एसँ विवास है। जिससे चरा चेन व चराच्या चेन व च्याच चेन देना र धरा प्यास प्रयान हा (१) विश्वास ≈ (२) विगुद्ध हा (३) वहचस्त्रवस्तवा साम हुमा (४)। (मध्यात्यका जाबर अन्तरका प्राप्त हुआ। अपनी अपनी ज कर आयुस्पतिका ा त्याच्या व्याप्त ( ) सरा भार मनुष्य हुआ। इस प्रवार इन पाव हतींस कम अपनी उन्हेष्ट स्थितिममाण अन्तर सम्ब हुया।

### सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीण सत्थाणमोघ ॥ ९८ ॥

रदो <sup>१</sup> णाणाजीन पुरुच जहुँँँणेण एगुमुमुत्रो, उन्हरसेण पहिरायमस्य अमखेजबदिमागाः, एगजीन पड्न्च जहुण्येण (पल्टिटोनमम्म) अमखेजनदिभागाः, अध मुहुच, उक्तरस्मेण बेहि समएहि अतोम्रहचेहि ऊगाजो जप्पपणो उक्तरसाईटीय अतर होदि, एरेडि भेदामाम ।

अणुदिसादि जाव सह्यदृसिद्धिविमाणवासियदेवेस असजद सम्मादिद्वीणमतरं केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीव पडुच्च (णित्य) अतर, णिरतर ॥ ९९ ॥

सगममेद सुत्त ।

एगजीव पहुच्च णत्यि अतर, णिरतर ॥ १०० ॥ एगगुणचादी अष्णगुणगमणाभाग ।

ए । गडिमगाणा समता ।

उक्त जाननादि तरह श्वरनशमी मामारनमध्यरदृष्टि जीर मध्यरिमध्यादृष्टि देवींक्स जन्तर स्वस्थान ओपके समान है ॥ ९८ ॥

क्योंकि, नामा जार्रोका अपक्षा अप्रयमे एक समय, उत्करस प्रसापमक प्रस क्यानर भागप्रमाण अतर है। यह नारकी अपेक्षा जयन्यस परयोगमहा भसक्यानकी भाग भार अन्तमुद्भन है, उत्कापस दा समय आर अन्तमुद्भन कम अपना भागना गाहर स्थितियमाण भागर होता 🖍 इस प्रकार आपक साथ इनका काई भई नहीं 💵

अनुत्रिक्तं आरि लेक सर्वार्थमिद्धि विमानवामी देवीमें अमयतमम्पारी देशोंका अन्तर किनने काठ हाता है ? नाना जीतोंकी अपेता जनतर नहीं है। निरन्तर है ॥ १९ ॥

यह सूत्र स्यम हा।

उक्त न्योंमें एक बीरकी अपेक्ष अन्तर नहां है, निरन्तर है ॥ १०० ॥ रक अनुद्रा आह द्याँन एक हा अस्यतगुणस्थान हानम भय गुणस्थानमें अनेका धनाव है।

इदियाखवादेण एइदियाणमतरं केवचिर कालादो होदि, णाणा-जीव पहुंच णात्म अतर, णिरतरं ॥ १०१ ॥

सुगममेर सुन ।

एगजीव पडुच्च जहकोण खुद्दाभवगगहणं ॥ १०२ ॥

दरो १ ए३डियस्म तसम्मस्यापञ्चलस्य उप्पक्षिय सम्मलहूपण कालण पुणा एरदियमागद्दस्य गुद्दाभव गृहण्योचत्रसम्बन्धः ।

जनकरसेण वे सागरीवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणव्महि-याणि ॥ १०३॥

त नहा- एर्दियो तमगाउएम् उपयन्तिय अवस्थि पुग्रहोद्रीपुपनणभाहिष-नमागगपमहस्ममत्त नसद्विदं परिभामय एर्दिय गद्या । सद्द्यदृद्धियागुरुक्सवर तम-द्वितिमत्त । देवमिन्द्रादिद्वमद्दिणमु पर्यासय अमेराज्यगोग्गतपरियङ्गी तस्य भमादिय पर्या देवसपाद्वय दराणमतर किला परूपिद् १ ण, लिरुद्दरगरिमागणाए अभारप्यनगा।

इन्द्रियमार्गणाके अनुवादमे एरन्द्रियोंका जन्तर रितन काल होता है रै नाना जीगोरी अपेका अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १०१ ॥

यह खत्र लगम है।

एक जीरकी अपेक्षा एउन्द्रिपोरा वधन्य अन्तर धुद्रभत्त्रप्रवणप्रमाण है ॥१०२॥ फ्योंकि, एकत्रिपक वसकाधक अपर्याणकोर्मे उत्पन्न हाकर सक्तर्स्य कार्क्स पुना पक्तिप्रकृपका मात हुए आपक धुद्रभयमबण्यमाण अन्तर पाया जाता है।

परेन्द्रियोंना एक 'नीनती अपक्षा उत्हृष्ट अवर पूर्वकोटिष्ट्रधक्त्वसे अधिक दो हजार मागरावम है।। १०३॥

अल- कार एक एक दिए जार बसकाविवाँमें अल्प्य हाकर सम्तरको मात हुआ भार पुरराष्ट्रिप्रकरमा अधिक हा हुनार लामकायम्ब्रमित बसकाय विश्वतिम्माण परि भ्रमण कर तुन यक्तियोमें अल्प्य हुमा । इन प्रकार यक्तियोग उत्तर अस्तर बस विश्वतिमाण ज्या हुमा ।

गुद्धा - वर्ज मिष्यादृष्टियाँचा यवाँ द्रयाँचे प्रयान वरा असक्यान पुत्रज्यस्थितन उनमें पारक्षमण वराक पीछ वजीय उन्तय वरावर वर्षावा धन्तर वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा

स्माधान नहा क्योंकि धना बरनका प्रस्थका की आनवाली इसगति

र हो पानुसा न एक विभागो नानाजीवारोग्या नाह-य तह । स. ति ।

२ एक जी बापसमा जमा "न स्था भवसरण्य । सः सि १

३ 3 tतंत्र ... सार री यमस्थे पूरकार्टापृष्टक वर दक्षिक ! स. शि. व. a.

मग्गणमछडतेण अतरपस्यणा काद्वा, अण्यहा जन्यात्वावत्तीदो । एउदिय वनस्यएए उप्पादिय अतरे मण्णमाणे मन्मणाए निणामो किष्ण होटीदि चे होदि, किंतु बीए

मन्गणाए बहुगुणद्वाणाणि अत्थि तीए त मन्गणमछडिय अष्णगुणिहि अतरानिय अतर पर्रवणा क्राद्व्या । जीए पुण मम्मणाए एक चेत्र मुगद्वाण तत्थ अष्णमणाण अवराविय अवरवस्थाणा काद्वा इदि एसा मुचामित्याओ । ण च एइदिएम गुणहान

वादरेइदियाणमतर केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीव पड्रा

णत्यि अंतर, णिरतर ॥ १०४ ॥

सगममेद सच । एगजीन पडुच जहण्णेण खुद्दाभवनगहण ॥ १०५ ॥

कुटो ? गादरहिदयस्य अष्णअपञ्जतेस उप्यज्जिय सन्वत्योगेण कारण पुच बादेग्रदिय गदम्य सुदाभगग्गइणमेत्तत्रवलमा ।

उफ्स्सेण असस्रेज्जा लोगा ॥ १०६ ॥

बहुत्तमत्थि, तेण तसम्मह्म्स उप्पादिय अतरप्रमाणा कृता ।

मागनाक मनायका प्रसाग प्राप्त होगा। विवस्तित मागणाका नहीं छादेते हुए प्रन्तर बरामा बन्ना चाहिए, मन्यथा भव्ययस्थाप क्षी प्राप्त होगी।

ग्रहा—एकद्रिय जायका बमकायिक जीवाँमें उत्पन्न कराकर अमार बहुत पर

हिर यहां मार्गणाका विनाश क्यों नहीं हाता है है

ममायान — मार्गणाका जिनादा दाना दे, किन्तु जिस्स मार्गणामे बहुत गुबस्थान हात हैं उसमें उस मागणाका नहीं छाड़कर अन्य गुणस्थानीस मन्तर बराकर भन्तरप्रकार्या करना वर्णहरू। परानु जिल्ल मानणाम एक हा गुणस्थान हाता ह, यहापर मन्य माननार्वे थलार हरा हरक वलारप्रकाणा करना चाहिए। इस प्रचारका यहापर स्वका मानगर श्रार एकेन्द्रियोमें अनक गुणस्थान हात नहीं है, इसिटिए बसकापिकामें प्रश्वे

स्तर्भर भन्तरप्रसावा की गह है। बारर णक्षत्रियोंका अन्तर क्रियने काठ हाता है। नाना तीरोंकी अवेशा अन्तर नहा है, निग्न्य है ॥ १०४ ॥

यह सूच सुगम है।

उक्त अभोक्ष एक जीरकी अपना अपन्य अन्तर द्विभरवर्णयमाण है॥१०५॥ क्यों क वादरणकान्द्रय जीवका अन्य भववानक आर्थीम उत्पन्न हाक्स सर् स्प्रकारम पून बादर वर्कान्द्रयायायका गय पूर श्रीयक शुद्रभयमहण्यमात्र सन्तर

उन्हें अरों से उन्हेंट अन्य अपस्थात सारमांग है ॥१०६॥

त जपा- एको शहराहिजो सहुमहादेयादिस् उप्पन्तिय अमेराज्यकोरामेच-कालमतरिय पुषो बारोग्रिएम् उपबण्णो । लद्धमसरीज्यकोगमेच बारोग्रियाणमतरः।

एवं वादरेहदियपञ्जत अपञ्जताण ॥ १०७ ॥ स्रो । बारेगदिएहिंको मन्वपयोग एदसिमतास्य भेगभावा ।

सुहुमेइदिय-सुहुमेइदियपञ्जत अपजताणमतर केविचर कालादो होदि, णाणाजीव पडुच्च णत्यि अतर, णिरतर ॥ १०८ ॥

सुगमनेद सुब । प्रगानीव पदुच्च जहण्णेण खुद्दाभवगगहण ॥ १०९ ॥

कुरो ! सङ्गोदियसम् अणियदअपञ्चलयम् उप्यञ्जिय सन्वरशेषण कालण शीसु वि सङ्गोदियस् आगत्पूपपण्णस्म सुद्दाभवगादणमेचतहरतमा ।

उक्त्रस्तेण अगुरुस्स अमखेज्जदिभागो असखेज्जासखेज्जाओ औसींपिणि उस्मपिणीओ ॥ ११० ॥

बैस-एक पाहर एकदिय जीत, स्वस पकेदियादिवाँमें उत्पन्न हो पहाँ पर असम्बद्धात लाकप्रमाण काल तक मन्तरका मान्त हाकर पुत्र वावर पकेदियाँमें उत्पन्न इ.मा । इस प्रकार असम्बदात लोकप्रमाण पावरपकेदियाँका अन्तर लच्छ द्वामा ।

इसी प्रकारम बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक और बादर एकेन्द्रिय सक्ष्मपर्याप्तकाँका

भन्तर जानना चाहिए॥ १०७॥

क्योंकि, वाहर पकी ह्योंकी अवक्षा सब प्रकारसे इन व्यास और साध्ययपासक बाहर पकी ह्योंक अन्तरमें कार भेद नहीं है।

द्यान्य एकन्द्रिय, द्यान्य एकेन्द्रियपमान्य और युक्तम एकेन्द्रिय सम्प्ययपानितक जीवींका अन्तर कितन काल होता है है नाना जीवींकी अपक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है। १०८ ॥

यह सूत्र तुगम है।

उक्त जीवींका एक जीवनी अपेक्षा ज्ञपन्य अलग क्षुटमवर्श्वसम्भाग है ॥१००॥ स्पोरिं किसी सहस एकडिएका अधियांका उप्तयवासक सीमीते तास्त्र होका मार्च काल्यकार सीमी हो मलाक सहस्य यर्ची द्रयाँस आवर उत्तव हुए बीचक क्षुद्रभयमहणप्रमाण अलग र पाण जाना है।

उक्त सुभ्यतिशोषा उष्टर अन्तर असुरुष्ट अमन्यानवे श्राय असरमातामसमात उत्सर्वियो और असर्यिणी कालयमाण है ११ ११० ॥

त जहा- एक्को सुदुमेहदिजो । पज्यत्ती अपज्जतो च प्राटरेहदिएसु उत्तरमा । तमग्राहरम् बादरेहदिएम् च अमरोजनामरोज्ञा औमिष्णि उम्मीपणीपमाणमगुरुस असंखेजबदिमाग परिभागय पुणा विसु सुद्देगेडडिएस आगत्म उपपणा । तद्दमनः बादेखदियतसमाहयाणम्बनकस्महिदी।

वीइदिय तीइदिय-चट्रिविय तस्सेव पज्जत अपज्जताणमतरं केनचिरं कालादो होदि, णाणाजीवं पडुच णित्य अतर. णिरतरं ॥१११॥

सुगममेद सुन ।

एगजीव पद्धच जहण्णेण खुद्दाभगगगृहण ॥ ११२ ॥ कुटो ? जणिपद्जपञ्जत्तपुसु उप्पत्तित्य महद्ययोगेण कारुण पूर्णा णासु गि

टिदिएमु जागत्वा उपपण्णस्य सुद्दाभवग्गहणमेत्ततस्यलमा ।

डकस्सेण अणतकालमसरोज्जपोगगलपरियट्ट<sup>'</sup> ॥ ११३ ॥

अस- एक मुक्त परे द्रियपर्यान्तर, अथवा ल्यायपर्यान्तर जार गहर पर्श द्र थोंमें उत्तश्च हुआ। यह त्रसकाधिकोंमें, और वादर एक द्वियोंमें अगुरुक भसव्यातवें भाग भसन्यातामन्यात उत्मविणी भीर अवस्विणी काल्यमाण परिश्रमण कर पुन उन वीनों मकारक गुरुम परेशियपोंस आवर उलाध बुआ। इस प्रवार वाहर पर्शायुर्वी थौर बसकाविकाँकी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण स्वमधिकका उत्कृष अत्तर उपलाध हुना।

डॉन्ट्रिय, त्रीन्ट्रिय, चतुरिन्ट्रिय और उन्हाके प्याप्तक तथा सम्प्रप्रातः **दीरोंस** जन्तर स्टिने साल होता है ? नाना जीरोंसी जेपेशा जन्तर नहां है, निग्नर 

यह सूत्र गुगम है।

उक्त डीन्ट्रियादि जीग्रोंक्स एक तीग्रही अवता तपन्य अन्तर क्रिमश्राम प्रयास है।। ११२॥

क्योंक, बीउर्ज तर रुज्यपयानकोंमें उत्पन्न द्वारर सरकार कारम पुनः बी महारक निकडान्द्रयाँमें आकर उत्पन्न हानपार जीयर प्रदूषप्रमहणमात्र बनारकार प्रथा अस्तर है।

उन्हां विक्रोन्ट्रियों का उन्हरं अन्तर असनकारण मक्र असम्प्यात गुहत्वविनिन \$ 11 223 11

> ६ विध्यद्भाषां सम्बद्धायात्रस्य स्टब्स् । व १३ - १, ८ ६ व्हट्स्ट्रइस संज्ञान हु महत्त्वहाल हेत । ४

न जहा- णर हि निर्मात्रिया एहिर्याष्ट्रियम् उप्पत्निय आवित्राए अक्से ज्बदिमागमत्तवा गलपरियद्वे परियद्विय पूर्णा जनम् रिगलिदिएम् उप्पूर्णा । सद्धमतर यमगण्डपोत्तारपश्चित्रमेच ।

पनिदिय-पनिदियपञ्जतएस् मिन्छादिही ओष्' ।। ११४ ।।

हुन है मामाजीर पहुच्च मारिय जेतर, एमजीर पहुच्च जहामेम अतीमहत्त. उस्रस्मेण वे छार्राहुमागरारमाणि अतामुहुतेण उषाणि इच्चएण भराभारा ।

सामणमम्मादिहिन्मम्मामिच्छादिहीणमतर नेननिर कालादे। होदि. णाणाजीव पडुच जहण्णेण एगसमय' ११ ११५ ॥

दोगुणहाणजावसु मञ्जेसु अष्यमुण गरेसु दोण्ड मुणहाणाण व्यसमयनिरह-बलमा ।

उक्कस्सेण परिदोदमस्स असस्रेज्जदिभागो ॥ ११६ ॥ बुरा १ मातरगमित्तारो । बहरामतर हिण्या होहि १ सभावा ।

जल- नयों प्रकारक विकार द्विय पीव, एकदिय या अनकदियों में उत्पन्न होकर नापराक नसस्यात्ये नागमात्र पुद्रत्यारियतम कालतक परिश्रमण कर पून नयौ मदारक विकार दियोंमें उत्पन्न हुए । इस महारख असब्यात पुद्रलपरिवतनप्रमाण उत्हार भन्तर प्राप्त हुआ।

पचन्डिय और पचडियपयामरोंमें मिध्यादिए बीबोंना अन्तर ओपके समान E 11 888 11

क्योंकि, नाना अधिकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, यह जीवकी अपेक्षा जयन्यसे भन्तमहत् और उत्तपस अन्तमहत कम दो ध्यासड सागरीपमकाल अन्तर है। इस प्रकार आधरी भगना इनमें काह भद नहीं है।

उक्त दानों प्रशास्क पचेन्द्रिय मामादनमम्यग्द्रीष्ट और सम्यग्मिश्याद्रप्टि जीवोंज्ञा अन्तर रिवन काल दाता है ! नाना जीवों शी अपक्षा जपन्पस एक समय अन्तर

2 11 554 11

उत्त दानों गुणस्थानोंक सभी जीयोंके बन्य गुणस्थानका चल जाने पर कार्नो गुणस्थानींका एक समय विरद्द पाया जाता है। उक्त जी में रा उत्रष्ट अन्तर पल्यापमर अमरयातरे भागप्रमाण है ॥ ११६ ॥

क्वांकि य दानों सा तर शशिया है।

ग्रम- इनका प्रयापमक असक्यातचे भागस अधिक अवर क्यों नहीं होता । ग्रमाधान—स्वभावसं हा अधिक अन्तर नहीं हाता है।

। प्रवृद्धिया मिध्यारष्टे सामान्यवत । स मि १ **४** 

२ साह्यदनसम्यारिश्वम्यिण्यारस्यानानानावायक्षया सामा यस्त् । स सि १, ८

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण पल्टिदोवमस्स असस्रेज्जदिभागो, अतोमुहुत्त' ॥ ११७ ॥

मुगममेद सुच, बहुसो उचचादो ।

उक्कस्सेण सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणन्भहियाणि सागरोवमसदपुधत्तं ॥ ११८ ॥

सासणस्य ताव उचदे- एक्को अणतकालमसखेज्ञलोगमेच वा एर्रादेएस हिरो असम्पिपर्चिदिएसु आगत्ण उररण्णे। पचहि पञ्जनीहि पञ्जनपदी (१) विस्ततो (२) विसुद्धो (३) भवणवासिय-वाणरेतरेसु आउअ वधिय (४) विस्मतो (५) कमेण कारु करिय भगगगसिय-नाणरेतरदेवेमुप्पण्णो । छहि पज्जनीहि पज्जनयदो (६) बिस्मतो (७) रिसुद्धो (८) उत्रसमसम्मत्त पर्डिवण्णो (९) सासण गद्दो । आदी दिह्ना । मिन्छच गत्णतिरय सगिद्विदं परिपष्टियानसाणे सासण गदो । लद्धमंतर । तदो थावरपात्रीगगमार-ितपाए असरोज्जदिभागमिष्डिय काल करिय धाररकाएम् उत्तवण्यो आवलियाए असंख जनदिमागेण पार्राहे अवामुहुत्तेहि क्रिया सगद्विदी अवर ।

उक्त जीरोंका एक जीरकी अपेक्षा जयन्य अन्तर कमश्च पत्योपमके अस-ख्यातरे माग और अन्तर्भुहर्व है ॥ ११७ ॥

यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, बहुत बार कहा गया है।

उक्त दोनों गुणस्थानगर्वी पचेन्द्रियोंका उरक्रष्ट अन्तर प्रीकोटीप्रथक्त्वेस अधिक एक हजार सागरोपम काल है, तथा पचेन्द्रिय पर्याप्तकाँका उत्कृष्ट अन्तर सागरापम वतप्रयस्त्व है ॥ ११८ ॥

इनमेंस पहल सासायनसम्यादिएका भातर कहते हैं- अनन्तकाल या असक्यात छाद्यमात्र काल तक पकन्त्रियाँमें रहा हुआ कार एक जाय असबी पचित्रियाँमें भाकर उत्पन्न हुआ। पाची पवान्तिपाँछ प्यान्त हो (१) विधान हे (२) रिगुद्ध हा (१) मयनवासी या यानव्यन्तराम आयुका वाधकर (४) निश्राम छ (६) कमस मरण हर मयनवासी, या वानव्यन्तरव्योमें उत्पच हुआ। छहाँ पर्वास्तियाँसे पर्वास п (१) विधाम छ ( ३ ) विनुद्ध हा (८) उपरामसम्बन्धत्वका मान्त कुमा (९)। पुनः सासाहनः गुणस्थानका प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस गुणस्थानका प्रारम्भ इष्ट हुमा। प्रधान् विष्याः त्यका आकर भन्तरका प्राप्त हा अपनी स्थितिप्रमाण परिवर्तित हाकर भायुक भन्तमें खासाइन गुजस्थानका गया। इस प्रकार अन्तर रुक्य हुआ। प्रधात् स्थायरकाप योग्य आवराक असस्यातवे आगयमाण काल तक उनमें रह कर, मरण वरक स्थावर कार्यकार्वे उत्पच हुना । इस मकार भावलाक मसक्यातव माग भार नी भन्तमुंहर्गीस **ध्य भगनो स्थिति ही इनद्या उत्हर अन्तर है।** 

१ एटर ६ वर्ष वस्त्वन प्रभागवामध्ययनागाञ्चर्युत्वम । सः सः १, ८

गम्माभिन्दारिट्टिम्स उरुप्दे- एक्ट्र आवा णहिदादिदिहिम्निन्दरो आलीण पांचिरणा उवरण्या। पपहि पज्यपीहि पञ्चपदि (१) विस्मता (२) विसुदो (३) भरणवामिय राप्येतेसा आउअ परिप (४) विस्मतिम (५) दाहा उदम्पो। एहि पञ्चपीस राज्यपीहि राज्यपदी (६) विस्मता (७) मिनुदो (८) उत्पमसम्मण पिदण्यो (९) मम्मानिन्दर्भ गदो (१०)। भिन्दाण गत्यारीद सामिदि परिभीम अत्रोत्तर्भ संसे सम्मानिन्दर्भ गदो (१९)। वद्यपति । विन्दर्भ गत्यार् (१२) पदिराप उवन्यप्ती । विन्तर्भ गत्यार् (१२) पदिराप उवन्यप्ती। वस्मानिन्दर्भ गदो (१९)। वद्यपति सम्मानिन्दर्भ स्वार्थे । वस्मानिन्दर्भ सम्मानिन्दर्भ स्वार्थे । वस्मानिन्दर्भ स्वार्थे । वस्मानिन्दर्भ सम्मानिन्दर्भ स्वार्थे । वस्मानिन्दर्भ सम्मानिन्दर्भ सम्मानिन्य

'जहा उद्यो तहा जिद्मो' वि वायादा पांचित्यहिदी पुष्पकाडियुधचेणक्महिय सामगदमम्बा, पञ्चलाण मागरावममद्युधवमेचा चि वचन्त्र।

असजदमम्मादिष्टिप्पहुडि जाव अप्पमत्तसजदाणमतर केवचिर काजदा होदि, णाणाजीव पद्धन्च णस्य अतर, णिरतर' ॥ ११९ ॥ ग्रामभेद सच ।

का सायां मध्यत प्रवासित वा विषय उत्तर प्रस्त का कहते हैं - एके द्वियकों कि स्थित के स्थित के स्थान के

'श्रीसा वहदा हाना है, उसीके भनुसार निर्देश होता है,' इस न्यायसे पचेतिन्नय सामान्यकी स्थिति पूपकारोप्रथमस्य अधिक एक हजार सागरायसमामा हाती है, भार पचित्रय पयान्यकोंका स्थिति शतपुष्यक्तसागरायसमामाण हाती है, यसा कहना साहिए।

असपतमम्परिटल केंद्रर अप्रमणसयत गुणस्थान करु प्रत्येक गुणस्थानवर्धी जीपोंका अन्तर जितने पात होता है है नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ११९ ॥

यह सूच गुगम है।

१ अस्यदश्यम्बद्धमायमययान्तानां मानाबीक्षरेक्षया बाह्ययन्तरम् । स 🗃 १, ८

## एगजीव पडुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्त ॥ १२०॥

दुदो ? एदेमिमण्यागुण शत्ण मन्यदहरेण मार्टण पडिणियत्तिय अप्पप्पणो गुण-मागदाणमेतीमुद्रचतरुमस्मा

उक्करसेण सागरोवमसहस्साणि पुट्यकोडिपुधर्तणन्महियाणि, सागरोवमसद्प्रधत्त ॥ १२१ ॥

अमजदसम्माविद्विस्स उबदे— एको एइविपिद्विविमिटिको अमिणपर्चिदियमम् स्छिमपञ्जलएस उपरूष्णे। पचित्व पञ्चलेवि पञ्चलये (१) विस्सते (२) विसुद्धा (३) मगणप्रतिसम्पाणनेतरवेन् आउत्र प्रिच (४) विस्सति (५) मेरो देव उवक्ष्णो। छित्व पञ्जलेवि पञ्जलवरो (६) विस्सते (७) मिसुद्धो (८) उपनमम्मव पित्वस्णो। (९)। उपममसम्मनचहाण उपानित्याओ अरिव वि मामाण गर्दा जतिरा मिन्छस गत्म समाद्विरि पित्रामिय जेत उवमसमम्मल पित्वस्णो (१०)। पुणामास गर्ना आपतियाण अमखेजविभाग मास्मिष्ट्यम् वापरमास्य उवपण्णो। दुर्मोह जोष्ट्रहृष्टि

> उक्त जीनोंना एक जीनकी अपेना जयस्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ॥ १२० ॥ फ्योंकि, इन असपतादि चार गुणस्थाननर्ता जीनोंका अन्य गुणस्थानना जाहर

सर्पेडमु नाल्स लीटकर अपने अपने गुणस्थानको आग हुआँके अन्तमुहुतमान ननर पाया जाता है।

उक्त जीरोंरा उरहप्ट अन्तर प्रीकोटीपृथक्त्वेम अधिक सहस्र मागरोपम वया सनप्रयक्तर मागरोपम है ॥ १२१ ॥

इनमेंसे पहें असयतसम्याहिष्टा अन्तर कहते हैं - एक्ट्रिय प्रयक्षितिक प्राप्त कोई एक जाउ, असडा पर्याद्रिय सम्मृष्टिउम प्रयाप्त मेंत्र एक जाउ, असडा पर्याद्रिय सम्मृष्टिउम प्रयाप्त मेंत्र एक जाउ, असडा पर्याद्र सम्मृष्टिउम प्रयाप्त मेंत्र एक जुना । एवं पर्याद्र पर्याद्र वावक्ष्य रहे । जिल्लाम न् । अस्त और द्वाम उत्तर हुआ । एवं प्रयाद्रिय प्रयाद्र वा (६) विधाम रू (०) उत्तर हा (८) उपहामसम्यक्तक मान्य हुआ (९) उपहामसम्यक्तक मान्य हुआ (९) उपहामसम्यक्तक मान्य हुआ (भ) उपहामसम्यक्तक मान्य हुआ (भ) । पुत नामाद्र वा प्राप्त मान्य और सन्तर हुआ (१०) । पुत नामाद्र वा प्राप्त मान्य और सन्तर हुआ (१०) । पुत नामाद्र वा प्राप्त मान्य और सन्तर हुआ (१०) । पुत नामाद्र वा प्राप्त प्रयाद्र प्रयाद्र प्रयाद्र प्राप्त हुआ (१०) । स्व नामाद्र वा प्रयाद्र प्रयाद्र प्रयाद्र प्राप्त हुआ (१०) । स्व नामाद्र वा प्रयाद्र प्रयाद्र प्रयाद्र प्राप्त हुआ (१०) । स्व नामाद्र वा प्रयाद्र प्राप्त प्रयाद्र प्र प्रयाद्र प्र प्रयाद्र प्र प्रयाद्र प्रयाद्र प्रयाद्र प्रयाद्र प्रयाद्र प्रयाद्र प्रयाद्र

अगराप्रामे पश्चिरिय अनापहरा सदमुरसम्मतः । मानगरममदपुष्य देख्णमिदि वत्तव्य है ज, पवि हम्मणाण रि मानागरममद्रपुष्यचादो । त पि कथ णान्यदे १ सुचे त । माध्यानम् उपर्याचिद्रामुन्यस्य सम्मच शेवसविय मिन्छवेण ण, त य पदममस्य समाहणाभावा । वेदयमस्मच विष्ण पहिचआविदे १ हरूमगहिरस्म उन्गहिरसम्मचनम्माभिन्छतस्स तरुष्पायणे सभवाभाता ।

मनहरम रुज्येर्- एकरी एएरियोड्डिस्मिन्छरी सण्णिपानिरियपञ्चाचारस िनारस्य विक्रिनार्दसम् भवामुङ्गवाह (१) प्रतमसम्बन्धः सञ्चमसञ्चमः च भी (२) ए। स्टियाओ पदमसम्मनदाए अरिय वि आसाण गत्ववतीरहे। ह्या सगाहिदि परिभमिय अवश्यिमं पांचित्यभन्ने सम्मच यस्ता दस्तामोहणीय

हि। प्यान्त्रय प्रयानस्था जा सागरीयमज्ञतस्थास्त्रमाण उत्तर अन्तर

ममाधान-नहा, फ्यॉबि, प्याद्रिय व्यातको वृद्योन व्यिति श्री सागरायस

क्रपप्रमाण हा हाती है।

धरा-पह भी देश जाना जाता है।

समाधान--क्योंकि, स्वमं 'बेद्यान' इस वयनका अभाष है। हैरा-पश्च सम्मूर्ण्यम वर्चा त्रवॉम उत्तव करावर बार सम्बद्धको प्रश्च

समाधान - नहीं क्योंक सबी सम्मृत्यान पचि त्याम प्रथमापवामसम्बद्धक कर मिष्यात्वर द्वारा अलग्को प्राप्त क्यों नहीं वरावा है

समाधान नहां क्योंच एचडियामें दाय काल तर रहनपार आर उग्रेजना ग्रहा-परपरस्थवस्यकः वर्षो नही प्राप्त कराया है रो ह सम्बद्ध्य आर सम्बामध्याच प्रश्तिकी जिल्ला वस जीवक वन्त्रसम्बद्धका स्थनात्यममा उरुष् अन्तर वहन है वहाँ प्रवर्ष स्थितवा प्रान्त यक

उत्पन्न कराना समय नहा है।

जीय सदी पर्याष्ट्रम प्रयागवीम उपय हुआ। तीन वस तीन विषस आर अल मीर्थात (३) यतभावनामसम्बद्धन्तव प्रमा वर्षमास्त्रमसं जैसत्तव मास हैसा ( )। सर्व भारत संस्था त १९७४ वर्षाच्याम उत्तल हैसा । जान प्रता मान विवस स्था ( )। सर्व पुरुषण १ / मध्यपक कारूम एड आयोज्या अवन्य रहत वर आसावन गुणस्थानहा प्राप्त प्राप्त प्रमुख्यक कारूम एड आयोज्या अवन्य रहत वर आसावन गुणस्थानहा प्राप्त भाग नामसम्बन्धक वर्णन कर व्यवणाचा व्यवस्थ क्या पर का वर्ष का वर्ष व्यवस्थ हो। पर सन्तर्भ प्राप्त हुआ । सिष्या यहा व्यवस्थ क्यारी स्थितिव्यमाण परिश्लेषण बरक कर भरताचा वार्वा प्रवास सम्बद्धनाका सहण कर व्यतसाहनीयका श्रव कर आर ससारक आस्त्रिम पर्या द्रव भयम सम्बद्धनाका सहण कर व्यतसाहनीयका श्रव कर आर ससारक स्तिय अतोमुहुचाउमेमे ममारे मजमामजम च पडिउप्णा (३) अप्यमचा (४)। पमच (५) अप्यमचा (३)। पमच (५) अप्यमचा (६)। उत्तरि छ सुदूचा। तिष्णियनमेहि तिष्णिदिउमेहि शास्त्रजा सुदूचेहि य उपिया मगद्विटी छड सजदामजदाणसुन्दम्मतर। एउदिएस् जिण्य उपाद्वा छद्रमतर करिय उत्तरि मिन्द्रणातालादे भिन्छच गत्या एउदिएस् आउत्र त्रीर तत्युप्यज्जणकालो मरोजजापो चि एइदिएस् आउत्र त्रीर कराण उच्चव

पमत्तस्य बुबर्ट — एक्ट्रो णडिटयहिटियाच्छिटो मणुमेसु उपपणो । गर्नमान्त्रिक्ष प्रस्मेदि उपसम्मम्नतम्प्रमन्त्रपुण च जुग्र पडिप्रणो (१) पम्नो बाटो (२)। इहा पटित्णारिदो सगाहिटि परिभिन्न अपन्छिमे भेर मणुमो बादो । दमणमोहर्णीय खिर्म अतीख्रहुत्तामेसे ससारे अप्यमत्तो होद्ण पमत्तो बाटो (३)। छद्रमतर । भूगे अप्य मत्तो (४) उपरि छ अतीख्रहुत्ता । अहिद् यस्मेदि दमिद्द अतीख्रहुत्तेहि य छणिया मग दिदी पमत्तसम्भक्तस्वत छङ ।

... अन्तसुहृतप्रमाण अवदाप रहने पर सथमासयमरो प्राप्त हुआ (३)। पश्चात् अप्रमत्त स्यत (४) प्रमत्तसयत (५) अप्रमत्तस्यत (६) टुआ। इनमें अपूउरणादिनम्य घी अपक छह सुहृतौरों मिलासर तीन पढ़, तीन दिवस और वारद्द अन्तसुहृतींस कम अपनी स्थितिप्रमाण सरनासयतांका उत्तरप्र अन्तर है।

शरा—उक्त जानरे। एके द्वियोंमें क्यों नहीं उत्पन्न कराया "

ममापान—स्वयतास्यतरा अन्तर ल्या हानेक पश्चात् उपर मिन्न हाने वणके कालम मिध्यारको जारर परेद्रियाँम आयुक्ता पाधरर उनमे उत्पन्न हानरा कार संस्थातगुणा है,इसलिए परेव्हियाँम नहा उत्पन्न राथा। इसी प्रशर प्रमचादि उपरितन गुणस्थानर्गी जारोंने भा यहा रारण कहना चाहिए।

प्रमत्तमयत्र उत्तर ए अन्तर यहत है-परि प्रयस्थिति । प्राप्त प्राप्त मुर्यामें उत्तर हुआ और गर्भादि आठ वर्षोस उपरामसम्यक्त और अप्रमत्तगुणस्थानहो एक सात्र प्राप्त प्रभा और गर्भादि आठ वर्षोस उपरामसम्यक्त और अप्रमत्तगुणस्थानहो एक सात्र प्राप्त हुआ (१)। पांछ कीच गिरकर अत्तरहा प्राप्त हा अपना स्थितिप्रमाण परिश्वमण कर अतिम भवम मनुष्य हुआ। हरानमाहनायका अपरर अन्तमुहतकाण ससारक अपविष्ट रहन पर अप्रमत्तमयत हाकर पुन प्रमत्तयत हुआ (१)। इस प्रवार ततर रूच हुआ। वृत्त में उत्तर एक प्रस्त अपना स्थार ततर स्थार प्रमानम्थर अठ यह सार हुआ। इनमें उत्तर एक प्रस्त अपनी हुआ हुन स्थार सात्र हुआ। इनमें उत्तर एक अन्तमुहत साथ अपनी स्थिति प्रमत्तमयतका उत्तर एक स्वतर प्राप्त हुता हू।

अप्यनस्म उच्चेद् – एरा ण्डादेशिद्दिन्धिन्छर्ते मणुमस् उद्मण्णो गन्भादिअह-रस्माणपुरि उरमसस्मा मण्यम गुरा र जुगर पिडेस्प्णा। नादी दिहा (१)। नत रिदा अपस्पिने मानदिश्यो मणुस्ममु उद्मण्णा। दर्गणमादणीय रागिय नतोष्ट्रपुर्वास ममार निद्धत अपसन्ते। जादा (२)। नदी प्यना (३) अण्यम्या (४)। उद्मि छ अवापुङ्चा। एययद्वरम्मदि दमदि जवापुङ्चिदि य ऊर्णिया पीचिदयद्विदी उरुरस्मर्तः।

चदुण्हमुवसामगाण णाणाजीव पडि ओष ॥ १२२ ॥ इदा द्रव्यंण गममभ्ये, उक्त्रसेण वासपुरवामिरीणहे योघादी भेदाभाग।

एगर्जीवं पहुच्च जहण्गेण अतोमुहुत्तं ॥ १२३ ॥ निष्दद्वसामसाणवृशेर चहिय हेट्टा अदिष्ण 'नहण्गनतर होदि। उरस्तरसायस्त हेट्टा औदरिय पूणा मध्यब्रक्ष्मेण रात्म्ण उरम्तरमायच पडिण्यो ब्रह्म्मतर होदि।

उक्करमेण सागरोवममहस्माणि पुन्वकोहिपुधत्तेणव्भहियाणि, सागरोवमसदपुधत्तं ॥ १२४ ॥

भममनापतान उत्तर भन्तर वहुत हैं- प्यत्तिवान रिश्तिम स्थित पर जीय मनुष्याम उत्तर हुत। और समाहि नाह प्योत उत्तर उपतासदानस्य थया अममनुष्याम स्थानम् तुत्तर हुत। और समाहि नाह प्योत्त उत्तर उपतासदानस्य थया अममनुष्याम स्थानम् तुत्ता हिन मन्त्र प्रतास्त्र विद्यास्त्र प्रतास्त्र विद्यान प्रधान स्थानम् वाप्त हा भन्ति प्रधान प्रदान प्रधान प

चारों उपग्रामसेंद्रा अन्तर नाना वीर्वेशि अपना आपक्ष समान है ॥ १२२ ॥ क्योंकि, नाना अध्योजी अपना जाम्यस एक समय और उरकपस पपर्धास्त्र, इन प्रकार आधन इनमें केंद्र अब नहीं है ।

चारी उपदामसँगा गर जीगरी अपेधा जयन्य अन्तर अन्तर्मुहर्न है ॥१२३॥ अनुवरणायक आदि तानी उपतामगँका उत्तर वहुरू कि उत्तरन्य जयम्य अन्तर हाता है। बिन्तु उपनामक्यायम नीज उत्तरवर पुन सवजयम्य पालस उपमानक्यायमा मान्य हालपर जायम अन्तर हाता है।

चाराँ उपप्रामशाश उत्क्रष्ट अन्तर पूर्वशिष्ट्ययस्यमे अभिक्र मागरोपमसहस्य और सागरोपमदाराष्ट्रयस्य है ॥ १२४॥

> ९ चतुमान्यदमसमा नानाजीवायक्षया सामायदम् । सः ति १ ८ १ एकजीर्वे प्रति जप येनान्तर्युहुर्तेः । सः वि १ ८

१ उत्तर्भेन सागापपमत्थं पूर्वसारी स्वस्तित्विस्त् । स 📗 १, ८

णस्म प्रदिशहित्ती उसे नात्तु उद्यक्ती । सम्मदिशहरमेहि हिद्दा उद्यक्तम्यनन्तन्त्रमुनं च तुत्तव विद्यक्ती अभिन्दृद्वेत (१) देश्यम्यन गरी। स्थ अद्यक्तम्यन्तन्त्रम्य स्वत्तव विद्यक्ती अभिन्दृद्वेत (१) देश्यम्यन गरी। स्थ अद्यक्तम्य (१) अन्यन्त्रम्य स्वत्त् (१) उत्यम्पेतीसभीत्रम्यमा आस् (१) अद्यक्त (१) अन्यन्त्रम्य स्वत्त्त् स्वत्ते (१) अस्मपेतीसभीत्रम्यमा आस् (१) अद्यक्ता (१) अद्

ग्यः एक २०१४ व्यक्तम् साह्यस्य सम्बद्धाः स्थापः द्वारामा गार्थः साहयः ह ६, इ.इ. ११ - ११०० भवस्य और जरशनगुप्तमातस्य पुणाव राज राजा हुन। कर्त रहें हे से अन्य राज्य के हे हैं है है है है है है अपने दिश्व (4) महामारिकती क्रम कर्माच्या ११० वन द्रम्ब (१) १३ ता र १(१) इ. नवानवा द्रश्यापन दर्गः the Bill delical (e) are the first delical and delical are delical and the first कार्यक सम्बद्ध के विकास कर्ने हर प्रतिक हैं। विकास कर्ने कार्यक कर हैं। म मन्द्र प्रकार इस लाहराह ( १) स् असल्याय रो ) नानस्वस्य nos - meter e el distant sintesti lettaniste, mand and a diagram of the greatest and a duranted and ere is among to a a color of self adapters \$415 to 149 कार्याच्या के कार्या के के के कहा है। अवस्त के कहा अवस्त के स्वास्थित कर अवस्थित के अवस्थित कर अवस्थित के अवस्थित कार कर देव के के कार अन्तर अहर का देवहर । हे के व व शिवहर देवहरी। diversion name and and the second of the second where a excist housest housests ( 1) The marks we got is a said of the party of a so amost well to soon a sate not stated and attentity with the state of the south of the many same as a same of the many of the

चदुण्ह यवा अजोगिकेवली ओघं ॥ १२५॥

पाणाजीर पहुन्य जहन्याम एगसमञ्जो, उनकरमेण छम्मामा, एमनीर पहुच परिच अंतर, जिस्तरमिन्चेएहि ओघादो भेराभाम ।

सजोगिरेवली ओघ ॥ १२६ ॥

र्ते ! पागेमञीत पहुन्त णि अतर, जिस्समिन्बरेण ओपारी भेदाभाग । पिचिदियअपङ्जत्ताण वेहदियअपङ्जत्ताण भगो ॥ १२७ ॥ पाणाञीर पहुन्त णि व अतर, जिस्तर, प्राजीत पहुन्त जहण्णेल रहराभरमहण, उक्तरसम्म अपनरासमसंग्रज्ञे गाठपरिषड्मिन्बेण्डि वेददियअपङ्जवर्षिते। शॉब्रिय

अपन्ववाण भेगभागः। एदमिदिय पञ्चन्च अत्तरं ॥ १२८ ॥ गुण पञ्चन्च अभयदो वि णात्मि अत्तर, णिरत्तरं ॥ १२९ ॥ पदाणि दो वि सुचाणि सुगमाणि।

ण्यभिदियमगणा सनता ।

चारों धपर और अयोगिरेजरीजा अन्तर ओपके समान है।। १२५ ॥ माना जीयोंगी अपना जाम्बारें पर समय और उत्तरपत्ते छह मास भन्तर है, एक जीयशी अपना अन्तर नहीं है, निरन्तर हैं। हम प्रकार आयमकपवासे काई भद्र नहीं है।

सवागिकालीका अन्तर ओपके समान है ॥ १२६ ॥

फ्याँकि, नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है; इस

मकार आपसे कोर नेद नहीं है।

पचन्द्रिय रुक्ध्यप्यक्षित्रोंका अन्तर ब्रीन्द्रिय स्वरूपवर्षतिक्रोके समान है ॥१२०॥ माना वार्योंका अवन्त अन्तर नहीं है, निरस्तर है, एक अव्यक्त भरास अध्यक्त सुद्रभयप्रक्रममाण और उत्तरपक्ष धनन्तकारात्मक अवस्थात पुरुष्परियननममाण अन्तर होता है। इस साह श्लीन्द्रय अध्यवपीनकांत पचन्द्रिय सम्भययात्वकांक अन्तरमें कार अन नहीं है।

यह गतिरी अपेक्षा अन्तर वहा है ॥ १२८ ॥ गुणव्यानरी अपेक्षा दोनों ही प्रकारने अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १२९ ॥ य दानों हा एक सुगम है ।

इस प्रकार इत्यियमागवा समाप्त हुई।

१ क्षत्राणी सामान्योगप् । सः सिः १ ८ । ४ पूर्यप्तियो अर्थन्तसङ्क्रम् ३ छः तिः १ ४ २ उत्तरं प्रमुप्यतो पि नारस्यन्तरस् । सः किः १, ८ सगममेद सुच । एगजीव पहुच्च जहण्णेण सुद्दाभवग्गहण ॥ १३१ ॥ दुरे। १ एढेसिमणपिदअपज्जनएम् उप्पज्जिय सन्तरवेरिण शालण पुणा अपिर

on a 18 - a - and on only, backer in a sta

उक्करसेण अणतकालमसखेडजपोग्गलपरियट्ट' ॥ १३२ ॥ कुदो १ अध्यिदमायादो प्रमण्यदिमाइएसुप्पन्निय अतरिदनीमो मणप्यदिकाय

द्विदि जारलियाण अमरोजनदिभागपोग्गलपरियद्वमेच परिभामय जणाप्पदमेनकायद्विदि च. तहा अप्यदमायमागदो जो होदि, तस्त मुत्तत्व महस्मतहग्रहभा ।

इनके पादर और धट्म तथा उन सबके पर्याप्तक और अपर्याप्तक जीवोंका अन्तर कितन काल होता है ? माना जीरोंकी अपेक्षा जन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १३० ॥ यह सूत्र सुगम है। उक्त जीरोंरा एक जीररी अपेक्ष जघन्य अन्तर बुद्रभवग्रहणप्रमाण है॥१३१॥

फ्योंकि, इन पृथियाकायिकादि जीवोंका अविनक्षित अपयात्तर्कोंमें उत्पन्न हाकर संयक्ताक कारल पुन विपक्षित कार्यम आर्थ हुए जार्वोत्र दुर्मगणहणप्रमाण जपन अन्तर पाया जाता है।

उक्त पृथितिकायिक आदि तीर्वोश उरहष्ट अन्तर अनन्तरालात्मक अमन्त्रात

प्रदृत्तपरिवर्तन है ॥ १३२ ॥ क्योंकि, विवक्षित कायस यनम्पतिकायिकोंमें उत्पन्न हाकर भातरका मात्र हुआ

और आपराक असक्यातमें माग पुरुपरियतन यनस्पतिकायकी स्थिति तक परिधान कर और मंपिर्याशन शप कापिक जारोंकी भी स्थिति तक परिश्रमण परक तत्रभाद विश्वधित धायमें जा जीव भागा है उसक स्वाल उरहर शासर पाया जाता है।

६ काव नवादन पूर्वित्यन्त्रअववायुक्तिकानां नानाजीवारभूया नारयन्तरम् । सं वि 👣 🕻

१ ण्डनेश की करून प्रवाहतका । संसि ।, ४ ६ इन्स्मननाः ६ ठा-सन्तरा पुरुषा स्त्र । स वि १, ४

कायमार्गणाके अनुरादमे पृथिरीजायिक, जलकाथिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक,

कायमागदाण राहाभत्रग्गहणमेत्रज्ञहण्णतरुगलमा ।

वणफादिकाइय णिगोदजीव नादर-मुहुम-पज्जत्त-अपञ्जताणमतर केनिरं काहादो होदि, णाणाजीव पडुन्च णत्यि णिरतर॥ १३३ ॥

सुगममेद सच ।

एगजीव पदुस्य जहण्णेण खुद्दाभवग्गहण ॥ १३४ ॥

इदेर ? अप्पिदकायादो अणीप्पदकाय गत्रण अहलहण्या काल्या प्रणा अप्पिट पायमागदस्य खरामवनगहणमेचतरुवलमा ।

उक्कस्सेण असलेज्जा लोगा' ॥ १३५ ॥

दुरो ! अप्पिदशापादी पुढार आउन्तव-नाउराहण्यः उप्परिवयः अमेगरव्वनाः मचराल वरवेद परिभमिय पुणी अध्विदरायमागृहस्य असलज्जलागमचन्द्रहरूमा ।

वादरवणफदिकाइयपत्तेयसशैरपञ्जत्त अपञ्जताणमत्तर के उनिरं कालादो होदि, णाणाजीव पद्रच्च णत्थि अतर, णिरतर ॥ १३६ ॥ स्राममेद सुन ।

वनस्पतिराधिक, निगोद जीव, उनके बादर व पश्य तथा उन अबद प्रयामक जीर अपयाप्तक जीवोंका अन्तर क्रिवन सात होता है कि नामा जीवोंकी अपना बन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १३३ ॥ पह यच गगम है।

उक्त जीरोंडा एक जीवरी अवेक्षा जवन्य अन्तर शहभरप्रदेशयमाथ है ॥१३४॥ क्योंकि विवाधन कावन अविवाधन कावका जाकर अस्तिय का स्त प्र पिषशित कायमें भाग हुए जावक शुद्धभववहक्रमाक अन्तर वाया जाता है।

उक्त जीवींचा उष्ट्र अन्तर अमेर यात लाह 🗈 ॥ १३५ ॥

क्योंकि विव्धान वनस्वानकावस वृधिका अर आह आर वायकावक जाद व AND BLAS PRINCIN MARKE ALS ME BERIN GERTING AL de 160 Re प्रतरपांच्यायका भाग हुए जायक भगन्य।तालकाशाम भन्या पादा जाता ह

बाहर वनस्पानकापिकप्रत्यक्षप्रांग आर उनक प्रयानक त्र प्रदानक खीरोजा अन्तर कियन बात हाता है " नाना आवर्षी अवस्था धन्तर नह है । य नम E # 735 H

। ह । इत्र शुवास हा ।

एगर्जीव पडुच जहण्णेण सुद्दाभनग्गहण ॥ १३७ ॥

एड पि मुत्त मुगम चैय ।

उरक्सोण अङ्गाइज्जपोग्गलपरियद्र ॥ १३८ ॥

कुरो १ अप्पिटरायादो शिगोद्जीभेतुष्पण्यस्य अङ्गाङ्कजेपागरुपरियदाशि सव कायपरिक्रमणोय मादिग्याशि परिभाषिय अप्पिदरायमागरस्य अङ्गाङकपौगगरुपरिय

मचतम्बलमा ।

तसकाइयन्तसकाइयपज्जन्तएसु मिच्छादिट्टी ओवं ॥ १३९॥ इरें १ जाणाचीर पद्दच्च बहच्चेण पाचि जनर, जिरतर, जाबीर पद्दच्च

जरूपान अंतेष्मकुत्त, उक्तस्मेण वे छावद्विमागरोवमाणि देखणाणि, इच्चेदेहि मिध्छारिडि जोषाने नेनामाता ।

सासणसम्मादिद्विसम्मामिच्छादिद्वीणमत्तर केनविर वालारी देदि, णाणाजीन पद्म ओघं ॥ १४० ॥

उक्त जीसेंडा एक जीरही अपेता जयन्य जन्तर नुद्रभवब्रहणप्रमाण है॥१२०॥ यह एक भी मुगम ही है।

उन्हें बीगोंडा उन्हेंट अन्तर अहाई पुहलपरिपर्तनप्रमाण है ॥ १२८ ॥ च्योड, वियाजिक कायन निमाद वियोज उत्पन्न हुए, तथा उसमें अज़ार पुत्रक

परिषरम् भार गण कायिक द्वारोमें परिभ्रमण करनम् उन्हरी स्थितिप्रमाण साधिक क्षार्र परिभ्रमणकर वियाजन कायमें आयं कुर शिवक अदृश्चित्रण द्वार्यक्षण असर पापा भारत है।

नमर्कारक और तमकाधिक प्याप्तक त्रीरोंने मिट्याद्यक्ष त्रीरोंका अतर आप्र

नविषया है ।। १३० ।।

क्यों के नाना आयों की जब सा काई जनते नहीं है। निरामर है। यह प्रीवरी क्या अञ्चय अनमुद्रन जनते हैं जाते के क्या देशान दी क्यांसद सारायप्रज <sup>तर्</sup> है इस प्रकार विश्वादाय आयों के आये जनतम इनके जनतमें काई भई नहीं है।

वनस्थित और वसस्ययिक प्रयावक मामादन्यसम्बद्धि और मध्यन्मिष्यास्य सर्वे संजननर क्षित्रक साथ हाला है ? जाना आसास वया वायक ममान राज

1 080 H

र वर्षेक्षाच्याहर्णन व्यवस्थान व्यवस्थान । राष्ट्रमान्त्राहरूपणाल्याच्याच्या वर्षा स्थापन अस्तर्वे । स्थापन अस्तर्वे स्थापन अस्तर्वे स्थापन स्थापन स्थापन



भावरमाएसु उपपरणो । आपछियाए जमसेज्जदिभागेण गप्तहि जते।मुद्रुतेहि य उजिपा तमराइय-तमराइयपञ्जनद्विदी अतर होदि । मम्मामिच्छादिहिस्म उच्चदे→ एक्को एइदियहिदिमन्छिय जीपा अमेणि-

पचिदिएमु उत्राप्यो। पचिह पज्नतीहि पज्नत्तपदो (१) निस्पतो (२) निस्पते भवनवासिय राणरेतरदेवेसु जाउज र्याय (४) तिस्मिमय (५) पुन्तुत्तेदेरेसु उररणा। छहि पत्रवसीहि पत्रवसारों (६) निस्मतों (७) निसुद्धें (८) उनमममम्मन पडिरण (९)। मम्मामिन्छच गडो (१०)। मिन्छच गत्वतिरदो मगद्विदि परिभमिय अवोमुरुवार मेमाण तम-रमपरवत्तिहिदीण सम्मामि छत्तः गदी । रद्धमतः (११) । मिच्छत् गर्ण (१२) ण्रहिएस् उत्राच्यो । जारमञ्जोषुहुनेहि कणिया तम तमपजननाहिदी उरह स्मतर होति ।

असजदमम्मादिद्विषाहुडि जाव अपपनतसजदाणमतर देविंग मालादो होदि, णाणाजीन पहुच्च णित्य अतर. णिरतर ॥ १४३ **॥** गुगममेद ।

नड नइ चन् मरा भार स्थायरकाविकोम उलाच नुभा । इस प्रकार भावलीक असम्यातव बगा भार नी भनतमुद्रतीन कम बगवायिक भीर बसवायिकपयान्तकीकी स्थितिमाण धम्पर शामा हा।

दस्याविक भार जनकाश्यक्षयान्तक सम्यक्तिम्यारप्रिका अतर बहुत हैं-९६ -इय जो रोकी स्थितिका प्राप्त काह एक जाय असका पारि प्रयोग उत्पन्न हुआ। पार पप रनवीं व पवरन हा (१) रिजाम र (४) रिपुद हा (३) अपनयांनी या वानणल्ह इचान भागुद्ध वा अदर (4) विज्ञाम २८ ) पुत्राना व्योम अलाम हुना। छहा वयानवास प्यान (१) विज्ञास ७ (३) विद्वाद (१) उपराधनस्यवस्यका प्राप्त दुधा (१)। वधन्त् मध्य मध्या उद्या गया (१)। पुन मिथ्या यहा आवर अनत्त्वा मान हुपी चार चारना स्थानजनाण पाराज्याय करह बसरायिक धार बसकायिकप्रयासकरी क्टिन ६ व्लन्द्रन अराज रह जानपर सम्बन्धियान्यका प्राप्त हुया। इस बहार क्लर रूप हुन (११) । या इ निय्या एका आहर (१५) व ह्री त्र्योंने उत्पन्न हुना । (व प्रकार इन राग्ड चलनाहुनीम कम यस बार प्रमापया नकीकी विवर्ति हो एक हानी इस्टर मन्याचणाराष्ट्र श्रीशोद्या १ हर बन्तर हाता हूं।

बनसम्बन्धिः गुणन्यानम् १६० अत्रमन्ययन् नः अस्माविहः आग्वः ब्लिइस्ट्रेन्ट व रोग्न बन्य कित्र हाउ हाता है है नाता जी गरी जाना व रहारे, दिल्लारे ॥ १८३ ॥

25 27 22 2 5 1

एगजीव पहुच्च जहण्लेण अतोमुहुत्त ॥ १४४ ॥ एद वि मुगम ।

उनकरसेण वे सागरोवमसहस्साणि पुन्वकोडिपुधत्तेणन्महि-याणि, वे सागरोवमसहस्साणि देसुणाणि ॥ १४५ ॥

असवदमस्मादिद्विस्स उबहे- एवा ण्डिट्यिद्विद्विम्बिट्टा असर्जियांचित्यसम्बन्धिस्य उदरण्या। व्यद्धि वज्नवाद्धि वज्नवयद्ध (१) विस्पता (२) विसुद्धा (१) भरणता (२) विसुद्धा (१) भरणता (२) वाल वरिष्य अध्यामिय-वाणाँवारे मेसु आउअ विषय (४) विस्पता (५) वाल वरिष्य अग्यामिय-वाणाँवारेसु वा हे देसु उदरण्या। छिट्ट पञ्चलीहि पज्नवयदा (६) विस्सता (७) विसुद्धा (८) उत्तम्बनसम्बन्धा प्रधानियामेसार्ज्या । वालाव्धि (८) उत्तम्बनसम्बन्धा प्रधानियामेसार्ज्यामार्ग्य वर्दा । अतिवा सिन्छन वर्गुल समिद्धि वर्तिभिय अत्य अस्मान्य पढिउण्या (१)। उत्तम्बनसम्बन्धा प्रधानिया अस्मान्य पढिउण्या (१०)। छद्धस्यर। पुर्वेग सास्य गद्धा नावियाण अस्प अस्पत्य अस्पत्य वर्षाद्धि अत्याद्धा वर्षिक्षा अस्पत्य प्रवासिक्षा वर्षा वर्या वर्षा वर्षा वर्

उक्त जीरींसा एक पीनसी जेवडा जयन्य जन्तर जन्तमुद्दर्ग है ॥ १४४ ॥ यह मुख नी सुगम है।

उक्त जनयतादि चारों गुणसानरती यम और वनपर्याण औरोंग्र उरहृष्ट अन्तर प्रीशेटिएपस्यम अधिक हा महस्रमागगपम और इंछ रम दा महस्र मागगपम है ॥ १४५ ॥

हमीने पहुण वन और व्रत्यवानक आस्वतमयस्विका उत्तर् असन हहत है- पेकीमूर्वास्थानिका प्रान्त वाह यह बाब अवसी वर्षा मन्त्रीयम व्याप्तक स्वीमें असम क्या वार्म वालावाह व्याव अवसी वर्षा मन्त्रीयम वर्ष (व्याव केर्न केर अवन्यासा या वाल्य मर वर्गी आयुक्त वायर हरा था विष्यास्था प्रदा्त हो (के विभाग कर्ष) विष्युक्त हा दि उपास्थास्य क्या स्वत्य प्रद्या (व्याव व्यामसम्बद्धस्य कार्म वह सामान्त्र आपि अवश्व हुना। यहाँ विभागवान पर्यान और अन्तरका प्राप्त हा कियापमा जवस्य वर्गा क्या व्यावस्था व्यावस्था क्या प्रदा्त व्यामसम्बद्धमा प्राप्त हुमा (क्ष)। इस प्रवाद अन्तर उत्तर्य हुना। पुन सासाह्य व्यामसम्बद्धमा प्राप्त हुमा (क्ष)। इस प्रवाद अन्तर उत्तर्य हुना। पुन सासाह्य व्यासम्बद्धमा प्राप्त हुमा (क्ष)। इस प्रवाद अन्तर उत्तर हुना। पुन सासाह्य व्यासम्बद्धमा प्राप्त हुमा (क्ष)। इस प्रवाद अन्तर उत्तर हुना। पुन सासाह्य व्यास्थानका आवर पही भावर्यक अस्तरहुना। क्ष्य क्ष भीर क्षणवालका उत्तर्य हुना। इस स्वया और क्षणवालका उत्तर इस्प

1 8. 4. 284

सजदासजदस्म उच्चदे- एक्को एइदियद्विदिमन्छिटो सीप्पपिचदियपञ्जवएस उपवरणो । अमण्णिसम्मुव्छिमपञ्जचएसु हिष्ण उप्पादिदो १ ण, तत्य मनमामज्ञम रगहणाभावा । तिण्णिपक्ल-तिण्णिदियमेहि अंतीग्रहचेण य पढममम्मच मजमानजम च जुगव पंडिपणो (१)। पदमसम्मचदाए छाप्रतियाजी अत्थि ति मामण गरो। थेतरिदो मिच्छच गत्**ण सग**हिदि परिभमिय पच्छिमे तमभेरे मम्मत्त घेत्रुण दस्त मोहणीय खित्रय अंतोमुहत्तात्रमेसे ममारे मजमासजम पडिवण्णो (३)। सद्दमतर। अप्पननो (४) पमनो (५) अप्पननो (६)। उत्तरि रात्रगमेदिन्दि छ प्रदुषा। एव बारसञ्ज्ञोमुहुत्ताहिय-ञेडुवालीमदिवसेहि ऊणिया तम-तमपज्नत्तीडुदी सब्दर-सञ्दर्कस्पवर ।

पमचस्म उञ्चदे- एक्को एइदियद्विदिमन्छिदा मणुमेमु उराम्यो । गम्भादिअ वस्मेण उरसमयम्मत्तमप्यमत्त्राण च जुगर पडिराणो (१) पमत्तो (२) हेट्टा परिवरिष अवरिदो । सगद्विदि परिभामिय अपन्छिमे भेर नम्मादिश्री मृष्टुमे आहे । दमणमार्हणाप

प्रस और प्रसपयान्तक सवतासयतका उत्हार अन्तर वहते हैं- एकदिय जीपाँकी स्थितिमें स्थित कोई एक जीव सभी पचे द्विय प्याप्तरामें उत्पन्न हुआ।

चरा—उक आपने। असदा सम्मृष्टिय पर्याप्तकोंने क्यों नहीं उत्पन्न कराया !

समाधान-नहीं, क्योंकि, उनमें सवमासयमके बहुण करनेका जमाप है।

पुनः उत्पन्न होनके प्रधात् वान पक्ष, तीन दियम और अन्त<u>मु</u>हृतम प्रथमी परामसम्यक्त्य भीर सयमासयमका एक साथ प्राप्त हुआ (१)। प्रथमोपरासम्यक्त्य बारुमें एइ आर्यारुया द्वेष रहेन पर सासार्नगुणस्थानको गया और जन्तरका प्राप्त हा मिष्पात्वमें जाकर वपना स्थितियमाण परिश्रमण करके अतिम वसमयमें सम्यक्षका प्रहणकर आर दशनमाहनीयका शय कर अत्तम्हनप्रमाण ससारक अवशिष्ट रहन पर स्यमासयमधा प्राप्त हुवा (३)। इस प्रकार अन्तर रूप्य हुना। वधान् अप्रमत्तस्यत (४) वमत्तराय ( • ) बार ववमत्तरायत (६) हुना । इनमें श्रपक्षेणीसम्बन्धा उपरक्ष एई थन्तमुद्भत बार मित्राय । इस प्रकार वारह बन्तमुद्धतीस बधिक नइतारीस दिनाम हन इस बार त्रमप्रयानकाँको उत्हर स्थित हो उन सपनासयत आयोका उत्हर बन्तर है।

बनकायिक आर बनकायिकपयात धमससयतका उत्हर धन्तर करत 🖰 पर्कोन्द्रय स्थितका प्राप्त काह एक जाय मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ और गमका माहिस भाद वरक प्रधान् उपरामसम्बन्ध और अपमन गुलस्थानका वन साथ प्राप्त दुधा (१)। प्रधान् प्रमण्ययत हा (२) मीच विर धर भानरका प्राप्त मुधा। अपनी उस्हर स्थित ममाच परिश्रमण करकः अन्तिम भयमें सम्यक्षित्र माच्य हुआ । पुनः दशनमादनीपडी स्रविय अप्पमचे। होर्ण पमचे। जादी (३) ठद्भवर । मूत्री अप्पमचे। (४)। उत्ररि छ अवोम्रहत्ता । एर अद्वृहि वस्मेहि दमहि अवोम्रहुवहि य उथा तम्र-वनप्रव्यविद्री उक्रस्मतर ।

अप्यमचस्स उच्चदे- एक्को धाररहिदिमच्छिटो मणुनमु उररच्यो ग्रह्मादिश्वह-वस्मेण उससमसम्मचमप्पमचगुण च जुगर पहिबच्चो (१)। अवस्थि माहिदि परिभ-मिय पश्चिम अने मणुना जादा । सम्मच पढिरण्या दमणमाहणीय नारिय अनामुहता-वसेने समारे रिमुद्री अप्यमचा जादी (२)। लद्भवर । तरी यमची (३) अप्यमना (४)। उरिर छ अनेमुहुत्ता। एवमहृहि रामाहि दमहि जनामुदुर्चाह य उपिया नम तमपञ्जनद्विदी उक्त्यसमतर ।

चदुण्हमुवसामगाणमतर केवाचिर कालादो होदि, णाणाजीर पद्धचओष ॥ १४६ ॥

सगममेद ।

एगजीव पडुच्च जहण्गेण अतोमुहुत्तं ॥ १४७ ॥

शयं करके आमाचसयतं हा प्रमाचसयतं हुआ (१)। हत्य प्रकार अन्तर प्रव्य हा गया। पुत्रः भमनचसयव हुभा (४)। इनमें ऊपरके छह अन्तमुक्क और मिराय। इस महार इक्ष मन्तमुद्रत भीर भाउ पर्योक्षे प्रमा प्रसानीर प्रसप्यासप्तपी उत्हार्थ रिधान हो उन प्रमान सवत जीवाँका उत्हार भन्तर है।

प्रसंवाधिक भीर वनवाधिवपयाप्त अप्रमाणसम्बन्ध उत्वय अन्तर बहुत है-हशायरकायकी स्थितिमें विद्यमान काई वक्त औष मनुष्योंमें उत्पन्न हभा भार सम्बद्धा आह क्ष भार प्रवस उपनामसम्पत्रम्य भोट भग्रमस तुबस्थानका एक साथ प्राप्त हुआ (१)। प्रधात अन्तरका प्राप्त हा अपनी स्थितिप्रमाच परिश्रमणकर थन्तिम अपने मनुष्य हुना। साध्यक्तवको प्राप्त कर पुनः वृद्योनप्राह्मीयका शय कर शसारक भन्तमुहुन अवादाह रह जानपर विशुद्ध हा अप्रमश्तवत हुआ (२)। इस महार अन्तर साथ हा गया। तत्वभात प्रमत्तत्वयत (१) भार भवमत्तव्यत दुशा (४)। रजमें प्रपर ६ शपक्रमची साय भी एई भलागुइत भार मिराय । इस प्रशार भाड वर भार दरा भलागुरनीस धन बस और बसपर्याप्तकोंकी उरहफ स्थिति हो अन अप्रमत्तस्यत जीवीका उरहफ अन्तर है।

वसवाधिक और वसवाधिकपर्याप्तक पति उपग्रामकोका अन्तर किन्द काउ होता है ! नाना जीवोंकी अपेक्षा आपके समान अन्तर है ॥ १४६ ॥

यह गूब सुगम ह ।

बारी उपधामकोका एक बीक्की अवक्षा अपन्य अन्तर अन्तर्दात है।। १,०।।

<sup>,</sup> चन्द्रीहरूबकायां व नार्थं शहस्यां साराम्द्रश्च । ह 🔳 ह g cast aff au carester im fe e

एद पि सुगम ।

उक्कस्तेण वे सागरोवमसहस्साणि पुव्यकोडिप्रधत्तेणव्यहियाणि, वे सागरोवमसहस्साणि देसणाणि ॥ १४८॥

जया पीचदियमनगणाए चदुण्डमुत्रमामगाणमतरपहरणा पहरिदा, तथा एव वि निरवयस प्रस्वेदस्या।

चदुण्ह स्वा अजोगिकेवली ओघ ॥ १४९ ॥

नुगममेर । मजोगिक्वेही ओघ ॥ १५० ॥

ण्ड वि सुगव ।

तमराज्यअपञ्जताण पचिदियअपञ्जतभगो ॥ १५१ ॥ इरो रे मानार्जात पर्वत्य पारित अनर, धमजीत पर्वत्य जहाँचेण सुरामगणाय, इक्डम्मेन जारकात्रनमंगेर यो गलपापिक्षम्योणीह प्रचिद्वपत्रपरवनेहितो तमकार्य

वरव्याचा वर्गनाम ।

बाई गूच की गुगम है। इन्ह व ग्रेंडा एक शिकी जो प्राउत्हृष्ट जन्तर त्रमण पुरेहें।दिएवर-वि

क्रीब्ड 🖶 गद्रप्र माग्रापन तथा हुउ क्रम दो गह्र्य माग्रापन है 🛭 १४८ 🛭 विश्व बद्धारण पृथा प्रथमार्थणाम चारा उपत्रामकाकी भानरप्रवर्षणा प्रवापन

**चे १** इभ्र बहार वह पर नी मामस्त्रकाम भविषक प्रकाल करना चाहिए। न्याने अपन्न कीर क्यामिकेटपीक्का कन्तर अपने समान है ॥ १४९ ॥

वह मृष मृषम 🕻। म देवित हर गरहा अस्तर आयहे समाज है ॥ १५० ॥

बाई मृथ का श्राम है। क्षतार्थितः व्यवस्थातिहाँ इति वास्ति । वास्ति वास्ति । व

क्लांच करता. के एक्से ज्याचा कल्लाह नाम स्टब्स स्टब्स अपना प्रप्राची ्राच्यास्त्रयम् । १७६७म् चनलकः गत्यकः असम्बातः गुरुकास्थतनः सः सम्बद्धाः रदन्दर दन्नरमास्य स रथरणार मनारामनराह प्रमान शा भर भी है।

> FINATIO ---- ( B. Back, 40 6/m, 48) & & \$1.6 もれていい かけままえる

एद काय पहुच्च अतर । गुण पहुच उभयदो वि णस्य अतरं, णिरतर ॥ १५२ ॥

सुगममेद सुन ।

एउ कावमध्यणा समजा (

जोगाणुवादेण पचमणजोगि पचनिचजोगीत कायजोगि-ओरा-टिपकायजोगीत मिच्छादिट्टि-असजदसम्मादिट्टि-सजदासजद-पमत्त-अपमत्तसजद सजोगिकेवटीणमत्तर केविचर काछादो होदि, णाणेग-जीव पडुच्च णात्य अतर, णिरत्तर्।॥ १५३॥

इदे ? अल्पिर्वेद्धानमहिदअल्पिरगुण्डाणाण सञ्चवाल सभगारे । कपमेग वीवमाधेक अतराभावे ? ण सार जीवतरामगेणतर सभविद, मग्गणाए रिणासापचीदो । ण च अण्यागुणगमणेण अतर सभगीरे, गुणतर गदस्म जीरस्स जोनतरामणेण विणा पुणो आगमणाभागारो । तम्हा एगजीरस्म रि णत्यि चैर अतर ।

यह अन्तर पायकी अपक्षा कहा है। गुणस्थानरी अपेक्षा दानों ही प्रकारते अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। १५२।।

यह सूत्र गुगम है।

इस प्रकार कावमार्गणा समाप्त हुइ।

योगमार्गणाके अनुरादने पाचों मनायोगी, पाचों वचनयोगी, बायपानी और औदारिक्राययोगियोंमें, मिथ्यादिष्ट, असयतसम्बन्धि, सयतस्यत, प्रमचस्यत, प्रम मचस्यच और सयोगिकेशिवींकों अन्तर कितन काल होता है। नाना जोनोंकी और एक जीरवी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। १५३॥

सम्भान--दश्यक गुजस्थातीर्ज न ता भाग्य वागर्ज वस्तवस्य स्वतर सस्तव है, क्योंकि, यस्त मानन यर विवाहित मागजाक विनाशकी भाविक भाती है। भार न सन्य गुजस्थातों जानस भी भावतः सम्यव है क्योंकि दृशरे गुजस्थानका गय दृष्ट जावक अस्त्र वागरा मात दुष्ट वागरा अस्त्र वागरा मात दुष्ट वागरा मात्र वागरा मात्र दुष्ट वागरा मात्र वागरा वागरा स्वतिक स्वति वागरा वा

र शागानुशदेन कामकाक्ष्मानसभीत्वा विष्यादक्षक्षयन्त्रम्यस्थलवस्यावप्यवस्य प्रस्तान्यस्थलवस्य विषयः । स्वतिकार्यस्य प्रस्तीतिकार्यस्य कास्त्रप्तस्य । स्वतिकार्यस्य प्रस्तीतिकार्यस्य प्रस्तीतिकार्यस्य प्रस्तीतिकार्यस्य प्रस्तीतिकार्यस्य प्रस्तीतिकार्यस्य । स्वतिकार्यस्य प्रस्तीतिकार्यस्य स्वतिकार्यस्य स्वतिकारस्य स्वतिकारस्य

661

महाबद्दी ।

दृक्खडागमे जीवद्राण

f 2. 4. tus

सासणसम्मादिद्रि सम्मामिच्छादिद्रीणमतरं केवचिर कारादो

होदि, णाणाजीव पद्धच जहण्णेण एगसमय' ॥ १५४ ॥

सगमभेद ।

उक्तस्सेण परिदोवमस्स अससेज्जदिभागो ॥ १५५ ॥

इदो ? दोण्ड रामीण सातरचादो । सातरचे नि अहियमतर किण्ण होरि!

एगजीव पद्धन णत्थि अतर, णिरतरं ॥ १५६ ॥

इरा १ गुप-जोगनस्ममणेहि तदमभग ।

पर गूच मुगम ह।

चदुण्हमुपसामगाणमत्तरं केवचिर कालादो होदि, णाणाजीव

पदुन्च ओघ'॥ १५७॥

इरो र जरण्येण जगममञा, जरकस्मेण वासपुधत्तमिश्रेष्टि ओघादे। मेदाशामा

उन्ह यागराज मामादनमञ्चयग्रहष्टि और सञ्चिमिध्यादृष्टियोंका अन्तर किने

बाउ राज है है नाना जीरोंकी जपना जयन्यमे एक समय अन्तर है ॥ १५४॥

उन्हें असिंक्ष उन्हर अन्तर पत्योपमके अवस्त्यानों भाग है ॥ १५५ ॥ क्यें है, य दानों ही गशियां गान्तर हैं।

प्रदा<del>—गावयोह भा तर रहन पर औ भवित भगतर क्यों नहीं हाता है ।</del> नना राज-स्थानायम ही अधिक अस्तर नहीं हाता है।

इन्हें आरों हा यह अंशही अपना अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १५९ ॥ भ्य 🕫 अन्य गुजस्थानी जार ज य यागाम गमनजारा उनका बन्तर बगनव है। इन्ह राहरात्र चाय उपापमहोसा अन्तर स्तित सात होता है। ताना नीतिसे

भवेदी भी रह समान जन्म है ॥ १५ जा। करणह अञ्चल कहामान जार उत्तरान क्षणुपक्रम जन**्हें, इ**ल प्रहार मा ६ क्लाम दबद बलाग्य दाद बद बदा है।

रदर नाम देश देश में ने स्ट्रांस ही के के e ent to an edge utile with

एगजीव पहुच्च णित्य अतर, णिरतर ॥ १५८॥

जोग गुणतरगमपेण वदसभाग। एमजामपरिणमणशास्त्रदा गुणकाले सराजगुणो वि कप णव्यदे १ एमजीवस्स जैतराभावपदुष्पायणस्वादो।

चदुण्ह खवाणमोघ'॥ १५९॥

णाणाजीत पडुरूच जहल्लेण एगममय, उक्तस्तेण छम्मान, एगजीत पडुरूप णीत्य अतरमिरुचेदेहि भेदाभागा।

ओराल्यिमस्सकायजोगीस मिच्छादिद्वीणमतर नेवित कालादे होदि, णाणेगजीव पहुच णस्यि अतर, णिरतर ॥ १६० ॥

तिम्ह जोग-गुणतस्तक्तीए जभागदो ।

सासणसम्मादिद्वीणमतर केविवर कालादो होदि, णाणाजीन पहुच ओष ॥ १६१ ॥

एक जीरनी अपेक्षा अन्तर नहीं हैं, निरन्तर हैं ॥ १५८ ॥ फ्यॉरिंक, अन्य योग और अन्य ग्रामक्षातमें ममदद्वारा उनवा अन्तर अस्मत है। प्रशा—एक योगक जरेणमन बाग्स ग्रामक्षातवा कात सम्यातग्रामा है, यह वैस्त जाना बाता है !

समाधान—पत्र जायने अन्तरका अभाग बतानवात शृत्रक्ष जाना जाता है कि एक योगके परिवतन-कारूक गुणक्कानका का र संख्यानगुष्का है।

उक्त योगराल चारों धपरोंग अन्तर ओपके ममान है ॥ १५९ ॥ माना जायोंको अध्या जधन्यत एक समय, उत्तर १६ छह मान अन्तर है तथा एक जीवकी अपना अन्तर नहीं है। इस मकार ओपस अन्तरमें काह नेह नहीं है।

विद्यारिक्षित्रभाषपात्रियोमें मिन्यादिष्ट वीरोंक अन्तर कितन यान हाता है है नाना जीव और एक बीचरी अपधा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। १९०॥

पाना आहे जार के बार्ड के पान किया के स्वाप्त के पान कार गुणस्थानक परिवननका क्योंकि, आंदारिकमिश्रवाययाधियाँमैं याथ आहे गुणस्थानक परिवननका भभाव है।

अद्वारिकामध्यक्रपयोगी मामादनसम्पर्धष्टेषोक्ष अन्तर किनने धान होता है है माना जीवेंबी अपधा अन्तर आपके समान है ॥ १६१ ॥

६ एक और प्रति भार वन्तरम् । सः ति २, ८ ९ प्रदेशो स्परायास्य २ केला केली च रास्ता स्वर् । सः ति १ ८

**₹**○]

हुदो १ जहण्णेण एस्सम्यो, उनकेस्मेण पिलेटोर्गमस्य असरेउन्टिभागा, उन्टरि र्योपारो भेदाभागा ।

एगजीवं पडुच्च णत्थि अतर, णिरतर ॥ १६२ ॥

इदो १ तस्य जोगतरगमणाभागा । गुणतर गडस्म ति पडिणियत्तिय सामणगुण्ण

त्तिह चेर जोगे परिणमणाभागा ।

असजदसम्मादिद्वीणमतर केवर्चिर कालादो होदि, णाणाजीव पद्धच्च जहण्णेण एगसम्य ॥ १६३ ॥

कुदो १ देर-णरहय-मणुम-असंजटनम्मादिद्वीण मणुमेन उप्पत्तीए रिणा मणुम

असजदमम्मादिद्वीण तिरिक्छेसु उप्पत्तीए निणा एगममय असजदसम्मादिद्विविरिद्ध ओरालिपमिस्मरायजोगस्स सभारते । उन्स्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ १६४ ॥

जर्कस्सेण वासपुभत्तं ॥ १६४ ॥ तिरेक्स मशुरुभेनु जामपुभवमेचकालममजदमम्मादिङ्गाम्रेखादीमारा ॥ एगजीव पहुच णस्थि अतर, णिरतर ॥ १६५ ॥

" - क्योंकि, जयन्यसे एक समय, और उत्कपसे पस्योपमका असल्यातवा भाष अन्तर है, इस मकार ओघसे कोइ भेद नहीं है।

उक्त जीरोंका एक जीरकी अपेक्षा अन्तर नहा है, निरन्तर है ॥ १६२ ॥ फ्योंकि, शीदारिकमित्रकाययोगकी अवस्थामें अन्य योगमें गमनका अभाव है।

तथा अन्य गुणस्थानना गये द्वप भी जीवके लीटकर सासादनगुणस्थानके साथ उसी ही योगमें परिणमनका अभाव है। औदारिकमिश्रमययोगी असयतसम्यग्दृष्टियोंना अन्तर निवने काल होता है।

औदारिक्रमिश्रराययोगी असयत्तरम्यग्रदृष्टियोंरा अन्तर रितने काल होता है। नाना जीतोंरी अपेक्षा अधन्यमे एक समय अन्तर है ॥ १६३ ॥ फ्योंफि, देव, नारकी और मनुष्य असयतसम्यन्दृष्टियोंका मनुष्योंने उत्पतिक

विना, तथा मनुष्य असयतसम्यग्हिएयाँका तियाँचीम उत्पक्षिके विना असयतसम्यगिष्टि याँसे रहित भारतिग्रामधकाययोगस्य एक समयवमाण काळ सम्मेव है। भारतिसम्बद्धार्थियां अस्यतमभ्यस्टियोंसा उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथकसम्बद्धार

है॥ १६४॥

है ॥ १६४ ॥ क्योंकि, निर्यंच और मनुष्योंमें चपपृथक्त्यप्रमाण कालतक असपतसम्पादि योंका उत्पाद नहीं हाता है।

औदारिम्मि नमाययोगी असपतमध्यम्द्रष्टियांमा एक जीवनी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १६५ ॥ त्तरिद्व तस्स गुण-जोगतरमञ्जीए अभागा ।

सजोगिकेवलीणमत्तर केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीव पद्धच्च जहण्णेण एगसमय ॥ १६६ ॥

इदो 🏻 कग्रहपञ्जायभिरहिदने ग्रहीणमेगसमञ्जावरुमा ।

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ १६७ ॥

रत्राहराज्ञाल्य विणा केमरीण वासपुधराज्यणसमदादी ।

एगजीव पहुच्च णत्यि अतर, णिरतर ॥ १६८ ॥

इदो ? जोगनरमगत्न ओरालियमिस्मनायनाम चैत्र हिटस्म अनतासमना । वेउव्यकायञ्जागीसु अदुड्राणीण मणजोगिभगो ॥ १६९ ॥

हुदा ? णाणेगजीत पदुश्च अत्रराभारेण माधम्मादा ।

वेडब्बियमिस्सकायजोगीसु मिन्छादिद्वीणमतर केउचिर काहादो

देदि, णाणाजीव पहुच्च जहर्णेण एगसमय ॥ १७० ॥ क्योंकि, आशारिकामधाराययाची असपतसम्बन्धिः श्रीपमे उत्र गुणस्थान श्रीष्ट

भीदारिकमिधकाययागके परिवतनका अभाव है। श्रीदारिकमिश्रदाययोगी सयोगिरेजली जिनोंका अन्तर क्रियन प्रज हाता है !

नाना जीवोंकी अपेक्षा जपन्यसे एक गमय अन्तर है ॥ १६६ ॥

क्योंकि, क्याटप्यायस रहित क्यली जिल्लांका एक समय अन्तर पाया जाता है। बीदारिकमिश्रराययोगी करती विनोरा नाना वीगीरी अपधा उत्प्रष्ट अन्तर वर्षप्रधक्त्व है ॥ १६७ ॥

क्योंकि, क्याटक्यायक विना केयला जिनोंका वर्ण्यक्त तक ग्हना सम्बद्ध है। औदारिक्रमिश्रकाषयांगी के तरी जिनोंका एक जीवारी अपका अन्तर नहीं है.

निरन्तर है ॥ १६८॥ क्योंकि, अन्य यागको नहीं शास हाकर बीदारिकमिधकापपाम हो स्थन

बचर्राक भन्तरका हाना भसमय है। विक्रियर समयोगियोंने आदिक चारा गुणस्थानरनी बीसेस अन्तर मना-योशियोंके सुमान है ॥ १६९॥

क्योंकि, नाना जीव भार एक जीवकी अवशा अन्तरका अनाव दावन दावन्त्र

रामानता है। विविधिवृत्तिभवाययोगियाँवे विश्वादृष्टियाँका अन्तर कितन बात राजा र ! साना जीवाँकी अपथा जपन्यम एक ममय अन्तर है, ॥ १७० ॥

त जहा- नेउविययमिष्मप्रायजीमिमिन्छाटिहिगो साने पेउविययसयजाग गरा

एगममय नेउब्बियमिस्मकायज्ञामा मिञ्छाटिट्टीहि निरहिटो दिहा । निटियममण मन्द्र जणा वेउन्वियमिस्मजायञ्जोगे दिहा । लद्वमेग्यमयमवर ।

उक्कस्सेण वारस मुहुत्त ॥ १७१ ॥

■ अथा- नेउरियमिस्मर्मिन्छाटिई।सु मरीसु नेउरियक्तयतीम गेरेसु नार्षः सुदुत्तमेत्तमतरिय पुणे। सत्तद्वनगेसु नैउन्नियमिन्मकायनोग पडिराष्णस् राग्यप्रदुनग

होदि ।

₹₹ 1

एगजीव पडुच णत्यि अंतरं. णिरतर ॥ १७२ ॥

त्त्य जोग गुणतरगमणामात्रा । सासणसम्मादिद्वि-असंजदसम्मादिदीण ओरालियमिस्मभगो

॥ १७३ ॥ कुदो है मासणसम्मार्टिहीण णाणाजीन पटुन्च जहण्यु रहस्मेण एगसमय, परिटान

नमस्स असरोज्जदिमागे। तेहिं, एगजीन पटुच पारिय अतर तेपा, अमजहसम्मारिहाण जैसे- सभी वैकियिकमित्रकाययोगा मिळ्यादप्रिजीव वैक्रियिकराययोगको प्राप्त

हुए। इस प्रकार एक समय जैनियिशमित्रमाययोग, मिथ्यादयि जानांसे रहित दिखार दिया । द्वितीय समयमें सात बाठ जीन वैतियिकमित्रशाययागमें इप्रिगायर रुए। रूस प्रकार एक समय अन्तर उपराध हुआ। विकिथिकीमश्रक्तपरोगी मिथ्यादृष्टियोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर

बारह मुहुर्त है।। १७१ ॥

जैसे- सभी वैतियिकमित्रकाययोगी मिध्यादृष्टि जीत्रोंके यनियिककाययागका प्राप्त हो जाने पर गरह मुहतप्रमाण अन्तर होकर पुन सात गठ जीगोंक वैकिपिक मित्रकाययोगको शान्त होने पर बारह महत्वमाण अन्तर होता है। वैकिपिरमि तराययोगी मिष्यादृष्टियों रा एक जीवरी अपेशा अन्तर नहीं है।

निरन्तर है ॥ १७२ ॥ क्योंकि, उन वैकियिकमित्रकाययोगी मिच्याद्यप्रियोंके बन्य योग और बन्य गुणस्थानमें गमनका अभाव है।

वितियसमित्रसाययोगी मामादनमस्यग्दृष्टि और असंयतमस्यग्दृष्टि जीवाँका

अन्तर औदारित्रमि प्रताययोगियोंके समान है ॥ १७३ ॥

पर्योक्ति, सासादनसम्यग्दृष्टियाँका नाना जीजाँकी अपेक्षा जपन्य बार उत्हर्ष अन्तर प्रमद्य पर समय और पस्यापमका असंस्थानमा माग है हनम, प्र

६ अपनी 'सागहि ; जापनी 'सागचहि , स्प्रती सागचहि इति पारः ।

णाणाजीन पदुरच जहण्णुकरसमायएग्यमय मामपुघचतरेणं, एगनीव पदुरच जतरा-भारेण च तदो भेदासाता ।

आहारकायजोगीस आहारमिस्सकायजोगीस प्रमत्तसजदाण-मतर केवचिर कालादो होदि. णाणाजीव पहुच्च जहण्णेण एगसमय 11 803 11

स्राममेद ।

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ १७५॥

पद पि सुगमंभर ।

एगजीव पडुस्च णत्यि अतर. णिरतर ॥ १७६ ॥

विम्ह जाग-गुणवरमाहणामाता ।

कम्म६यकायजोगीस मिन्छ।दिद्वि सासणसम्म।दिद्वि-अमजद-सम्मादिहि सजोगिकेवलीण ओरालियमिस्सभगो ॥ १७७ ॥

जीवकी अपक्षा अन्तर वहीं है इसमा अलयतप्रम्यम्हरियोंका बाजा जीवॉकी अपक्षा जपन्य पर समय भीर उत्हार मासपूधकाय अन्तर हानस, तथा एक जीवन। भवना अन्तरका भभाव हानेल इन विविधिक मिधकाययानी सासाइन और असवतामध्यादापुर्योद्ध अन्तरमें पाइ भद नहीं है।

जाहारक्रमाययोगी और आहारविधशाययागियोमें प्रमचनवर्तोक्क अन्तर रितने राल होता है है नाना जीगोंरी अपना जपन्यम एक समय अन्तर है ॥१७४॥

यह गुत्र सुगम है।

उक्त जीगोंका उत्प्रद अन्तर वर्षप्रथकत है ॥ १७५ ॥

पह रहत्र भी समय ही है।

आदारस्त्राययांनी और आहारस्मिधशाययानियांने प्रमचनयरांचा एक बीरची अपेक्षा अन्तर नहीं हैं, निरन्तर है ॥ १७६ ॥

क्योंकि, आहारकवाययाम या आहारकविधवाययागमें अन्य याय वा अन्य गुणस्थानक प्रदेश करनका अभाग है।

यामेण ग्रापयोगियोगे मिध्यादृष्टि, मासादनमध्य दृष्टि, अन्यननध्य दृष्टि और मधीतिक रिवर्षेका अन्तर औदारिकविध्यक्षययाधियों है समान है ॥ १७७॥

र प्रीति द्वित्ववत रिति देश ।

निच्छादिक्कीन वारोपनीत पदस्य जतराभारेण, मामणमम्मादिक्कीण मानामी-प्रस्वयन्य-विदेशस्मानेवेज्वदिभागतेगीके, एगवीरगयजनगर्भागेण, अनेतर्गणा रिर्द्र व गायाजीरमयण्यम् वयमान-पुण्यननेगीह, एमजीरमपर्थनगभारेन, मजानिसानि काराज र रास्ट्राचन र-वानपुष्तेनीहे, एगजीतगयअतराभारेण च दी ह मनागनुस्तना।

पत्र वे प्रवासास समस्य । वेदागुवादेण इत्यिवेदेषु मिच्छादिट्टीणमतर केनविरं नालाग्रे

होदि, पानाजीव पद्म पत्यि अतर, पिरतर ॥ १७८ ॥ द्यानंदर प्रवा

एगजीवं पदुन्त जहण्येण अतोमुहृतं ॥ १७९ ॥ इसे है ही होत्रिनिन्छारिद्विस्त द्विमानस्त अव्यागुण गत्ना पहिनिपति है

र्द्धा प्रदेशमारक अभवत्त्व । हरूना । उन्हरनेन प्राप्त्रण पहिदोस्माणि देसुणाणि ॥ १८० ॥

क्य है, निष्यत्याद्वाद्वाका नामा अस्य भीष यद्व जीवची, स्वक्षा भनवद्वा बनाई इ व व अपन्या वस्त्रभाषां व वाका जी ता विषय अपन्य एक वामय आर र हव प्रती ६६% करण १३ जास्त्रभावः भन्तरमः, तथा यक्तः जीव्यतः भन्तरसः नमापनः। असरी धन्दन्द का का नाना बी साथ असन अ यह एक समय और उन्ह्रप धायर नाम ६०४५ व. व.च. व.च. जाउनाच अन्तरवर अवाज ब्राइन्स, न्यानिकवानयांका जनी

र भक्त कर वर ब ज्या व स्ट स्व स्व अंद सहस्र प्रदूष्णिय अन्तरास, तथा एक ब्रोशपर क्वान्तरक अन व इ न इ जो द्वारिकाल अहाययाची जोट कामणकाययाची, इन इजाबे इस बहार वानमानवा समाप्त गुर ।

रेटर एड इ. प्रदेशक सार्वादियान निष्याद्यों है जीवाद्या बनार किता करे

६ व है है बार्व के हाथ बहुता बन्तर नहां है, निहनता है 🛭 रेजरे 🖰 SEME INGE

- इ. व. एक १ हे हे हो अपना करता करता करता है।। १ वहां। इ.स.चा च छा लगणा ग्रह्म अन्य गुण्डमना अन्तर और wast and Conserved and Cale among a were test and Co

was an estimate remain and best and they 1245 872 18 F 26 1

विसदो (३) वेदगमम्मच पंडिपणो अतरिदा अपनाण आउअ वर्षिय मिन्छच गरा । लढमतर (४)। सम्मचेण बद्धाउअचाटा सम्मचणेत्र णिगारी (५) मणुमा जारा।

होदि, णाणाजीव पहुच ओघे ॥ १८१ ॥

सगममेद ।

अतोमुहुत्त' ॥ १८२ ॥

षदना चाहिए।

यह गुत्र गुणम है।

पचि अतीमुद्दचेदि उल्लाणि पणराण्य पलिदारमाणि उस्त्रस्थतर हादि। छप्पुदरिगैगरणा सोहम्माद्दिवेसु च सम्मारही बदाउजा पुन्य मिच्छचेन णिस्मारिदा। एच पुण पणरण्णपलिदोत्रमाउहिदिदेत्रीस् तहा ण णिरमारिदो । गर्थ सारण जाणिय वसन्त । सासणसम्मादिष्टि सम्मामिच्छादिद्वीणमतर केउचिर रालादी

एगजीव पडुच्च जहण्णेण पलिदोवमस्त अमसेज्जदिभागी,

जस-माह्नीयवमवी बहुाइसमङ्गियोंकी सन्तायाना बाई वच पुरववही अधवा नेपुरंकपंदी जीय, पथयन पत्यापमंत्री भागुस्थितियाणी दक्षिणे राह्य हुन्छ। एसी पयाप्तियोस प्याप्त हा (१) विधास 🗸 (२) विनुद्ध हा (३) वहब सम्यक्ष्यका मान हाव र मन्तरका प्राप्त हुमा और भायुक्त अन्तमें आगामी अपकी आयुका बांपकर मिध्यानका मात हुआ। इस प्रवाद अन्तर रूच्य हत्यवा (४)। सध्यक्यक साथ आयुक्त बाध्यस सम्बन्त्यक साथ ही जिवला (५) और मनुष्य हुआ। इस बवार पांच अ तसुहतीय क्स प्रयान प्रत्यापम स्वाधनी मिध्याहरिका उत्हर अन्तर हाता है।

पहल भाषप्रकरणामें छह पृथिवियाच नार्गवयामें मधा सीधमा। इसाम बडा-पुष्क सम्यादिष और्य मिध्यात्वक द्वारा निकासा था। किन्तु यद्दां पक्षव पत्यापमधी भायस्थितियाली द्वियाँमें उस अवारस नहा निवाला । यहावर इसका कारण आवकर

र्सीवेदी मानादनमस्परदृष्टि और मध्यम्मिध्यादृष्टि जीवीका अन्तर किएव कान

सीवदी मामादनमन्पारि और मन्या बन्यारियों हा एक वे रही अरक्ष क्ताना अन्तर प्रमानः पर्यापमचा अमेर यात्रा आग आर अन्तर्गते है ॥ १८२ ॥

होता है ! नाना जीरोंकी अपना आपक समान अन्तर है ॥ १८१ ॥

पिलदोबमाउद्विदिदेवीमुं उववण्यो । छिह पजनचीहि पज्जचपदी (१) विस्मता (२)

١, ٤, ١٤٦ ]١

[ 34

एद पि मुच सुगममेर ।

**उकस्तेण परिदोवमसद्प्रधत्त** ॥ १८३ ॥

त बहा- एको अग्मोदिहिम्निन्छहो सामणद्वाए एगे। समन्नो अपि वि दिषिवेन्स उत्तरको एमममप मामणगुणेष दिहो । विदियममए मिन्छत्त गत्यतिहा। त्पीवदिहिद परिभाषिय अपमाणे त्थीदिहिदीए एगममयाप्रमेमाण सासण गदो । स्द मनर । महो वेदनर गदो । बेहि समएहि ऊषय पित्रदोपममद्रयुषसमर रुद्ध ।

मन्माभिन्जारिहिस्त उन्चर्न एको अहारीममोहस्तरिमओ अप्योर्श दिनि उवस्तो । छदि पञ्चमोहि पञ्चपदो (१) निस्मतो (२) मिन्द्रो (३) मन्मा निन्जन पहिस्मा (४) मिन्छच गत्युगतिदो । त्यारिहिद्दि परिभमिप अते सम्मा निन्जन गरा (५)। तद्भनत । जेम मुगेण जाउन गर्द त गुण पहिराज्य अप्यार्थ उदस्या (६)। एव छदि अतामुकुषिह जिपिया त्यारिदहिरी सम्माभिन्छत्तसमार हेर्दि।

पर गर भी गुगम हो है।

थार ने मामादनमञ्चरहि और सम्यम्प-याद्यक्ष जीरोहा एक जीररी अप्रा इ. इ.स. नामायमपुरुष्टर है ॥ १८३ ॥

नभ नम्य पहारी स्थितिका प्राप्त वाह एक जीन सामान्त्रमुणस्थातिक कार्य बाह समय क्रमाण वहन पर क्या ग्रासीय जनाज कृता भार एक समय सामान्त्रपृष के सन्द्रक सम्प्य हक्ष्मत हिना । जितीय समयम मिथ्यस्यकः मारह जनस्वा प्राप्त हुं।। स्य दहेश १२ तननाम पारश्यास्य करक जनाम स्थित्यक्षी हिन्तिये एक हामय भवानि वहन पर सम्प्यत्रम्यक ग्रामका गया। हम प्रकार ज नरहरूप हुंसा। पुन महा और स्व वह सम्प्यत्रम्या हम प्रकार नहां सम्प्रीत क्या प्रस्तापामान्त्रपृष्ट विश्व स्था स्थाप स्था

रे, ६, १८६ ]

[ ९३

असजदसम्मादिद्विपहुडि जाव अपमत्तसजदाणमतर वेचितर कालादो होदि, णाणाजीव पंडुच्च णरिय अतर, णिरतर ॥ १८२ ॥ सुगममेह ।

अनराणुगमे इचित्रेदि-अनरपराचम

एगजीव पडुञ्च जहण्णेण अतोमुहृत्त ॥ १८५ ॥ इदो । अण्यागुण गत्ण पांडिणियाचय व चॅर गुणमागराणमेतोमुद्रुचतस्त्रतः।।

उक्कस्सेण पल्टिदोवमसद्युधत्तं ॥ १८६ ॥ अमनद्वम्मादिहिस्म उपादे । त नहा~ एक्का अहारीमगत्रक्रीमजा द्वम उराण्या । छहि पज्नर्साहि पज्नसम्बद्धा (१) विस्मता (२) विगुद्धा (३) वदम

सम्मन पडिरण्णा (४) मिच्छन गदा अतरिंग स्वीर्ग्यहिदि परिश्रीमप अन उत्सम मम्मचं पढिवण्यो (५)। लद्दमंतर। छावलियायमम पदमनम्मचराल गामव गर्च मदो वेदतर गदो । पचढि अंवामुद्रुत्तेहि उणय पलिलोपमगदपूर्यचमतर हादि । दयन

अनयतमम्यग्दर्शि कररे अप्रश्चमयन गुणस्थान नर प्रत्यर गुणस्थानसर्वा क्षांबदियों रा अन्तर कितन बाल होता है ! नाना जी रोंकी अवधा अन्तर नहीं है, निरन्तर है।। १८४॥

> यह सूत्र सुगम है। उक्त गुणम्यानगाले सीनेदियोंका एक जीवची अपधा जगाय अ ठर अन्तपूर्य

E 11 864 11 फ्योंकि, भन्य गुणस्थानका जाकर धार पाटकर उथी ही गुणस्थानका भाव हुए

जीयोंका अन्तमुद्धत अत्तर पाया जाता 🕻 ।

उक्त जीगोंग उत्हष्ट अन्तर पल्यापमधनप्रवस्त है ॥ १८६ ॥ इतसँख पष्ट र व्यायकी अभयतस्यवदृष्टि जीववर उन्हेच अन्तर बहुत हुन साहबी भट्टाईस वर्मप्रकृतियाँकी संलायाजा काह एक जीव इयाम उत्पन्न हुआ। एटा प्रमान्त योस प्रयाज हा (१) विभाग ४ (४) विशुद्ध हा (१) वर्ष-सायक्यका द्वान हुमा (४)। प्रमान् विष्यात्यका आकर भत्तरका प्राप्त हा स्वापहको स्थानस्याय

परिभ्रमणकर भागमें उपनामशासकाका माध्य हुआ (५)। इस मकार अन्तर सन्ध

हभा । प्रथमापनामसभ्यकृत्वक बान्स्मे ग्रह भावत्यां भवनाव रहेन पर सासाहनगुळ

स्थानका जाकर महा और अन्य बदका गया । इस प्रकार पांच अन्तमुहुनीस ब्रम पत्था

वयण मुने किष्ण रह १ ण, पुघत्तणिदेनेणेन तस्म जनममाठो ।

मवदासवरस्म उच्चेदे- एक्को अहारीश्रमोहसतकिसम्यो अष्णेदर्ग र्वितरस् उक्काच्यो वे सामे गन्धे अन्छिद्ण जिक्सतो दिवसपुत्रनेण विसुद्धो वेदगमम्मन सवस-सवस च जुगव पिडवरणा (१)। सि उन गन्णतिरिद्धो त्यीवदिद्विद परिभाषेष क्षेत्र पदमसम्बन देनभवस च जुगव पिडवरणा (२)। आमाण गन्य मन्ये देवा बादा। गरि सुद्दुनेहि दिवसपुत्रचाहिय-वेमानेहि य उन्या स्वीवदिद्वी उक्करस्मतर है।दि।

पमनस्य उच्चेन एडा अहारीममोहस्तरिम्त्रो अध्योदी त्यीरमशुम्य उद्यक्तो । गरुमादिअह्मरिमेत्रा वेटगमस्मनमप्पमन्तुग च तुग्र पडिप्यो (१)। पुगा पमना जारो (२)। मिच्छन गत्नुतिरो त्यीरदृष्टि परिभ्रमिय पमना जारा । त्रद्वमनर (३)। मरो देशे जारो । अहारसीह नीहि अंशमुक्तेह जिलपा स्थारर्गिरा त्रद्वमक्तस्मनर । एउमप्पमतस्य वि उद्यक्तित अशिष्ट १, निमाभागा।

'देश-- सूत्रमें 'ब्रजान 'बेमा बचन क्या नहां कहा '

ममारान- नहीं, क्यांकि, 'वृधक्य' इस पदक निर्देशस ही उस दशानगड़ा इन हा जाना है।

मा दश भवतानयन जीवका उत्कृष्ट जनत बहुत हु- माहनीयक्रमकी महार्ग बहुन्योंका मनावाणा काह एक जाय उद्दा आय, स्थानियाँमें उत्यक्ष कृषा।दा मान मजने रह कह निकाण आहे दिनगण्यक्तान निगुद्ध हा यदकामध्यक्त आहे सवको स्वचाका वक माय आहे हुआ (१)। प्रधान मिल्याचका जाकर सम्मरका मात हां भी बहुका हर जनमाण वृद्धि अप के जाम प्रभावतामध्यक्त और द्वानयक्ष वर्ष साथ अले दुआ (२)। पुन सामादन मुणस्थानका आहर महा आहे व्हानया। हम

प्रकार रा मुहुन भार दिसम्पृथय वस अधिक दा मामस क्षम स्वावदकी स्थित सोशी स्वयाध्यतको "कृष्ट अन्तर हाता है। स्वादस प्रमाणको प्रकृष्ट अन्तर हाता है। स्वादस प्रमाणको स्वादस्थ

सम्मारण कोई वक स्वयं वही वीच स्थाउदी सनुवास उपाय हुआ। सबका आहि एकर माण रचका हा उद्दरसम्प्रकार भार अवस्था गुणस्थानका वक्ष साथ वास हुआ(!)। एक प्रकारण पर अवस्था मन्त्री वस्तानस्थत हुना। हस व्यवस्थ अतर हा साम हो प्रसाद नमा भार गढ हुना। हस वकार भार यय नार तीब सन्तमृह्नाय कम स्थादरी स्थादनमा पर्वे स्वयं रहा। इस वकार भार यय नार तीब सन्तमृह्नाय कम स्थादरी स्थादनमा पर्वे हैं सन्तर रहा हुना।

रम्ग प्रहण्य ग्राह्म व्यवनायनहा ता अहर वन्तर हर्ता बार्स्ट स्टाह, स्मा ह है। स्थानन वहा है।

1, 4, 264 1 अंतराश्चामे इत्यिवेडि अनत्यस्य र 1115 दोण्हमुवसामगागमतरं केवविर कालादो होदि, णाणाजीव पडुच्च जहण्युक्कस्समोघ ॥ १८७॥ <del>إ</del> سح दुरो है एगममय पासपुधत्ततरहि ओवादा भेदासाम । एगजीव पडुच्च जहण्गेण अतोमुहत्तं ॥ १८८ ॥ सुगममेद । उक्कस्सेण पल्डिदोत्रमसद्युधन् ॥ १८९ ॥ व वही- एक्को जण्मेदो जहातीममोहमवरम्या (वीरदमणुगमुक्रस्था। अह-53 वस्तिओ सम्मत मजम च जुन्द पाँडरण्यो (१)। अन्ताणुरधी विमजाहव (२) T दमणमाहणीयमुत्रमानिय (३) जव्यमचा (४) यमचो (५) जव्यमचो (६) अपूच्या (७) अणियद्दी (८) मुदुमी (९) उवनती (१०) भूओ पहिणियत्ता मुदुनी (१) : 7 अणिपट्टी (१२) अपूर्वी (१३) हेट्टा पडिन्यतिन्दी त्वीवदर्दित अनिय अवसाम मजन पंडिबन्जिप पर्रशीननो होर्ग अपूर्वानामगा जारो । स्यूमत्र । तरो निहा स्त्रीदेशे अपूर्वप्रस्य और अनिश्चविष्ठस्य, इन दोनों उपरामशोशा अन्तर रिजन काल होता है है नामा अभिनेत्री अवता जपन्य और उत्हट अक्त औप& समान है ॥ १८७ ॥ क्योंकि जयन्य अन्तर यक समय और उन्हर अन्तर वरपूर्ण व है, तिका अवसा 42 भोधस इनमें कोइ भद्र नहीं है। -1 उक्त जीगोंश एक बीरशे अवेधा जपन्य अन्तर अन्तपुर्व है ॥ १८८ ॥ यह मृत्र गुगम ह। 511 उक्त बीरोंसा उत्ह्रेट अन्तर पत्यापमञ्जरायस्य है ॥ १८९ ॥ जस-प्रोहरूमंत्री प्रदाहस प्रश्तियोंकी संसाधारा बाह एक धन्य पर्श प्राप्त स्राधिदी मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ धार भाढे वयका हाकर सम्बक्त आर सरमधा एक माध मान्ते हुमा (१)।प्रधान् भनातानुबन्धाः व रायका विसयाञ्चन वर (८) इराजमाहनायका उपराम कर (३) भगमतानयत (४) यसत्ततपत (०) धारमत्तरपत (६) अपूरक्तव (३) E.A.

भनियुन्तिकरण (८) सहस्रमाञ्चराय (९) आर उपनान्तकराय (१०) हाकर एक

प्रतिनिश्च हा गृश्यनगण्याय (११) श्रीनश्चिश्य (१४) श्रार श्रपुवश्यमयन हा (१३) the former service were any the property for forming of the art week

50

पयलाण उघे बोन्डिण्णे मदो देनो आदो। अहुनस्मेहि तेरसतोष्ठहुनेहि य अपुन्तकरणा सत्तमभागेण च उणिया सगद्विदी अतर । अणियद्विस्य वि एव चेव । णवरि वा अंतोमुहुत्ता एगममओ च वत्तव्वो I

दोण्ह सवाणमतर केवचिर कालादो होदि, णाणाजीव पडु॰ जहण्णेण एगसमय' ॥ १९० ॥

सगममेद ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ १९१ ॥ अप्यमत्तरभीवेदाण वासपुधत्तेण विणा अण्णस्स अतरस्य अणुवलभादी !

एगजीव पहुच्च णात्थ अतर. णिरतर ।। १९२ ॥ सगममेद ।

पुरिसवेदएसु मिच्छादिही और्घ' ॥ १९३॥ भन्तर रूप्य हुआ। पाछ निदा और प्रचलारे यथ विच्छेद हो जान पर मरा भीर रू

हागया। इस प्रकार भाड पर और तरह अ तमुहूर्तीस, तथा अपूरकरण कालक सात्र नागस द्वान भगनी द्यितियमाण उत्हद्ध अत्तर है। अनिवृत्तिकरण उपशामकका भा सी मकारन भन्तर हाता है। विशय वात यह है कि उनरे तरह भन्तमहुतीं के स्थानपर वार भातमुद्भत भीर एक समय कम कहना चाहिए।

सारदी अपूर्वरूग्ण और अनिष्टतिकरण, इन दोनों श्वपकोंरा अन्तर कितन कार होता है ! नाना जीगोंकी अवेशा जघन्यमे एक मनय अन्तर है ॥ १९० ॥

यद सूच सुगम है। मीरेरी अपूर्वेदरण और अनिवाधिकरण क्षपत्रीता उरहर अन्तर वर्षक्षपता

है।। १९१ ॥ क्योंकि, अप्रमत्तवायन स्तापित्योंका वायुधक्तवक अतिरिक्त आय अतर नहीं पापा जाता है।

ण्ड बीरहा अपन्ना उक्त थानी गुणव्याननती बीनीरा जन्तर नहीं है, जिल्हर देश १९२ ॥

a madie ule aten pret e fa, t, 6

यह सूत्र सुगम है।

पुरुषमन्योने विच्याराटियास जन्तर जोपके समान है ॥ १९३ ॥ ह इस करता नामाय र म्यास महानाह सम्बद्ध से हरे है, द

S Z 4v4 estentel in il s'e

ell I want garregen for the

हुदो १ णाणाजीय पहुच्च अंतराभावेण, एगजीविवसम्पर्शतामुहुत्त देशूणवेच्छावद्वि

तिनमतरहि य तदो भेदामाना । सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणमतर केवचिर काटादो दे, णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ १९४ ॥

सुगमभेद । उकस्सेण परिदोवमस्स असरोज्जदिभागो ॥ १९५ ॥

प्राजीव पहुन्व जहण्णेण परिदोवमस्स असखेरजदिभागो, तोमुहत्तं ॥ १९६ ॥

एद वि सुवेह ।

उक्कस्तेण सागरोवमसदपुधत्<sup>।</sup> ॥ १९७ ॥

त जहा- एकरो अप्णवेदो उवसमसम्मादिही मानव गनुण मानवदार गमा मश्रो अत्य चि पुरिमवेदो जावो । सासणगुणेण पगसमप दिद्वा, विदियसमय मिण्डच प्योंकि, नाना जीपॉकी भगशा अन्तरका अभाव हानम, एक जीवकी अपशा प्रमाण अत्मानुहुत और उत्देश हुछ बम दा ह्यासह सामायम अलारो अवसा भागमिष्यादिक भ तरन पुरुषपत्रे विध्यादियाक अन्तरमें बाद भई नहीं है।

पुरुपवेदी मानादनमन्यग्दृष्टि और मन्यग्विष्ध्यादृष्ट्यिका अन्तर दिनन बान होता है ? नाना जीसोरी अपेक्षा जपन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १९४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीतोंका उत्हृष्ट अन्तर पत्योपमध्य असल्यातवी भाग दे ॥ १९५ ॥

पुरुषदेरी सामादनमम्पन्दिष्ट और सम्यमिष्यादृष्टि औररोद्य एक बीरकी अरक्षा जयन्य अन्तर प्रमाय पत्योषमका अमरयातवा भाग और अन्तम्हत है॥ १०६॥

उक्त जीवीका उत्कृष्ट अन्तर मागरीपमधतपूर्यक्त है ॥ १९७ ॥

ज्ञस- अम्य पेदबाता एक उपन्यसम्यन्दाष्ट जीव शासादव गुबस्थावन ज्ञाहर, सासारन गुजरमानुके बातमें एक समय अवस्थित छात वर पुरववर्श रागरा भर साराधन अगरानिक साथ यह समय रहिगाचर हुआ। विशेष समयब सम्याच्छा ् सामायमान्यपश्चित्रप्री-सप्पादकशर्मनात्रीया स्वा शास्त्राप्यवः । सः वि १ ८

र प्रतार प्रति तम ६४ प्रत्यासस्यवसायान्यवृद्धांस । सः १६ ० f tiege eingreentasadia is 6' e

1001 द्धसगडामी जीवडाणी

पयलाण उधे बोच्छिण्णे मटो देत्रो जादो। अङ्घरमेहि तेरमतीमुहुनेहि य अषुन्नकलहा सत्तमभागेण च उणिया सगहिदी अतर । अणियहिस्य वि एव चेत्र । गतिर तान

दोण्ह सवाणमतर केवचिर कालादो होदि, णाणाजीव पहुरू

अप्यमत्तर्थीनेदाण वासपुधत्तेण निणा अण्णस्य अतरस्य अणुनलभादो । एगजीव पहुच्च णित्य अतर, णिरतरं ॥ १९२ ॥

स्त्रीनेदी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन दोनों क्षपत्रोंका अन्तर क्तिने काठ

स्तिनेदी अपूर्वकरण और जनिज्ञचिकरण क्षपक्रोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथनत

फ्योंकि, अप्रमत्तस्यत खाँचेदियोंना चपपृथनत्वके अतिरिक्त अन्य अन्तर नहीं

एक जीरकी अपेक्षा उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती जीर्बोका अन्तर नहीं है, निरन्तर

३ एकबीव श्रति नास्य तस्य । स सि, १, ६

पुरुपरेदियोंमें मिल्यादृष्टियों हा अन्तर ओचके समान है ॥ १९३ ॥ **६ द्व**रो भवस्थानानाजीवावक्षया जय यनेक समयः। सः सि १,८ २ उत्दर्भेण वर्षपृथक्त्वम् । सः मि १,८

सगममेद ।

जहण्णेण एगसमयं ॥ १९०॥ सुगममेद ।

भन्तमुद्धर्त और एक समय कम कहना चाहिए।

यह सून सुगम है।

यह सूत्र सुगम 🛊 ।

४ प्रवद्य मिथ्याच्छे सामायवत्। स 🔟 १, ८

है ॥ १९१ ॥

पाया जाता है।

है ॥ १९२ ॥

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ १९१ ॥

पुरिसवेदएसु मिच्छादिट्टी ओघं ॥ १९३॥ अन्तर रूप्य हुआ। पोछे निजा और अचलाके उध विच्छेद हो जाने पर मरा मीर देव होगया। इस मकार आउ घप और तरह अन्तमुहूतींस, तथा अपूरकरण-कालक सातव भागसे होन अपनी स्थितिप्रमाण उत्हय अतर है। अनिवृत्तिकरण उपशामका भा इसा प्रकारसे अन्तर होता है। विशेष वात यह है कि उनके तरह अन्तमुद्रतीक स्थानपर वारह

होता है ? नाना जीनोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय अन्तर है ॥ १९० ॥

[ 4, 4, 44

अतोम्रहुत्ता एगममओ च वत्तव्यो ।

अंतरापुगमे पुरिसंदि-अनस्यसम्बन्धः [१०१

इरो १ पाणाधीत पद्दन्त अंतराभावेण, यगवीवविषयवंशाहुरूच-दव्यावेट्यावाहे-सागरोवनवरेरि य वदा भेदाभावा । सासणसम्मादिट्टि-सम्मामिच्छादिट्टीणमृतर केविद् कालादा

t, s, tso 1

होदि, णाणाजीव पहुच्च जहण्णेण एगसमय ॥ १९४ ॥ सुप्तमेद । जक्तस्तेण परिदोवमस्त असखेज्जदिभागो ॥ १९५ ॥ यद पि सुप्तम ।

प्गजीव पडुच्च जहण्णेण परिदोवमस्स अमस्त्रेग्जदिभागो, अतोसुहृत्तं ॥ १९६ ॥

पद पि सुपेह ।

उनकरसेण सागरीवमसद्युपार्यं ॥ १९७ ॥ व जहा- एकरी ज्ञणकेहा जवतमनसादिष्टी मानव गान्य सामयद्वार एमा समजो जरिय चि पुरिसबेदी जाहो । सासणगुण्य एगतमय दिद्दा, शिदेयतमय विराज्य क्योंकि, माना जीवॉकी भवशा भनरका भनाव दानर, एक जीवकी भन्मा ज्ञपन्य भन्तमहरू और उत्रष्ट द्वार का दावरक सावस्यस्य सन्तरस्य भन्नस्य

भाषां मध्याविष्य अन्तरस युरुपवर्श विश्याविष्यों अस्तरमें वार्ष अव वर्श है।
पुरुपवेदी मामादनसम्पन्दिष्ट और सम्यानिध्यादिष्योका अन्तर वित्रव बात
होता है। माना जीवोदी अपेक्षा अपन्यमें एक समय अन्तर है।। १९४॥
पद सम् सुमम है।
उक्त जीवोद्या उन्हरूष्ट अन्तर पत्वोपमका अमरुपावर्ग आचे है।। १९५॥
पद एक भी सुमम है।

पुरुरोदी मामादनमन्यग्रहि और सम्यिष्ध्याहि आँगोहा एक शहरी अरधा जपस्य अन्तर त्रमञ्ज पत्योषमहा अमरयाहतो भाग और अन्तहर्दि है॥१०६॥ यह पत्र भी पुरुष है। उक्त जीवेहा उन्हेष्ट अन्तर सायरोपमञ्जयुग्धन्त है ॥१०७॥ अस- माम्य पत्रचान स्वक प्रयाजसमामादि और सासाहत मुखस्ताहने साहर

जस- मान्य पेड्वाजा एक उपरामसभागरीट जीव सीसाइन गुक्तमानने जावर सासाइन गुक्तमानक वासमें एक समय अवाहाष्ट एटनं पर पुरववडा हागदा स्टर सासाइन गुक्तमानक साथ एक समय हरियांबर हुआ। जिलीव समय में स्थानका

· a stranspolic blancommon and a series a series a

गत्णतरिदो पुरिसनेदिहिदि मिमय अनमाणे उनममसम्मत्त घेत्तृण सामण पडिवण्णो।

विदियसम्पर मदो देवेसु उपराणो। एव निस्तमक्रगमागरोत्तमनदपुपत्तवुद्रकस्मतर हारि। सम्माभिच्छादिद्विस्स उच्चेदे- एनको जहानीसमनरिमको अण्णेदा दस्य उदारणो । छहि पञ्चतीहि पञ्चत्तवो (१) निस्ततो (२) निसुद्धो (३) सम्मा

उपनच्या । छाड चण्यापाड चण्यापणा (२) । स्मृत्या (२) भन्या मिच्छत्त पडित्रण्यो (४) मिच्छत्त गत्यतिरदो सगद्विट परिभमिय अत सम्मानिन्छत्त गद्रो (५) । सद्भत्तर । अण्णगुण गत्य (६) अण्णनेदे उत्तरण्यो । छहि अतोमुहुनीहे क्रम सागरोत्रमसदपुषत्रमुक्तम्सन्तर होदि ।

असजदसम्मादिट्टिप्पहुडि जाव अप्पमत्तसजदाणमतर केविर कालादो हेदि, णाणाजीव पडुच्च णित्य अतर, णिरतर ॥१९८॥

सुनममेद । एगजीवं पहुच जहण्णेण अति।सुदत्त ॥ १९९ ॥

एद् पि सुगम ।

जाकर अन्तरको मात हुआ। पुरुषेषुकी स्थितिममाण परिश्रमण करके आयुष्ठे अतनै उपरामसम्यन्तरको महण कर सासावन गुजस्थानको प्राप्त हुना। पश्चात् वितीय समयमें मरा भीर बुर्योमें उत्पन्न हुना।इस प्रशर उक्त जीजांका दो समय एम सागरापन

दातपूर्यस्त्य भन्तर होता है।

पुरुरंपदा सम्यग्मिष्यादष्टि जीवका उत्हृष्ट अन्तर बहुत ई- मोहकारी सद्वारंस प्रकृतियाँनी सत्तायाल कोइ यह अन्य पदी जीव, वेरॉमें उत्पन्न हुमा, एवी प्रयान्यांस पर्यान्त हो (१) विश्वास के (२) विगुद्ध हो (३) सम्यग्निष्यात्यहा प्राव्ह हुमा (४)। प्रधान प्रिप्यात्यहा जाक्य अन्तर अन्तर प्राप्त हो जाने कि स्वित्रमाण परि भ्रमण करक अन्तर्स सम्यग्निष्यात्यको प्राप्त हुआ (१)।इस प्रकृत अन्तर हुम्य विश्वास पर्याप्त स्वयान कर्म कर्मा सम्यग्निष्यात्यको प्राप्त हुआ (१)।इस प्रकृत अन्तर हुमा। इस प्रकृति अन्य वेद्रमें उत्पन्न हुमा। इस प्रकृति अन्य वेद्रमें उत्पन्न हुमा। इस प्रकृति अन्य सम्यग्निष्यात्वकी अन्तर (६) अन्य वेद्रमें उत्पन्न हुमा। इस प्रकृति अन्तर सम्यग्निष्यादि जीवहा उत्पन्न हुमा।

मन्तर होता है।

अस्पनमस्परिष्टेंग केरर अप्रमत्तम्पत गुणस्थान तरु पुरुपरेश जीतीरा अन्तर द्विजन सक होता है है नाना जीतीरी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ १९८ ॥ पह सुरुप्तान है। उक्त गुणस्थानरती जीतीस चपन्य अन्तर अन्तर्युहर्न है ॥ १९९ ॥ -पह सुरुप्ता होतीस चपन्य अन्तर अन्तर्युहर्न है ॥ १९९ ॥ -

<sup>।</sup> असरनम्बरहरायामननातानां नानामीमाराज्ञा नास्त्रपत् । सः वि १, ८ १ पुरुवार पति मध्यमानसूर्व । सः वि १, ४

उक्करसेण सागरोवमस्दपुधत् ॥ २०० ॥

अनजदमम्मादिद्विस्य उप्यदे- एक्टो अहार्वाममतरिम्मओ अण्येग्' दासु-उपरण्णो। छहि पञ्जचीहि पञ्चचयदो (१) रिस्पता (२) रिसुदा (३) बद्गानम्मच पढिरण्णा (४)। मिच्छच गत्णविरिंग मगद्विदि अमिय जन उवस्यसम्मच पहिरस्मा (५)। छारतियारमेसे उवस्यसम्भचकाले आसाण गत्य सना दरेस उदस्यो। पत्रहि

(५)। छावालपारमस उवसममम्बन्सले आमार अवासुनुचहि उण मागरोरमस्दपुघचम्वर होदि ।

नवाद्वर पर प्रभागात्वसम्बर्युव वस्तरः हादः। सत्र नामजदस्य उञ्चदे – एक्टोः अष्णोददे पुरिमोदेसु उपरच्णाः । व माम गर्ध्य अध्यिद्ण णिक्खता दिवसपुधनेण उवसमसम्बन्धः सनमासनम् च जुनः। पहिदय्जाः।

आष्ट्रप् । पानस्ता । द्वानपुष्तम् उत्तममम्मन् सन्मामनम् च जुनः शहबस्मा । उनममनम्मनद्रार् छात्रस्यामा अस्यि चि साराय गहा (१) मिष्टन गरूव पुरिस्वर हिर्दि परिमेषिप अस मणुनेसु उत्तमणो । बदुररावजना हार्य् मजमामजम पहिबस्मा

(२)। लद्भवर। वदा जप्पमचा (३) वमचो (४) अपमेचा (५)। उरिन्छ जैवामुदुचा। यर बेहि मोसीह तीहि हिरमिह एक्सरसेहि अवामुदुचाँह य उचा दुनिम वैरिहिदी उक्सस्पतर होहि। किंगारण अतरे लद्द विपछच वार्च अप्पादसु व

अमपनादि चार शुणस्थानवर्ती पुरुपरदियोग उन्हर अन्तर सागगपमञ्जन एपनस्य है ॥ २०० ॥ असपनासम्पर्दारे पुरुपपदी जीवण अस्टर अन्तर पहल है- माहर्षभंदी अहारण

मरतियाँची सचायारा बाह वक भन्य धरी आय स्वामें उत्पन्न हुआ। छही पर्यातिवास प्रपाल हो (१) विधास रु (४) विनुद्ध हो (३) वहकस्त्रप्यस्था प्राप्त हुआ (४) विधास तिभ्यायका जावर अन्तरको प्राप्त हो भयती स्थितिप्राण वरिक्षमण्डर अनने हरण्य सम्पन्तरको प्राप्त हुआ (४,१) उदग्नासस्यक्तक कार्यो छह भावविद्यों अहराव हुआ दे सारावित्तवा आकर मरा और स्वामें उत्पन्न हुआ। इस प्रकार पांच अन्तर्रह्मीक

पर सारास्त्रमण जानर महा मार न्याम उत्तय हुआ। इत अवार पाव अस्तर हुमा न नय सामराप्त्रमात रूपक्ष पुण्यवदी अस्यमसम्पर्याद्ध आधान अन्तर हाता हू। स्वयानयम पुण्यवदी जीवन जरह क्षम्मर बहुन नवस्या हुआ एक अप वरी जीव पुण्यवदियोंने जलव हुआ। हा साम गर्जेम रहनर निकलता हुआ उत्तर स्वयन्त्रमण्य उत्तरास्त्रयम्य आर स्वयास्त्रमण यह साथ साल हुआ उत्तर उत्तर सम्बद्ध स्वयम्भ स्वयम स्वयम्भ स्वयम स्

त्रीत स्वमानसमार्थ प्राणत हुआ (४) इस्त महार अन्तर सम्य हाम्यत रथमान् अन्यत्व स्वतर (३) प्रमत्त्रायत (४) आर अममकास्वत हुआ (४) इस्ते केराह मृद्धारा स्वस्ति । स्व मानाव्यत्व स्वस्ति स्व स्वस्ति स्वस्ति स्व स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति स्व स्वस्ति उप्पादिदो ? ण एम दोमो, जेण कालेण मिच्छत्त गत्ण आउत्र बरिय अन्तरह उत्रवज्ति, में। हाले भिन्द्रणहालाहे मखेजनगुणी नि हर्ड अणुप्पाइटनाय । उत्रिक्त पि एद चेय जारण उत्तब्ब । पमत्त-अप्यमत्तमज्ञराण पविद्विययज्ञत्तमर्गा । गर्नारे निमा जाणिय उत्तर ।

दोण्हमुवसामगाणमंतरं केवचिर कालाटो होदि, णाणाजीव पद्भव्य ओघ' ॥ २०१ ॥

सराममेड ।

एगजीव पडुच्च जहण्णेण अतोमुहृत्त ॥ २०२ ॥ एद पि सुगम ।

उक्कस्सेण सागरोवमसद्पुधत्तं ॥ २०३ ॥

उत्पन्न नहीं कराया. इसका क्या कारण है ?

समायान-यह कोई दौष नहीं है, क्योंकि, जिस काउसे मिष्यात्यको जाहर बीर बायुको बाधकर अन्य विदयोंमें उत्पन्न होता है, वह काल सिद्ध होनेवाल कालस सक्यातगुणा है, इस अपेक्षास उसे मिष्याहर्में छे जाकर पून अन्य विदयॉम नहीं

उत्पन्न कराया ।

जपरके गुणस्थानाम भी यही कारण कहना चाहिए । पुरुपवदी प्रमचसवत और अप्रमत्तस्यताँका मा अन्तर प्रसन्द्रिय-पर्यान्तकाँके समान है। केनल इनमें जो निर्ह्णपता है उसे जानकर कहना चाहिए।

पुरुषवेदी अपूर्वदरण और अनिशक्तिकरण, इन दो उपगामसोंका अन्तर किनने काल होता है है नाना जीतोंकी अपना इन दोनों गुणस्थानोंका अन्तर ओपके समान है॥ २०१ ॥

यह सूत्र सुगम है। उक्त जीगोंग एक जीगकी अपेक्षा जवन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त है ॥ २०२ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीगोंक्स उत्क्रष्ट अन्तर मागरोषमग्रतप्रयक्त्व है ॥ २०३ ॥

इयस्त्रस्यक्रमानानानानानान्त्रया सामान्यत् । स ति । ८ २ एक्नीत प्रति जयन्येगानसङ्ग**ा** सासि १,४ १ उन्हर्ण सामाग्रयमञ्जूषक्त्वन् । सः वि १,८

त बहा- एक्को अहारीममनहिम्मओ अष्णवेदो पुरिमवेदमणुसेमु उववष्णो अह्वतिस्यो वादा। मम्मच मक्षम च जुनार पिठाष्णा (१)। अणतापुविध विस्तोद्दर (१) दमजोहिंगोयमुक्ताभिय (१) अप्तमचो (१) अप्तमचो (१) अप्तप्तचे (१) अप्तिचे (१

दोण्ह स्वगणमतर नेविचर कालादो होदि, णाणाजीव पहुन्न जहण्णेण एगसमयं ॥ २०४॥

सुगमभेद ।

यह सुत्र सुगम है।

येसे- माइकमणी अट्टाहन महितयाँकी सत्तावाला कोह एक अपवेदी जीय पुरुषेवरी माठ्यों वे उत्तव हुना। आह वयका होकर सम्यस्य और स्वतको एक साथ प्राप्त हुआ (१)। अलनातृत्य योका सिक्सावन कर (२) दानमाहनीयका उपरामन कर (३) अपनत्वस्यत (४) प्रमत्तवस्यत (४) अपनवस्यत (१) अपुकरूप (४) लिखुनिकरण (८) सुक्षसाम्यस्य (४) उपराग्तकस्य (१०) पुत व्हिट्ट सुक्ष साम्यस्य (११) निवृत्तिकरण (१२) अपुवरुष (१३) होता हुआ नीच गिष्कर-सम्यस्को प्राप्त हुआ। सामयेष्यम्यस्यस्य परिश्रमण कर रहतद्विदेकसम्परस्य हाकर स्वयमको प्राप्त कर अपूक्षसणस्यत हुआ। इस प्रस्त अलार क्ष्म रुक्षा । सक्के करर का काम वर्षी द्वार्थिक समान है। इस प्रकार आठ यर और उनतीस अलगुंहतीं करर का काम वर्षी द्वार्थिक समान है। इस प्रकार आठ यर और उनतीस अलगुंहतीं क्ष्म अपनी स्थितिमाण पुरप्यदा अपूक्ष कर व्यवस्थक उत्तर स्वत्य हाता है। अनिवृत्तिकरण उपरामकका थी इसी यहारसे अन्वर कहना चाहिए। विरोध बात यह है कि जाव वर्ष और सत्वाहस अलगुहतींस कम सामयस्यम्यस्य स्वत्य दिन्हा उत्तर स

पुरुषरेदी अपूर्वचरणमयत और अनिञ्चचित्ररणमयत, इन देनिं धपद्मैदा उन्तर क्तिन काल होता है है नाना बीरोंडी अवेदा वघन्यम एक समय अन्तर है।।२०४॥

<sup>।</sup> इस्त अवस्थानानानीयापेश्रया जयन्यवस समय । स सि १. ८

### उक्कस्सेण वास सादिरेयं ॥ २०५ ॥

त बहा- पुरिसचेदेण अपुन्यस्ण पिडाम्या सन्ये जीवा उद्यसिस्ण भग। अतिरिद्मपुन्यस्या । पूणो उसामेस अदिन्द्रस्य मध्ये इतियोगेण चेत्र स्वस्य सिदिमास्द्वा । पूणो चत्तारि वा पच वा माने अतिरिद्मण स्वत्यामिद चढमाणा णद्वम्य विदेशियण चिडा । पूणो वि एक्स-डो माने अतिरिद्मण इतियोदेण चिडा । एवं मत्व वारिमित्य-याजुमयेवडोडएण चेव एवग्मीद चढाविय पच्छा पुरिमोदेश्यण स्वामार्थी चिद्वेद वास सादिर्यमत्वर होडि । कुझ १ शिरतर उपमानतरस्य अमभवादो । एवमिन यद्विस्म वि चत्वच । केस विचानियस्य पुरिमोदेश्यण

एगजीव पडुच्च णित्य अतर, णिरतर ॥ २०६॥

कुटे। १ रतनाण पडिणियत्तीए अमभरा ।

णंउसपनेदएस मिच्छादिंडीणमंतर केनिरं कालादो होदि, णाणाजीन पदुच णित्य अतर, णिरतर' ॥ २०७ ॥

उक्त टीनों अपरोंका उत्ह्रष्ट अन्तर माधिक एक वर्ष है ॥ २०५ ॥

जैस- पुण्यवस्य द्वारा अपूर्वस्त्याक्षयम् गुणस्थानस्य प्राप्त हुर सभी जार कराने गुणस्थानांना चेन्यप और अपूर्वस्त्रामुणस्थान सत्तरम् प्राप्त हुए। एवं सास स्वतात हा जान पर सभा जान आवर्षने द्वारा हा अपूर्वस्थान पर भावत हुए। पुन चार पाणा मासका अन्तर करने नेपुस्त्व वृद्ध वृद्ध के पुन जान अर्थक्ष अपूर्व वृद्ध जान अर्थक्ष अपूर्व वृद्ध जान अर्थक्ष आप अपूर्व प्राप्त भावत् वृद्ध वृद्ध वृद्ध के प्राप्त क

दोनों क्षप्रद्वोद्य एक जापकी अपना अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २०६ ॥ क्योंकि, स्वर्धेका पुर औरना असम्बन्न है।

नपुमद्भीदियोंने मिञ्जादृष्टि आसोद्धा आन्तर द्विनने द्वार होता है ! नाना ओसेंद्री अन्तर नन्तर नर्ता है, निरन्तर है ॥ २०० ॥

६ एक्स्प्रवहत्तरः सः गढ ६व ४४ ६ ८ - ५००४ वृत्तरे नार्यात् । तः १०६ १ नामकान्यु निरम्भन नार्यात्रास्त्रम् नार्यात् । तः १०६

सुगममेद ।

एगजीव पदुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्तं ॥ २०८ ॥ एर पि नगम ।

उदकस्सेण तेत्तीस सागरोवमाणि देस्णाणि ॥ २०९ ॥

त जपा- एक्स मिन्छादिद्वी अङ्गतीससनसम्मित्री सधमपुदवीए उपरणो । छोद्दे एक्जचेतीद्द पञ्जपदो (१) विस्मतो (२) रिसुद्धो (३) सम्मच पडिबिज्ज्य अतिदित । अदमाणे मिन्छच गत्ज (४) आउज विषय (५) रिस्मिमिय (६) मदो विरिक्ता जादो। एव छोद्द अतासुद्वचीद्द उपाणि तेचीस सागरीरमाणि उक्कस्सतर होदे।

सासणसम्मादिष्टिषहुडि जाव अणियट्टिज्वसामिदो ति मुलोप' ॥ २१० ॥

यह सूत्र गुगम है।

एक जीररी अपेधा नपुनररेदी मिथ्याद्यक्ष्योरा जय य अन्तर अन्तर्ध्वहर्त है।। २०८॥

यह सत्र भी सुगम है।

एक बीररी अपेधा नवुसरवेदी मिश्यादृष्टियोंका उरहर अन्तर इंड रम वैतीस सामरोपम है ॥ २०९ ॥

जल- माहबमनी अहारख महित्यांनी सवायाना नोह एक मिण्यादिए जाय सावर्यी पूपियोंने उत्पाद हुना। छहाँ प्रवादियोंन प्रयान हो (१) पिभाम ले (१) यिनुद हा (३) सम्यनवनो प्राप्त हान्तर अन्तरनो प्राप्त हुमा। आहुके मत्त्रमें मिण्यादमो प्राप्त हान्तर (४) आयुक्ते वाघ () विभाम ने १५) मरा धार तियन हुना। स्त्र महार छह अन्तमुह्नतीस धम तेतीन सावरोपमणाज नपुणव पदी मिष्यादिएका उत्तर अन्तर हाता है।

सामादनसम्यद्धिस नेहर अनिष्ठतिहरण उपञ्चामक गुणस्थान वह नपुमहरदी द्वीवोंका अन्तर मुलेपके समान है ॥ २१० ॥

<sup>।</sup> पुरुष्टी र प्रति जय वेजान्तपूर्त । स नि १ ८ १ जन्में प्रविश्व मागराप्रमाणि दश्रोजानि । स 💷 १ ८

<sup>।</sup> सामा नमन्यस्थायनि मृत्युपथ्यकानानी सामा दोनम् । स वि १, ८

कर्त के के के करते पारमध्य विभागता क्षति तथा के पार्क मा वा अपने न नर्ग 44 488 FR F 8 8 20 EL S EFFERS TOROGES SE OFFI CONTRACTOR MILES ALLES men man y a const preventation that the man y a set 4 the m more will a villa seriant at et at their artist an e artist fund 4 5 - Fr more 6 4 was reduce all with a talk well a tal well mer that it is a real of the rest of the sale of the s them then the men weed to be determined and when we may कार करते करण देव केने कर <sub>क</sub>रदर रहत है। से विश्व स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति स्वति । with manifer it as a profit of the time water materials with that the In the anger of a sit to state of the total and it will tell A no man with most write all posts \$ 5 and 4 strails side. mant to an a sale sales or aged on a reference word to the a new contract the alforate \* HANDEN I PHOLORS OF FOLLOWING MIST at much was the summer with a new grant garage of a second 

दोण्ह स्वराणमतर केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीव पहुच्च जहण्णेण एगसम्यं ॥ २११ ॥

सुगममेद सुच ।

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ २१२ ॥

इदो ? अप्पतत्थवेदचादो ।

एगर्जाव पद्धच णिय अतर, णिरतर ॥ २१३ ॥

सुगममेद ।

अवगदवेदएसु अणियट्टिजनसम्सहुमजनसमाणमतर केवचिरं काळादो होदि, णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमय ॥ २१४ ॥ नगमेर ।

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ २१५ ॥

कुदो १ उबसामगचादा ।

-नपुसकरेदी अपूर्वकरणसयत और अनिष्ठचिकरणसयत, इन दोनों धपकोंका अन्तर कितने काल दोता है ? जाना जी गेंकी अरेबा जयम्यसे एक समय अन्तर है ॥२११॥ यह सुप्र सम्बद्ध है !

उक्त दोनों नपुमकदेदी ध्रपत्रोंका उत्क्रष्ट अन्तर वर्षपूपनस्य है ॥ २१२ ॥ क्योंकि, यह अमरास्त पेह है (और अमरास्त पेहसे सपक्रमेणी चढ़नेवाके जीव बहुत नहीं हात)।

उक्त दोनों नपुमकवेदी धपकोंका एक जीवकी अपेधा अन्तर नहीं है, निरन्तर

है॥ २१३ ॥

यह सूत्र सुगम है।

पद पद सुर्भाव । अपरावदेदियों अनिश्वविकरण उपद्मामक और धन्यसाम्पराय उपद्मामर्शेख अन्तर किवने काल होता है है नाना जीवॉकी अपेक्षा जपन्यमे एक समय अन्तर है ॥ २१४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त दोनों अकावोदी उपग्रामझोंझ उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रपत्त्व है ॥ २१५ ॥ क्योंकि, ये दानों उपग्रामक गुजस्थान हैं (और भोषमें उपग्रामकोंका हतना ही उत्कृष्ट भन्तर बतलाया गया है)।

र ह्या शपक्यो कावेदवन्। स शि १ ८

९ अन्यत्रदेरेतु अविद्विवादरास्थवपृथ्वतान्यायोगस्यवः नावानानीयान्यस्यासासान्यन्तर् । स वि १ ०

मदिअण्णाणि सदअण्णाणि विभगणाणीः <u>जाजाजुबादेज</u> मिच्छादिद्वीणमतर केवचिर कालादो होदि, णाणेगजीव पडुब्ब णीर अतर, णिरतर' ॥ २२९ ॥

अच्छिष्णपग्रहत्तादे। गुणमक्तीए जभागदो ।

सासणसम्मादिद्वीणमतर केवचिर कालादो होदि, णाणाजीव

पडुच ओघं ॥ २३० ॥ द्वदो ? जहण्यु स्टर्मेण एगममय पलिदो रमामरो अदिभागेहि माधम्मादा । एगजीवं पहुच्च णत्थि अतर, णिरतरं ॥ २३१ ॥ तदो ? णाणतरगमणे मगगणियामादो ।

आभिणियोहिय-सुद-ओहिणाणीसु असजदसम्मादिटीणमतर के अचिर कालादो होदि, णाणाजीव पहुच्च णत्य अतर, णिरतर 11 232 11

गुनिमार्गणाके अनुरादमे मत्यानी, शुनामनी और रिभगजानी आरोने मिथ्यार्ष्टियोस ान्तर सितने काल होता है ? नाना जीसेरी और एक जीस्त्री अपन जन्तर नदी है, निरन्तर है ॥ २२९ ॥ क्योंकि, इन तीनों अञ्चनपाल मिथ्यादिएयोंका भविच्छित्र प्रवाह हानत गुन

स्पानके परिवर्तनका सनाय है।

तीनों अज्ञानगाले मामादनसम्यान्दृष्टियोंका अन्तर क्रितने काल होता 👯 नाना जीगोंकी अपेका अन्तर ओपके समान है ॥ २३० ॥

क्योंक, जधन्य जूनर एक समय और उत्हुए अन्तर प्रत्यापमक असक्यात्री भागची बंद स समानना है।

तानों अञ्चानमाठे मामादनसम्यादृष्टियोंका एक तीक्की अपेकी अन्तर नहीं है।

निरन्तर है ॥ २३१ ॥ कर्गों हे. अस्पना हिए जानपान झानोंस शिक्ष झानोंका आग हान पर स्विधि

मायशका विनाण हा जाता है।

वर्गनिर्वशाविषकान, वृतवान और वश्वितानशालामें वसपतमम्परद्यारेषीम बल्य किन्न कात हाता है। नाना विवाही बपता तन्तर नहीं है, नियनर है ॥२३२॥

६ हे चुन्दर चाम प्रश्न पुन्य ने पित्र चार्च कि का जानक दल्ला हैया एवं और लक्ष्म प्रवास प्रवास है र स र नरम्द स्वीवार्य प्रवृत्ता माना प्रदर्श मि में रे व 448 340-418 1 1 4

ार्चक के एक वृक्ति वृक्ति वृक्ति विकास के प्रतिवृक्ति के प्रतिवृक

इरो <sup>१</sup> सन्यक्तमभिक्तिप्रमपबाहचारो । एगजीव पडुच्च जहण्णेण अतोमुहत्त<sup>†</sup> ॥ २३३ ॥

व जहा÷ एवा जमजदमम्मादिद्वी सन्मामनम पडिउण्णा । तस्य सञ्जहमती-सृष्टुममन्दिए पुणा वि असजदमम्मादिद्वी जादा । उद्दशतामुहुन्तमतर ।

उक्स्सेण पुन्नकोडी देसूण' ॥ २३४ ॥

त बहा- जा फोई बीवो अहानीसमतराम्यजो पुरुरोहाउद्विदिमण्णिसम्बुष्टिम-पञ्जनएस उववच्या । छोई पञ्चलाहि पञ्चलपदा (१) किस्मता (१) मिसुदो (३) वद्मानम्मन पडिरच्यो (४) अताबुद्देनण निसुदो सजमासज्जम नर्द्यातिहर्ते । पुत्र स्वीहरुस्त मजमामजममण्यातिद्या यदा देवा जादो। छद्र चदुहि अतोब्रुद्द्वनिह छणिया पुन्दराडी अन्तर ।

आधिणाणिशसबद्धसम्मादिहस्म उच्चदे- एरो बहारीससतरिमन्त्रो सण्णि मम्बुन्छिमपद्वसम्यु उत्ररूणो । छहि पद्वस्तिहि पद्मसपदी (१) रिस्सते (२) विसुदा (३) बेदगमम्मस पहिरण्या (४)। तदा अनाबुहुर्षण ओधिणाणी जादो ।

पर्याप्ति, तानों धानपार अस्यतसम्यग्डवियोंका सवकाल अविविद्यन्न प्रयाह रहता है।

र्धानों जानशले अमयतमम्यग्दिष्टेयोंका एक जीवकी अवेक्षा जवन्य अन्तर

अन्तर्मुहुर्ते है ॥ २३३ ॥

जल-एक अस्वयतसम्बद्धाः निय संयमस्वयमने प्राप्त हुमा। यहा पर सर्थे रुपु अत्तमुद्धत नाळ रह वरके श्रिरंभी अभयतसम्बद्धाः होगया। इस प्रकार अन्त मुहतप्रमाण अन्तर रुध्य हुमा।

उक्त जीगोंश एक जीवकी अपेका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कम पूरेरोटी है।।२३४॥ माहकमकी मद्राहस महतियोंकी सत्तावाला कार्र जीव प्यकारीकी भावस्थिति

यारे सदी सम्मूच्छिम पद्मार्थोम उत्पष्ट हुआ। छही पद्मार्थियोस पद्मात हो (१) निमाम छ (४) पिनुद हो (३) पेर्श्वस्थानस्यको प्राप्त हुआ (३) पीर सन्तमुह्रतसे पिनुद हा स्वमास्तम्यका प्राप्त हारूर अनरका प्राप्त हुआ। पूर्वादिकारमाण स्वमास्तम्यका परिपालन कर प्रस्त आर द्वारा पूर्वादिकारमाण स्वमास्तम्यका परिपालन कर प्रस्त आर द्वारा हिस्स प्रकार चार अन्तर्महुत्तास कम पूर्वादीममाण मति शुत्रभानी अस्पत्तसम्बर्धाव्या अन्तर उत्प दुआ।

वर्षायानी ननमतमामन्दरिया नन्तर पहल हुन माहत्मयी अर्थास प्रशित पूर्वेत स्वार्थेत प्रशित पूर्वेत स्वार्थेत पार्थेत स्वार्थेत पार्थेत स्वार्थेत पार्थेत स्वार्थेत प्रशित्व हुन। यहाँ प्रशित्व स्वार्थेत प्रशित्व हुन। इति प्रशित्व स्वार्थेत स्वार्येत स्वार्थेत स्वार्थेत स्वार्थेत स्वार्येत स्वार्येत स्वार्थेत स

१ एक्ट्रीब प्रति जयन्यनान्तर्येष्ट्रते । स सि १ ८ २ उत्तर्वय पूरनाटी न्याना। सं सि १, ८

अतोसुहुत्तमन्छिय (५) मनमासञ्जम पडिजण्णो । पुरुक्तोडि मनमामनममणुपाछिर् मदो देनो जादा । पचिह अंतामुहुचिहि उणिया पुत्रसाडी लद्दमतर ।

सजदासजदाणमत्तर केवचिर कालाटो होटि, णाणाजीव पडुन्न णत्यि अतर, णिरतर ॥ २३५ ॥

सगमभेद ।

एगजीय पडुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्त ॥ २३६ ॥ एद पि सुगम, औघाडो एडस्म बेडानामा ।

उक्कस्सेण छावड्डिसागरोवमाणि सादिरेवाणि<sup>'</sup> ॥ २३७ ॥

त जहा- एकरो अहावीसमत्तरिमात्री मणुमेसु उत्तरण्यो। अहावीस्त्रती मजमा सजम वेदगमम्मत च जुगर पडिराण्णा (१)। अनीमुहुन्य मनम गत्यतिस्य मज्यप पुरुपरोर्डि गमिय् अधुनरदेवेसु तेनीमाउद्विदिन्सु उरारणा (३३)। तेन चुन पुन

काडाउगेसु मणुसेसु उपप्रणो । स्टब्य पहुरिय मजममणुपालिय पुणी ममस्मानचास क्र (७) खबमासबमनो पात हुआ। प्यनेदायमाण सबमासबमनो परिपाटनकर मध भीर देव होगया । इस प्रशार पाच जनतमुहुनसि कम पूर्विहोटाशास्त्रमाण अन्तर

ल्ह्य हथा। मृतिज्ञानादि धीनों ज्ञानग्राले सयतासयतोंका अन्तर कितने काल होता है।

नाना जीतोंरी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २३५ ॥

यह सूत्र सुगम है। उक्त जीरोंका एक जीरकी अपेना जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है ॥ २३६ ॥

यह खुत्र भी सुगम है, क्योंकि, आध्यक्तपवासे इसका कोई नेद नहीं है। वीनों झानगुले सयतासयतोंना एक बीननी अपेक्षा उत्हृष्ट अन्तर माधिक

द्यामढ सागरोपम ह ॥ २३७ ॥ जैस- मोह्यमरी अद्वार्षस प्रश्तियाँकी सत्तावाला एक जात्र मनुष्याँन उत्पद्ध

ष्टुआ। आठ चपना होरूर सयमासयम और चेदकसम्यन्त्रको एक साथ प्राप्त हुआ। पुन अतमुद्भतसे स्वयमको प्राप्त करके अन्तरका प्राप्त हो, स्वयमक साथ पूर्वकाटाप्रमाण षाट विवा पर ततीस सागरापमरी वायुह्यिनियार अनुत्तरियमानवामी वर्षीम उत्पन्न हुथा (३३)। यहासे च्युन हा प्वराटारी शायुगल मनुष्यामें उत्पन्न हुआ। तर शायिक सम्यक्त्यरा धारणसर और सयमरा परिपालनकर पुन पर समय कम तेतीस

> १ सयकामयतस्य नानाजीवापक्षया नारुयतस्य । स वि १, ८ ९ एक्जीव प्रति जघ यना तमुद्दर्त । स. मि. १. ८ ३ उत्काम पर्वाटसागरापमाणि साहिरसाण । स सि १, ८

षद् वनस्माण ण भह्य, अप्यतरप्रस्मानाः। तदो दीहतरह्मण्या पर्रमणा गिरहे। प्रका अद्वागोनमतरिम्मओ स्विगनस्मुन्छिमवञ्जनस्म उगम्यो। छिह पन्नतीहि पञ्जस्यो (१) क्लितो (२) सिन्हते (३) वेदगमम्मच सनमासनम च समग पहिचण्यो। जोतपुरुषद्विष्टप (४) असजदसमादिही जादो। पुन्यसोहि गमिय

खानरामको आयुक्तिवाल वेचॉम उत्पम हुआ। यहास ज्युत हा पूर्वकोटाका आयुवाले मह्यांमें उत्पम हुआ। वहा सामस्य कर रहन सवमास्यमको प्राप्त हुआ (२) मह्यामें उत्पम हुआ (३) और प्रमुक्त प्रमुक्त गाय हुआ (३) और प्रमुक्त ग्रुम्परामतस्य प्राप्त हुआ (०)। हुममें उत्पक्त अवस्थानीस्य पा एवं अन्तमुद्धले मिलाव। हुस प्रमुक्त अवस्थानीस्य पा एवं अन्तमुद्धले मिलाव। हुस प्रमुक्त अत्य वार वार कर्माह जनतमुद्धलेस क्या तीन पूर्वकोटियांस अधिक प्रयासट सामरोपम सीनो प्राप्त होता है।

इती प्रकारस अविध्वानी स्वयतास्वयनका भी वत्तृष्ट अन्तर जानना चाहिए। विदाय बात यह ह कि आग्नितिनोधिक्यानीक आदिक अन्तुमुद्धत्वे मारमा करके अन्तरका प्राप्त करावर नारह अन्तुमुद्धतीले अधिक आठ वरसे क्य तान पूपकोटि योग साधिक ध्यानक नामध्यक्षक अन्तर हाता है, ध्या क्यूना ब्याहिए।

श्वा--- उपयुच व्याच्यान टार नहीं है क्योंकि, इस प्रकार अस्य अन्तरकों प्रकारणा हाती है। अत बाद अस्तरेके रिष्ट अन्य प्रकारणा की जाती है- मोहकमकी अद्वारस प्रतियाँका स्वचायरण केह एक 'निव मधी सम्मृष्टिम प्रयाजकाँमें उत्पन्न हुमा। एहीं प्यांत्वयाँस पर्याज्व हा(१) विश्वास एंदि हो। देश के सम्म्रप्टवन आर सप्यास्थमका पक्ष साथ प्राप्त हुमा। सप्यास्थमक साथ अन्तप्रहत स्वार्थ अस्य स्वार्थ हुमा। सप्यास्थमक साथ अन्तप्रहत हुमा। सप्यास्थमक साथ अन्तप्रहत हुमा। सप्यास्थमक साथ अन्तप्रहत हुमा। सप्यास्थमक साथ अन्तप्रहत हुमा। स्वयास्थमक साथ अन्तप्रहत हुमा । सप्यास्थमक साथ अन्तप्रहत हुमा । स्वयास्थमक साथ अन्तप्रहत हुमा । सप्यास्थमक साथ अन्तप्रहत हुमा । स्वयास्थमक साथ अन्तप्रहत हुमा ।

स्तय-सारिद्देरेमु तेरम्यागरामाउद्दिष्टिण्यु उद्दर्गणा (१३) । तथे नृत पृत्र-कोडाउएमु यणुमेसु उद्दर्गणो । तत्य मजममणुपालिय वार्यागमागरामाउद्दिष्टिणु देवसु उद्दर्गणो । (२२) । तदे जुद्दे पुन्दर्गग्राउपसु मणुमसु उद्दर्गणो । तत्य मनमणु पालिय राद्द्य पद्दित्य एक्क्सीभमागरामाउद्दिदिणु देवेमु उद्दर्गणो । तत्य मनमणु पुन्दर्गाउपस्य मण्यमसु उद्दर्गणो जीतामुद्द्यान्यमे मम्याग सजमान्यम गरे। उद्दर्भतर(५)। विद्युद्धे अप्यम्यो जादो (६)। प्रमुचायमचप्रप्रचमहस्य कार्यण (७) उद्दर्गमदेवाजाम-अप्यम्यो जादो (८)। उत्तरि छ जवासुक्या। यद चोद्रमेदि अतामुत्त्विह कम्यप्रमुच कोडीहि सारिदेखाणि छारद्विमागरामाणि उद्दर्भम्यतः । एद्रमोधिगणियनदामनदस्य वि अत्तर उच्च । पारि जाभिणिदोहियणाणस्य जादिन उद्योग्नुक्वण जादि नार्यण अवग वेद्व्यो । पुणा पण्णारमहि अतोमुद्धचिह जमाणि चदृहि पुन्दर्गडीहि माविग्याणि ठापहि-सागरोप्रमाणि उप्पादेद्व्याणि १ णेट घडटे, सार्थमम्बुल्डिमप्रजन्मसु मञासुनमस्य औहिणाध्रुप्तमसस्यमचाण सभगमानादो । च क्य ण्वरंद १ 'प्रविदिष्सु उप्तग्नेत

पमनी आयुवाले लातव कापिष्ठ देवाँमें उत्पन्न हुना। पक्षात् वहास स्युव है। इत कारी आयुवाले मनुष्यामें उत्पन्न हुना। वहा पर वरमाना परिपालन कर वाहम खारीपमानी आयुवाले मनुष्यामें उत्पन्न हुना। वहा पर वरमाना परिपालन कर वाहम खारीपमानी आयुवाले मनुष्यामें उत्पन्न हुना। वहा पर वरमाना परिपालन कर वाहम खारावाले मनुष्यामें उत्पन्न हुना। वहा पर वरमानी परिपालन नर नीर क्षाविक सम्पालको धारणकर हुना वहा पर वरमानी परिपालन नर नीर क्षाविक वर्मात्म वर्मा के परिपालन नर नीर क्षाविक सम्पालको धारणकर हुना वहा वहा पर वर्मात्म वर्मात्म वर्मा वहान हुना (हुना) वहा वर्मात्म वर्मात

समिधान—उपयुक्त शरामें उनत्यया यथा यह अन्तरकाठ घटित नहीं होता है, क्योंकि, मधी सम्मूर्वित्रम पथाचारोंमें सयमासयमरे समान अवधिग्रान और उपराम सम्यक्तवर्ष सम्प्रतीका जनाव है।

यरा—यद थेंगे जाना ताता है हि सजी सम्मूर्विज्ञम प्याप्तक जीवॉर्मे अर्गीर्थ भाग और उपरामसम्बन्धस्यका अभाव है है

पमत्त-अप्पमत्तसजदाणमतर केवचिर कालादे। होदि, णाणाजीव पहुच णत्यि अतर, णिरतरं ॥ २३८॥

समाधान---'पचि द्वपॉम द्वापादवा उपराधन वस्ता हुआ तथात्वय आवॉर्से ही उपरामत वस्ता हु, नाम्मुव्यमोमे नहीं, ' स्व प्रवारक धूरिकान्द्वस जाना जाता ही र्यवा---सवी सम्मोद्यम आवॉर्से अवधिवानका भगाव वस जाना जाता है!

समाधान-पर्योशि, अविध्वानका उत्पन्न कराव अन्तरक प्रकरण करवया । भाषायाँगा अभाष है। अधान किसी भी आचायन द्वर प्रकार बन्तरकी प्रकरणा सहीं थी।

ध्या—सवी सम्मूद्धिम जीवोमें अपधिकानका नमाव यन ही रहा भाव विन्तु भोषमक्षणामें बहे यव, नीर सवी सम्मूद्धिम जीवोमें सम्बद्ध भागानवाधिक साम नीर अवसामका ही यह अम्बर है, एसा क्यों नहीं कहत है ?

समाधान- अहीं, प्योषि, उनमें उत्पन्न हानपार आयोक हस प्रदार अ तर सम्मय नहीं है।

धुरा-पद भी वेस जाना जाता **६** है

समाधान-क्योंकि, इस प्रकारका प्यास्थान नहीं पाया जाता 🕻 । अधवा, जान

**गरक र**सवा व्याख्यान वरना चाहिए।

ग्राम् --- गर्मोत्यव जीवीमें स्वतीन की वह अकृतानीस वृवकारी क्योंने अक्रि मान उत्पन्न करने अन्तरको प्राप्त क्यों नहीं कराया ?

समापान-नहीं क्योंकि उनमें भी भविष्यानकी सम्बद्धनाका महत्त्व करन पात प्याच्याना प्राचीका अभाव है।

तीनों प्रानवाल प्रमुख और अपमुख्यमुक्तिस अन्तर किछन काउ १ जा है " भाना वीचोरी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २३८ ॥

१ प्रमापानवयन्त्रनानानीशातक्षया नास्य दृश्या । छ । व . व

स्तप-सािद्वदेनु तर्ममामग्रमाउद्दिहिण्यु उत्ररणो (१३) । तरे तुरं पुत्र-मोडाउएमु मणुमेमु उत्ररणो । तत्र मञ्ममणुमालिय वार्शममामग्रमाउद्विरिण्यु दश्यु उत्ररणो । (२२) । तदे तुरं पुट्नग्रेडाउण्यु मणुमेमु उत्ररणो । तत्र मञ्ममनु पालिय राह्य पद्विय पम्हसीमामग्रेगमाउद्विर्मिमु रेनेमु उत्ररणो (३१)। तरे तुर्ग पुन्दर्गाडाउएमु पण्मेमु उत्तरणो जीतमुदूनारमेनेममांग नत्रमान्यम गदे। उद्दूर्भार (७)। विसुद्धो अप्यम्यो जादो (६)। पमनामम्यग्याचमहम्म हार्ग (७) त्रवासदीपात्रम्म अप्यम्मचो जादो (८)। उत्तरि छ जीतमुहूना। एव चौर्मोह जीतमुद्देगोह कमानरपुन्न-मोडीहि सादिरेपाणि छातदिनामरोत्रमालि उद्दूरम्पत्र । एवमपित्रपाणिमनान्यम् वि अत्तर वच्छ। पत्ररि जीत्रिणोसिद्याणम्म जादिने अत्रोमुदूनण जादि हार्ग अत्रा देख्यो । पुणा पण्यारमहि जनामुद्दुनाह कमाणि चदृहि पुट्यक्रहीहि मारिन्याणि उपाहिस सागरोबमाणि उपान्द्रक्याणि १ णेट घटेट, मण्यिनममुन्द्रिमप्यजनएसु मञ्चायनमम्ब औहिणाधुनममसम्मचाण सम्राभानाने। त रूप ण्यादे १ प्रविदिग्मु उत्पाह्यमान्य

पमरी शायुपांछे छातप रापिष्ठ देगाँच उत्पय दुगा। पश्चात् यहांसे ब्युत हा प्र कार्योपमरी शायुपांचे मनुष्यांमें उत्पय हुगा। यहा पर मयमश्र परिपालन वर बार्स्ड सार्योपमरी शायुप्तितांछ दंगाँम उत्पय हुगा (२०)। यहाम ब्युत होकर प्रकासश्च शायुपांचे मनुष्यांमें उत्पय हुगा। यहा पर मयमश्च परिपालन कर और आरिक सम्यक्त्यशे परणकर इन्तीस सामरोपमशी अयुप्तितांच दर्गोम उत्पय हुगा (१)। तत्पश्चात् यहांसे ब्युत होनर पूर्वकोदीश आर्युपांच मनुष्यांम उत्पत हुगा और ससार्थ सन्तर्भाह्न अयोग यह जानपर सपमास्त्रयमश्च प्रत्य हुगा। इस महार नम्तर हव हुगा (५)। पश्चात् विद्युद्ध हो अममस्त्रयण हुगा (६)। पुन प्रमत्न अममस्त्रयण हुगा (६)। इनमें कपर्येक एपानानांचेश नरेंदि (७) अपक्रेणींने योग्य अपमस्त्रस्य इता (६)। इनमें कपर्येक एपानानांचेश मरिक्ष प्रत्याच सार्योप्य उत्पत्र अपन्तर स्वाद श्वाद इसी प्रकारक अविध्यानी स्वतास्त्रयानक आरिक्ष अन्तर क्रमा चाहिए। विद्या यात यह दे कि शामितियाधिश्यानक आरिक्ष अन्तर्मुहन्ते आदि इस्ते मत्राद्य प्रवाद क्रमा स्पाना चाहिए। पुन पन्नह अन्तमुहन्तीस अम चार प्रशिवाधिं साविक स्वाद स्वाद स्वाद स्वाद क्रमा वाहिए।

ममापान—उपयुक्त रावान उन्हाया गया यह अन्तरहाल पश्चित नहीं होता है, फ्याहि, सभी सम्मूल्डम क्यांत्ववोंमें स्वमान्यमके समान ज्याधान और उपराम सम्युक्तवर्षी सम्युक्तका जाता है।

राह्य-ज्यह रेने बाता बाता है हि सबी सम्मूज्यम प्याप्तर बीरॉमें न्यपि भार और उपरामकम्पस्यका अभार है ? त जहा- एक्से अहावीसमतदिम्मजी पुन्यसेहाउउमणुमेसु उपस्था । अहविसर्का वर्गमम्मतस्यम्मन्युण च जुगर पहिज्ञण्यो (१)। तरे प्रम्तप्रमचत्रस्य स्ट्रस्स गर्ण (२) उम्ममेसेहीयाजेम्पनिसोहिए सिद्धते (२) अपन्यते (४) अपियदि (१) अपियदि (१) अपन्यते (१) अपियदि (१) अपन्यते (१) अप्रियदि (१) अप्रमारे (१) अप्रम

जैसे- मोहकर्मकी अद्वाहस महतियाँकी सत्तापाला काह एक जीव पूरवाटीकी भावपाल मनुष्योमें उत्पन्न हुआ। बाट वरका हाकर वर्कसम्बन्धन बाट भन्नमत्त गुणस्थानको एक साथ भान्त हुआ (१)। तत्यक्षात् ममच बार भगमचगुणस्थान-सम्याधी सहस्री परिवतनाँको पर्वे (२) उपरामधेर्याक मायाग्य विपुद्धिन विपुद्ध होता हुआ (१) अपूचवरण (४) अनिवृत्तिवरण (५) सूर्यसाम्पराय (१) उपनान्त क्याय (७) हाकर पिर भी भृष्मसाम्पराय (८) अनिवृत्तिकरण (९) अपूरकरण (१०) हाकर तथा नीच गिरकर अन्तरको प्राप्त हुआ । कुछ बम पूपकाटीकान्प्रमाच सपमको परिपालन कर मरा और तेतीस सागरापम भागुस्थितिपाल रूपोने उत्पन्न रूमा। प्रधान् च्युत हाकर पूत्रकोशीको आयुवाले अनुष्योंमें उत्प्रप्त हुआ आर स्तपिद्धमम्यक्त्यस्य भारण पर भार सयम भारण करके मरणका प्राप्त हा ततीस सामरोपमधा आयुक्तित पाल दवाँमें उत्पन्न हुआ। यहास स्तुत दावर पूनवाटी आयुवारा मनुष्य हुआ आर पथासमय सवमन। प्राप्त हुआ। पुन सलारक अन्तमुद्धत अवदाय रहे जान पर अपूर परणगुणस्थानपर्ता हुमा। इस प्रवार अन्तर अध्य हुमा (११)। पम्पान् भावहात षरण (१२) सूहमन्ताम्पराय (१३) उपज्ञान्तवचाय (१४) हाबर पुनः सहमन्ताम्पराय (१५) भनिवृत्तिकरण (१६) अपूर्वकरण (१७) ध्रत्रमत्तस्यत (१८) प्रवत्तस्यत हुमा (१०)। पुन अप्रमत्तस्यत हुआ (२०)। इनमें उपरक्ष शतकार्यासम्बन्धी भार भी छह भन्त मुद्दुत मिलाय । इस प्रकार जाड वयः भार छार्यास भन्तमुद्दुनीलः कम तीन पूपकाटपाँसः साधिक दयासंड सागरापम उत्हर्ष अन्तर हाता है। अथवा, तरह, बाह्य भार हर्ष्टांस

वचन्याओ । एव चेव निष्हमुवमामगाग । णवरि चदुरीम वाबीम वीम उत्तरणः

जगा नादच्या । एवमोहिणार्भाण पि वचच्य, विमेशामार्या ।

वासप्रथत्त ॥ २४५ ॥

इदो ? जोधिणाशीण पाण्य समग्रमागा ।

मणपञ्जवणाणीसु पमत्त-अपमत्तमजदाणमंतर नेविंग नारार्व

होदि, णाणाजीव पडुस्च णत्यि अंतर, णिरतर ॥ २४६ ॥

सगममेद ।

एद पि सुगम ।

**क्हना चाहिए। इसी प्रकारले दोप तीन उपनामरोंका मा जन्तर कहना चाहिए। जिस** 

बात यह है कि अनिवृत्तिकरणके चोक्रीस जन्तमुँहते, स्वयसाम्परायके बाहम कन्तुर थीर उपराम्त्रक्रपायके वास अन्तर्मुहृत तम बहुना चाहिए। इसा प्रकारम उपराम वयधिग्रानियोंका भी अन्वर कहना चाहिए, क्योंकि, उनमें भी कोई विष्टणता नहीं है

रि अर्राधवानियोंमें वपक्रोंका वन्तर वर्षप्रवक्त्व है ॥ २४५ ॥ क्योंकि, नर्राधक्रानियों रे याय होनेका ननान है।

मृत पर्ययातियोमें प्रमच और अप्रमच स्वतीका अन्तर किवने काठ होता । नाना जीवोंकी अंपेजा अन्तर नहीं हैं. निरन्तर हैं ॥ २४६ ॥ यह सूत्र स्तान है।

यह सूत्र भी प्राप्त है।

चदुण्हं स्वरगाणमोघ । णत्रीर विमेमो ओथिणाणीसु स्त्रा

एगजीन पहुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्त ॥ २२७ ॥

<del>उक्करसे</del>ण अतोमुहुर्त्तं ॥ २४८ ॥

सागरोपम बातुकी स्थितियारे हेर्सेम उत्पन्न करासर मनुष्यभवसम्बन्धा चार पृक्कीहर

वीनों झानबाले चारों खपहोंका अन्वर ओपके समान है। विशेष बात यह

उक्त बीमोंक्रा एक बीक्की अंपेक्षा वयन्य अन्तर अन्तर्मुट्ने है ॥ २४७ ॥

उक्त जीग्रेंक्स एर जीनकी अपेश उन्हर अन्तर अन्तर्नुहुते हैं॥ २४८ ॥

९ चतुमा धृतसमा वानानवर् । स्नितु असा स्थानमु नाताव सरस्यम् सन्दर्गः । स्वरंगः २ वित्र भाषान्य स्थादाः । इरह्यक्तर्। व्यवस्य वर्गना स्तित्। सामा १८ १ मन-१४। श<sup>र</sup>िष् प्रचारमञ्जातमानामात्रीयः इस नास्युरमञ्**।** सः ६ ६ ६

भ्रणस्था प्रश्ने अस्तरहरू यालहरू । स. ति. १, ८

त जहा- एक्का पमना मणपजनरणाणी अध्यमत्ता होदण उत्तरि चढिय हेद्रा औररिरण पमना बादा । लढ्मतर । अप्यमचरम उच्चदे- एक्का अप्यमत्ता मणपजन णाणी पमचा होदणवरिय सर्वाचरेण बालेण जलमची जादी । लहमतर । उत्तममेर्गिह चढारिय रिष्मतरारिदो १ ण. उरापमेढिसञ्दर्शाहेता प्रसच्दा एक्टा चेर सरोद्धराणा चि गुरूपश्यादे। ।

चदण्हमबसामगाणमतर केवचिर कालादा है।दि. णाणाजीव पडच्च जहण्णेण एगसमय ॥ २४९ ॥

सगममेद ।

उक्रस्मेण वासप्रधत्त ॥ २५० ॥

एड पि समम 1

अस- बक्त मन प्रयुद्धानी प्रमत्तस्यत जीव अप्रमत्तस्यत हा उत्पर खडूकर और मीच उतर कर अस्तरसयत हा। गया। इस अकार असर राघ हुआ। मन प्ययकानी अप्रमुख्यनयत्वा अन्तर पहत हैं- एक मन प्रथयप्रानी अप्रमुख्यत जीव प्रमुख्यत हाकर अध्यक्त प्राप्त हा अति कीयराज्य अध्यक्तस्यत होगया । इस प्रकार अन्तर रुष्य हुआ।

राजा-सन प्रयक्षानी अवसत्तन्त्रयतको उपश्रमधेची पर चढुकर पुनः अन्तरको प्राप्त क्यों सहा कराया <sup>ह</sup>

ममाधात-नहा क्योंकि, उपशमधेनीसम्बन्धी सभी जयात चार चढ़नेके बाद तान उतरने रे. इन सर गुणर मनासम्बन्धा कारीम अबले बमचसपतरा काल ही सक्यातगणा हाता है, पेसा गुरुमा उपदेश हैं।

मन पर्यपद्मानी चाग उपद्मामरोंका अन्तर क्रितने काल होता है ? नाना जीवोंकी जपजा जधन्यमे एक ममय जन्तर है ॥ २४९ ॥

यह सब सम्म ह । उक्त जीगोंग उत्हर अन्तर वर्षप्रथमत है ॥ २५० ॥ यह सत्र भी सुधम है।

१ चतुर्णापुपश्चमानां नावाजीवापक्षया सामा पवत् । स वि १, ८

एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अतोमुहृत् ॥ २५१ ॥ सगममेद ।

उक्कस्सेण पुद्मकोडी देसूण ।। २५२ ॥

त जहा- एक्को पुन्परोडाउएम् मणुमेम् उपप्रणो अतोपुहुन्त्रमहिपप्रहुवस्पहि सजम पडिवण्णो (१)। पमनापमनमन्दद्वाणे साटामाट्यधपगानमहस्य गर्ण (२)

रिसुद्धो मणपञ्जरणाणी जादो (३)। उरमममेडीपाओग्मजप्यमत्तो हीद्रूण सेडीसुरगरा

(४)। अपुर्वो (५) जणिवही (६) सुरुमी (७) उत्तमतो (८) पुणा नि सुद्रमा

(९) अणियही (१०) अपुन्मे (११) यमचापमचमजदहाण (१०) पुत्रकाडि मच्छिर्ण अणुरिसादिसु आउअ मिर्ण अत्तेषुहुचारमेमे जीभिए मिसुद्वी अपुरवुरमामगा जादो । णिहा-पयलाण वधनोन्छिण्णे काल गरा देने। आहुनस्मिहि नारमनता

मुहुत्तेहि य ऊणिया पुरुषकोडी उरहस्मतर । एर तिष्हमुरमामगाण । णर्रारे जहारमेण दस गर अह अतोमहत्ता समओ य प्रध्यकोढीटी उत्पा चि रचव्य ।

मन'पर्ययज्ञानी चारों उपशामरोंरा एक जीररी अपेक्षा अन्तर जपन्यसे

अन्तर्भेहुर्त है ॥ २५१ ॥

यह सूत्र सुगम है। उक्त जीरोंका एक जीवरी अपेका उत्कृष्ट अन्तर हुछ रम पूर्वरोदी है।।२५२॥ र्जले- नोई एक जीव पुषरोटीकी जायुगले मनुष्याँमें उत्पन हुना और मन्त

मुद्भतेले अधिर आड् वपके द्वारा सयमरो प्राप्त हुआ (१)। पुन प्रमत्त अप्रमत्तम्बत गुणस्थानमें साता और असातामपृतियोंके सहस्रों वेध परिवर्तनों हो वरके (२)विर्व हो मन प्ययक्षानी हुआ (३)। पश्चात् उपशमध्येगाके योग्य अप्रमत्तस्यत होकर ध्रणारा प्राप्त हुना(४)। तर अपूचररण(') अतिरृत्तिररण(६) स्हमसाम्पराय(७) उपशान्तक्याय (८) पुनरपि सङ्गसाम्पराय (९) अनि र्राचररण (१०) अपूरकरण (११)

द्दोंकर प्रमत्त और अप्रमत्तस्यत गुणस्थानमें (१२) पूत्रहोडीकार तक रहकर अनुत्रि शादि विमानतासी देवोंमें शायुरो ताथरर जीवनके अत्तमुद्धत अवरोप रहेने पर विनुद्ध 🛭 अपूर्वरण उपशामक हुआ। पुन निद्रा तथा श्रचला, इन दो श्रटतियाँक रघ विच्छर हा जान पर मरजवा प्राप्त हा दय हुआ। इस प्रशार आठ वय और चारह अत्तसुहुर्तीस क्षम पूचकाटी कारण्यमाण उत्हण अतर हाता है। इसी प्रकार शेव तान मन प्ययग्रानी उप

शामकोंका मा अ तर होता है। विशयता यह है कि उनक यधाकमस दश, नी और आई

धन्तमृहुत तथा एक समय पूत्रकाटीस कम कहना चाहिए। १ ण्ड्यारं प्रति वय यनान्तपृष्ट्त । स सि १,८

६ उत्दर्भ पूरधारी दशागा व वि १, ८

चद्ण्ह रावगाणमत्र केविचरं कालादो होदि. णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमय' ॥ २५३ ॥

मगममेड ।

उक्कस्सेण वासप्रधत्त ॥ २५४ ॥

बदो ? मणपज्यवणाणम खागसेढि चढमाणाण पाउर सभागामा । एगजीव पहुच्च णत्थि अतर, णिरतर ॥ २५५ ॥

एद पि सगस ।

<del>दे</del>वलणाणीसु सजोगिदेवली ओघं ॥ २५६ ॥

णाणेगजीयअवसभावेण साधम्यादा ।

अजोगिकेवली ओष' ॥ २५७ ॥

सगममेद सत्त ।

एव पाणमगगणा समसा ।

मन पर्ययक्षानी चारों धपरोंका जन्तर क्रितने काल हाता है है नाना जीवोंकी अपेक्षा जयन्यसे एक समय जन्तर है ॥ २५३ ॥

यह सूत्र गुगम है।

उक्त जीगोंग उत्तर अन्तर वर्षप्रथस्त्व है ॥ २५४ ॥

फ्योंकि, मन प्रयक्षानक साथ शपकथ्यापर चढ़नपाल वायांका मनुस्ताल हाना समय नहा है।

मन पर्ययज्ञानी चारों धपरोंरा एक जीरकी अपेक्षा अन्तर नहीं है. निरन्तर

है।। २५५ ॥

यह सत्र भा समग्र है।

के उरकानी खीरोंमें संयोगिरे उत्तर जेपके समान है ॥ २५६ ॥ क्योंकि, माना और एक जोवकी अवस्ता अन्तरका धनाव हानस समानता है।

अयोगिस्वलीस जन्तर जोधके समान है।। २५७॥ यह सूत्र भी सुराम है।

इस प्रकार बानमागवा समाप्त हुई।

१ प्रमा क्षपदाचानवभिक्षानिवर् । सः ति १ ८ र द्वरा अवटकानियो सामायवत्। स ति १, ४

### . . . .

ार बोर ४, प्रकार प्रदेशीय असीमुद्रत ॥ २६६ ॥ र गान प्रकार सामार स्वत्य रामाया स्वतं १५५ ॥ रहार गार प्रकार प्रमास सम्बद्धि १५७ ६६ सम्बद्धी । प्रतार

# जन्म उनसेमें देवन ॥ २३७ ॥

man min men min der generale bei bestellt gestellt gestel

The first teaching that a seeps a second that the minimum of the second teaching teaching the second teaching the second teaching teaching the second teaching teachin

m A 3man o 2 elegaz geg 12 eleg 6 mes 6 me

m man m out tracted at set at the file of D p p to the court of the p 技術ないます。 D p to p t ま s p p p t p p p まままままます。

The second of th

a ga wa

णवरि समयादियणस्थनामुद्दशा उणा काद्दशा ।

दोण्ड स्प्राणमोघ ॥ २६८ ॥

सगममेद ।

परिहारम्रद्धिसञ्देस पमचापमतसञदाणमतर केवचिर कालादो होदि, णाणाजीव पदच णित्य अत्तर, णिस्तरं ॥ २६९ ॥

समयेद ।

एगजीव पदुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्तं ॥ २७० ॥ त जहा- एक्झे पमचो परिहामगुद्धिमजदी "प्यमची होर्य सब्दलहु पमची जादो । स्ट्रमतर । एत्रमप्यमचस्य वि पयवगुणा जीवगरिय वचकर ।

उन्हस्सेण अतोमुहृत्तं ॥ २७१ ॥

ण्डामारचा जपा जहण्यास उत्ता, तथा वत्तव्या । वारी सन्धारीय कालेव

पल्ल्ह्यायद्यो ।

इनद्वा अन्तर एक समय अधिक ना अन्तमहत कम करना चाहिए। मामाधिक और छेदोपम्यापनाश्चयमी अपूर्वश्ररण और अनिद्वत्तिकरण, इन दोनों

धपरोंका नाना और एक जीवरी अपेधा जपन्य और उल्क्रप्ट अन्तर ओपके समान है।। २६८।।

यह सब समा है।

परिहारणदिनेयतोंमें अमच और अअमच मयतोंका अन्तर क्रिवने काल होता है ? नाना जीगोंकी अपक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २६९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीरोंग एक जीररी अपना जपन्य अन्तर अन्तर्गहर्त है ।। २७० ॥

अस-परिहार द्विसयमयाला बाइ पर प्रमचनयत जीव अपमचसयत होकर सवल्य बारल प्रमुख्यत हुआ। इस प्रकार अन्तर रूच हो गया। इसी प्रकार परिहार दिसपमी अप्रमत्तसपत्या भी प्रमत्तगुणस्थानव हारा अन्तरका प्राप्त कराकर अस्तर कहना चाहिए।

उक्त जीगेंग एर नीगरी जेपे ग उत्कृष्ट जन्तर अन्तर्भुहृत है ॥ २७१ ॥ इस सूत्र मा अध पता जयन्य अन्तर बतलात हुए यहा है उसा प्रकारस यहना चाहिए । विभावता यह इ कि इसे यहा पर सव दीवशालस पण्टाना चाहिए ।

१ हवा धपनयो सामा यनत । स हि १ ८ २ परिहारश्चित्तरंत्रद्भ प्रमधाप्रवचकानानावातापस्त्रम् । सः सि १, ८

३ क्यांत्रं प्रातं अपन्यपुद्धश्चान्त्रपूर्वः । स सि १, ४

सुहुमसांपराइयसुद्धिसजदेसु सुहुमसापराइयउवसमाणमतर केंक चिरं कालादो होदि, णाणाजीन पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥२७२॥

सुगममेद ।

उक्कस्सेण वासपुधत्त ॥ २७३ ॥ एद पि.सुगम ।

एगजीव पहुच्च णत्यि अतरं, णिरतरं ॥ २७४ ॥ कदो ? अधिगदमजमानिणामेण अतुरात्रण उतापाभारा ।

खवाणमोघं ॥ २७५ ॥

साधम्मादो ।

यह सूत्र सुगम है।

यह सूत्र भी सुगम है।

उपायका नभाव है।

पाइ जाती है।

अस्पायी जीगोंके समान है ॥ २७६ ॥ १ स्थमसान्यरायप्रदिश्यतेषुपञ्चमकस्य नानाजीनापेक्षया सामाप्यनत् । स वि १, ४ २ पुरुवी वं प्रति नास्त्य ताप्। सः सि, १,८

कुदो १ णाणाजीपगदजहण्युक्यस्मेगसमय उम्मामेहि एरानीपस्मतगभारेण य

जहाक्खादविहारसुद्धिसजदेसु अकसाइभगो ॥ २७६ ॥ बक्ष्मसाम्परायगुद्धिसंयतोमें बक्ष्ममाम्पराय उपद्यानकोका अन्तर कितने काल

होता है १ नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक ममय अन्तर है ॥ २७२ ॥ उक्त जीनोंका उत्क्रप्ट अन्तर वर्षप्रयक्त्व है ॥ २७३ ॥

उक्त जीनोंका एक जीनकी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २७४ ॥ क्योंकि, प्राप्त किये गये सयमके विनाश हुए निना अन्तरको प्राप्त हानक

सक्ष्मसाम्परायसयमी क्षपर्होता अन्तर ओघके समान है ॥ २७५ ॥ क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य अ तर एक समय और उत्रृष्ट जन्तर छह मासके साथ, तथा एक जीनकी अपेक्षा अन्तरका अभाय होनेसे ओपके साथ समानता

यथाष्ट्रयातिवहारदुद्धिसयतोमें चारों गुणस्थानोंके सयमी जीनोंका अन्तर

इ अ प्रती ' अतरावण्या उन्वाया ' जा उपलो ' जतरावणो उन्वाया ' इति पाट । ¥ तस्पैन अपकरम सामान्यनत् । स वि १,८ ५ म मधास्याते अक्रपायनत् । स वि १,८

इदा १ अस्मायाण बहास्सादमबमेण विणा अष्णमबमाभागः। सजदासजदाणमतर केवचिर कालादो होदि, णाणेगजीव पडुच्च

अतर, णिरतर ॥ २७७ ॥

दुद्दे। शुजनर ग्रहणे स नाणारिकामा, गुजनरमाहणेण रिणा अनरस्रण उरापाभाग। असजदेसु मिच्छादिट्टीणमतर केविंबर कालादो होदि, णाणा-। पडुब्च णत्यि अतर, णिरतर ॥ २७८ ॥

इदा १ मिच्छादिहिष्पग्रहगेच्छदाभाग ।

एगजीव पडुच जहण्णेण अतोमुहत्ते ॥ २७९ ॥ दुरो १ गुणतर गत्पातीस अविणहुश्रमनमण जहण्यरात्णे पछड्डिय मिच्छत्त

दयणास्य अतामुद्रचतर्यलमा । क्योंकि, अक्पापी श्रीपोक्त यथाक्यातस्वयके चिना अध्य सवनका अभाय है।

संयुतामयतीया अन्तर जितने बाठ होता है ? नाना और एक जीवरी अपेथा

क्योंकि, अपन गुणस्थानका छोड़कर अन्य गुणस्थानके प्रदेश करन पर प्राप अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २७७ ॥ णावा धिनाश हता है और अय गुणस्थानका प्रहल किय थिना अन्तर करलेका कोह

अमपर्तोमें मि॰यादृष्टियोरा अन्तर रिवने राठ होता है ? नाना जीगोरी उपाय नहीं है।

प्रवेधा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २७८ ॥ क्योंकि मिथ्यार्शेष्ट जीयोक प्रवाहका कभी वि उद नहीं होता।

अमपर्मा मिय्यादृष्टि जीगोंका एक तीमरी अपक्षा ज्ञषाय अन्तर अन्तप्रदृती फ्यॉरि अन्य गुणस्थानका जावर आर अन्तरका प्राप्त होकर अस्त्यमभायक है।। २७९ ।।

नहीं नए हानक साथ ही जपन्य कारन घरटकर मिथ्या वका प्राप्त हुए जीवक अन्त मुहुतप्रमाण अन्तर पाया जाता ह । and the state of t

1:21 TE(\$TH\$ 1) TH

11.53

उत्त्रहरूनेय तेतीस मागरोपमाणि देमुणाणि ॥ २८०॥ त द्या- नम्बा अक्रानिनोरपाक्षिमा विश्वतिका मामागापाक्ष व

रणा। पति राजनाति प्रवत्तरहा (१) हिम्मको (२) हिन्दी (१) नम र्योद्याद रान्या स्थम्हणस्या जीवित्र ले उस गरी (४)। न्यूम

िरिस्ताह्य बरेबर (७) विचातमार (६) मही विवेश साहित्र हो। अहि अपहरू ज्ञान क्यार बार कालि भिकास हमार ।

नान प्रनम्मारिदि-मम्माभिन्छारिहि-अमज रममारिटीयभी

इत्य है कहा उस्त विद्वायम्मानिक हिन्दूर्त पाणा भेद पहुरू वहस्थय अ ्रव हे इस रकार्देवाचाः स्मृति पहुँ हे १५ वाप परितासम्बर्ध व १२

and an aging benefe ebutteratteng biges unt tribelliff े र क र क र क र का तरहा तथा हो है प्रदेश हैं स्थाप जाता<u>र है। इस्त</u>ी

ear of Cataliania

and a see were that had ever become 3

\*\* ... \* \* \* \* व १ व दाहै व १ को व ११ को वह दा हा हा वा सा वक सवाया थी है था। हैन \*\*\* - \* , \* - est um said la \*ai (\*) traid \*{\*1 !!}

and the second section in the section i om to be the transmission of the fire the entry of the terms was a man one sur af a fuel metal & total the

me m , a ma a sere in a e e se sur real executation man and a second of the first and the state of the first fill the first fill the fil m+ , + 144 \$

e a cur armer a source included and quity and the many born a bound that the second of the depot at H man man me i i i i masa mise fi a si sale and

some to the state of the state en der e acatait zwe wegge nefet tet At ever extracely

असनदसम्मादिद्विस्म उक्कस्मतर णादमिनं मदमेहानिजाणुगाहद्व पह्नेमोएक्सो अणादिपसिन्छादिद्वी विण्णि नि करणाणि वाद्ष्ण अद्ययोग्गत्वपरिपद्वादिसमप्
पदमसम्मत्त पदिवण्णो (१)। उत्तसमसम्मतद्वाण् छात्रित्याने अस्थि ति सासण गद्दे।
अतिदा अद्योगगरुपरिव्व परिपद्विद्षण अपन्छिम भरमाद्वेण अमददसम्मादिद्वी जादा।
उद्धमंतर (२)। वदी अण्यताणुर्गेश तिस्रजोह्य (३) निस्पत्ते (४) दसणमाह छतिय
(५) विस्मता (६) अण्याचां जादो (७)। पम्यापमवपसग्वसस्स वाद्य (८)
खरामदीयान्नोम्परम्यम् जादा (९)। वयसि छ अतासुक्ता। एव पण्णारसिद्व अतीस्वरुपदि उल्लाद्वरोगगरुपरिव्वस्मविव्वसम्मादिद्वस्म उक्करस्वर।

एव सञ्जनमगाणा समत्ता ।

## दसणागुवादेण चम्खुदसणीसु मिच्छादिद्वीणमोघ'॥ २८२ ॥ बदो १ णणावीने पहच्च अतराभावेण, एगचीनगयअतासुहचनेचचहणातरेण

सस्पतसम्पादिका उत्तृष्ट अन्तर चपिए क्षात है, तथापि मत्युद्धि जनोंके अनु
प्रद्वाप मत्युप्त चत्त है – एक अनादि मित्यादिक जीय तीनों करणोंकों करते अध्युद्धत्व परियत्तव क्षादि समयम प्रधानिकासम्पत्तव प्राप्त हुना (१)। उपहाससम्पत्तव कार्म क्षादिक्या अविद्याद स्वतं पर सासावनगुणस्थानको प्राप्त हुना। पश्चाद्द अन्तरका प्राप्त हो अध्युद्धरूपरियतन तक परियतन करक अन्तिम अपनी अस्पतसम्प वहिंदि हुआ। इस प्रमार अन्तर प्राप्त हागया (२)। तत्त्वश्चान् न्यानुष्य धाकी विस्योजना वर्षत्त (३) विश्वाम रू (४) दुशनमोहनायक। क्ष्य करके (५) विध्यात छ (६) -प्रमान स्वतं हुआ। (७)। पुन प्रमच आर अपनत्त शुणस्थानसम्पादी सहस्रो परियतनाया करके (०) क्षपक्रीयाके प्रायाय अप्रस्तनयत हुना (९)। इनमें अस्पत्त एड अन्त सम्पत्तिको उत्तर सन्तर वहात है।

इस प्रकार संयममागणा समाप्त हुई।

दशनमार्गणाके अनुरादमे चश्चदश्चनी जीरोंमें मिध्यादृष्टियों रा अन्तर आपके समान है ॥ २८२ ॥

क्योंकि, माना जीयोंका अपहा अन्तरका अभाव हानसे तथा एक जायगत

३ दशनातुरादन चधुदर्शनियु विग्वादक्षे सावा यवतु । स नि १ ८

<sup>¥</sup> अ प्रदो -व्यक्ति इति पाठ ।

उक्कस्सेण तेत्तीस सागरोवमाणि देसणाणि' ॥ २८० ॥

त बहा- एक्से अद्वानीसमोहसवरिम्मओ मिरलादिक्की मनमाए युर्दीण उ क्लो । छोइ पञ्चनीहि पञ्चनयरो (१) विस्मतो (२) विसुदो (३) मम्म पाँडविजय अनस्दि। अलेमुनुनार्यमेस जीविल मिर्ल्स गरी (४)। स्द्रमनस् निरिक्नाउअ विषय (५) विस्ममिय (६) मरी तिरिक्सो जारो । छोई अलेम्बर्स

उत्पानि नेतीय सामरोजमाणि भिच्छतुरकस्पतर । सासणसम्मादिद्वि—सम्मामिच्छादिद्वि—असजदसम्मादिद्वीणमोध

।। २८१ ।।
इरे ? सार्यसम्मादिह सम्मामिन्छादिई।व वावातीर पहुरा जहलेव प्रा

मन्त्रों, पतिहो ामस्य अमरोज्जिदिभागो। एमजी। पद्मन्य जहण्येण पितदार्थसम् अभग रुप्य द्वारा, भोजपून, जनकरमेण अञ्चर्याग्यलपियह देवण। असेजदगम्मादिही सन्त्रादाह पद्म णाचि अनर, णिगतर, एम विच पद्गा जहण्येण अतीमृष्ट्रमः उनकर्या प्रदारम्ग द्वार्यप्रदेशसम्बद्धि तहा भेदाभागः।

अहरणार प्रात्यह रहामान्य राह तहा भराभाषा । अन्द्र अत्योग एक विरक्षी ज्येदा उरहरू जनतर द्रष्ट कम तेवीन मागणा

है ॥ २८० ॥ जन- वरहनकी जदादन प्रशासन महीप्याकी संस्थादाक एक मिध्यादि औप मान्।

इन्दरिक जनाय हुआ। उद्दार्थयानियाम प्रयान हा (१) विभाग स (२) जिह्न हा (३) सम्बद्ध महा वाट व हाहर जनायम सम्ब कुमा भार जीवन र अनामहा दाव क्रम्य क हाल रहन यर जिल्लाम हार प्रान्त हुमा (४)। हम प्रहार भार र साथ होगयी ए इ.१६४ ज हुहा संवहर () जिजाम स (३) मरा जार नियम हुमा। हम प्रहार कह जन्मन्द्रनीय हज महाम सामायमहाम विल्लासका उत्हर भनार होता है।

वन प्रचा माम द्वारमार्शन, मश्यमिद्यार्शन और वस्य भाष्यार्था औसी व=र वे ४६ प्रचान है ॥ २८२ ॥

काण है वासार्वसायवार जार सम्योत्मध्यारियों हो जाता ती हाड़ी भोधी ब्राह्मक यह समय जार प्रत्यायका समस्यात हो जात जातर है। वह ती हही भाधी ब्राह्मक प्रत्य पन्हरा जास्यात हो जाय जात जातुत म तर है। तथा इन्हें बलार है है है के जार्यु राष्ट्र है। वह ताहरी जाया जात्य कात्याहुत भार प्रदेश मार कार्यु हो स्थानक है। यह ब्राहरी जा हो। बाला कात्याहुत भार प्रदेश मार इन्हें हम जार्यु होगार तन है। हम प्रदेश जाया को हा जातही है।

अमजदमम्मानिद्वस्म उक्तरस्मार धादमि मद्महाविज्ञाणुगाहद्व पर्यमो-एक्स्रो अणादियमिरछादिद्वी तिष्णि वि क्रणाणि काद्म अद्भागन्याग्यद्वान्तिम्म पदममम्मन पविज्ञा (१)। उत्भाममम्मचद्वाण छात्रतियाजा अभि वि सात्म गणा । अतिरिंत अद्योगात्मपरियद्व परिषद्वित्य अपन्छिम भरगहण अमज्ञग्मम्मानिद्वा जागा। सद्मेवर (२)। तद्दो अणाणुर्वी मिनवाह्य (३) विस्मता (४) दमगमाह मान्निय (५) विस्मता (६) अप्यामनो जाने (७)। पत्रमायम्बस्यमस्यम्म काद्म (८) व्यवसावदीयाओग्यअप्यस्म वाद्दा (९)। उत्तरि छ अत्वामुद्दा । एव पप्यागमहि अत्वा स्वरुद्धि स्वमादयीगालपरियद्वममंजद्वसम्मादिद्वस्य उन्तरस्मतः।

#### एवं संजयमगणा सनता ।

दसणाशुनादेण चम्खुदसणीयु मिच्डादिट्टीणमोयु ॥ २८२ ॥ इदा १ णाणार्जार पहुच्य अनगमारण, जगजारमयर्जनापुरुणमणजरूष्यरूप

सार्यतसंस्यारिष्टा उरहुष भंगर यार्यि यात ह तथार्थ महर्श्व जनाह भन्न सहिय सर्वा न यार्थ प्रस्त है - यह असार्थ स्वराय स्वर

#### इस प्रकार संगममानवा समाप्त हुई।

द्धनमार्गमाके अनुसारमे चपुरधनी जारोमे मिध्यार्गाष्ट्रपोश्च अन्तर ४५६ समान है ॥ २८२ ॥

क्यांकि माना जीघोंकी अवशा धन्तरका धनाव हाजल तथा एक जाब्दक

રાશીજી જિલ્લોક શકેલાક ! કર્યું હતા ર ક્રાહ્મ કે ત્રેલું હોલી મહિલા છતાં છે છે છે. ક્રાહ્મ કે ત્રેલું શકેલ ! mannen gener auf if ebet gilfte m 7 = 4,4 + 3 1

min min beim beite bei beftet bie beite beite

化工作 化二氯化氯化氯甲基化化镍 e a green from the state of the state of

4.9 4.8 75.57 as a state of the

20 400 2 344 6 675

1 11

[ १३%

जनराष्ट्रगमे चक्तुइसणि-अतरपन्ना

दिदो ? ण, सम्मुब्छिमेनु पढमगम्मनुष्पर्चाए अनुभवादो । ज च अमलुज्जलागमात वा कालमचक्तुदमणीसु परिभागियाण वेदगमन्मचम्महण मभग्नीड, विराहा । ज च घाँव-बालमन्छिदो चक्खुदमणिहिदीए नमागणक्खमा । विभिग पक्ख विभिग दिउस अता-सङ्चेग य पदमसम्मच मञ्जमानजन च जुमर्व पडिवण्या (२)। पदमसम्मचद्वाए छाबलियानी अरिय चि सामग गदी । अतरिटी मिच्छच गन्त्र मगद्विद परिनीमय भरिन्द्रमे भन्ने कदकरणिज्ञो होर्ण सञ्जमासञ्जम पडिवण्या ( ३ )। सद्दमतर । अप्यमचा हुआ। पुनः सिध्यात्वको जाकर चनुक्तानको स्थितियमाच परिश्लमण कर अन्तमे उपनामः सम्पक्तका प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्तर रूप्य हुआ। पुनः सामाइनका गया भीर भवभुदराना जीवोंने उत्पद्ध हुआ। इस प्रकार दश जन्तमहुतील दम भएनी स्थिति

चश्चदानी संयतास्वतना उत्हृष्ट भन्तर षह्न 🕻 । जल- अच्युरानशी स्थितिमे

प्रशा-उन्ह जीवश सजी पर्वा द्विय सम्मान्द्रम प्रयाजनामें क्यों जहा रहा

समाधान-नहीं, क्योंकि, सम्मान्डन जीवान प्रध्यापरामसम्बद्धा उत्पत्ति भसम्भव है। तथा असंस्थात लाहप्रभाष या भनन्तहाल तक अच पुरुपतियोंमें पारक्षमध किय प्रय जीवोंक घेड्वसम्बद्धावना प्रदूष करना सम्भव नहीं है, क्यादि, यस जीवोंक 

चक्खदसणिहिदि भागेय अवसाने उवसमसम्मध पढिवण्यो (१०)। स्टर्मतर । प्रते सासण गरी अचन्तदमणील उवपण्यो । दसहि अंतीमहत्त्वेहि उजिया सगहिदी उसज्जट-

कारदानी अस्पतसम्पद्धि जीवाँका उत्तर अन्तर हाता है।

विध्यमत एक जाब मर्भोपयान्तिक पचित्रय प्रयाप्तकॉर्मे उत्पन्न हुआ।

सम्मादिद्वीणमुक्यस्पतस् ।

1. 1. 722 1

मजदामजदस्य उच्चदे । त जहा- एक्को अचक्तुदसणिद्विदिमच्छिटो गुब्नो-वक्त्रतियपचिदियपञ्जलएम् उत्रवण्गो । मण्णिपचिदियमम्मुच्छिमपञ्जलएम् किञ्न उप्पान

कराया रै

असजदसम्मादिड्विप्पहुडि जाग अप्यमत्तमजदाणमतर क्रेन

कालादो होदि, णाणाजीव पहुच णत्यि अत्तर, णिरत्तरं ॥ २८६ सगमभेद ।

एगजीवं पद्धच जहण्णेण अतोमुहुत्त ॥ २८७ ॥

मृहत्ततस्यलमा ।

हुदो १ एडेमि सब्बेमि वि जन्मगुण गतुण जहन्मकारोग अप्पिरगुण गराण डक्कस्सेण वे सागरोजमसहस्साणि देसूणाणि' ॥ २८८ <sup>॥</sup>

त अधा- एको अचम्सुनसणिद्विडिमस्छिटो अमण्णिपचिदियमम्मुज्धिमपञ उपपणो । मचहि पज्नचीहि पज्नचयदाँ (१) विस्ततो (२) विसुदौँ (३) व बासिय-नाणरेंतरदेनेसु आउअ वितय (४) तिम्मतो (५) राल गरी देनैसु उन्हरू छद्दि पज्नचीहि पज्जचयदो (६) तिस्त्रतो (७) तिसुद्वो (८) उत्रममममन पहिन (९)। उत्तमममममचद्राए उ जानिहयाओ अरिय वि सामण गत्लातरियो। मिळवर

कितने माछ होता है ? नाना बीमोंसी अपेशा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २८६ यह सूत्र सुगम है। उक्त जीतोंता एक जीतती अपेक्षा जघन्य अन्तर् अन्तर्प्तृत है ॥ २८७ ॥

असम्वनम्यग्दिसे लेकर अत्रमत्तस्यत गुणस्थान तक चशुद्दानियों हा

क्योंकि, इन सभी गुणस्थानवर्ती आर्जोंके जन्य गुणस्थानका आकर पुन व फाएसे पिनतित गुणस्थानको बास्त होनेपर बन्त<u>र्मह</u>तप्रमाण बन्तर पापा जाता है। उक्त जीनोंका एक जीवकी अपेक्षा उत्हर अन्तर कुछ रूम हो हवार सागर

है ॥ २८८ ॥

जैसे- अवशुदशनी जावाँकी स्थितिमें विद्यमान पर जार अमग्रा पर्वान सम्मृच्छिम पर्योत्तर जीतोंमें उत्पन्न हुन्ना । पाची पर्योत्तियोंस पर्यान्त हा (१) विश र (१) रिशुद्ध हो (३) मजनवामा या वान-यन्तराम बायुको वाय कर (४) विव छ ( ' ) मरणको प्राप्त हुवा आर देशोंमें उत्पन्न हुवा। यहा छहाँ पर्याज्यियांत वया हो (६) विज्ञाम र (७) विगुद्ध हो (८) उपरामसम्बन्धवरा प्राप्त हुना (९)। उपर

सम्यक्तवक कारमें छह आर्याखया अउद्दोष रहन पर सासादनको जाकर अन्तरका व १ चमयतसम्बन्धराचप्रवस्तानानां वानावीत्रारद्वया वास्यन्तस् । स वि ।, ६

२ ण्वर्जाव प्राप्त ज्ञष्म यनान्तमहुत । सः सि १,८ इ. उत्हरम द्व सागगापनस्य दशाना । स. वि. १. ४

चस्तुदसणिडिदि भिषय अवमाणे उवमममम्म पादिबण्णो (१०)। स्टूर्मेतर।पुणा सासण गरो अचस्तुदसणीसु उवचण्णो । दसहि अंतीग्रहुषेद्वि उर्जणया सगद्विदी असवदः सम्मादिद्रीणग्रहरसम्तरः।

मजदागजदस्म उज्यदे । त जहा- एक्को जचम्बुरमणिद्विदेषाच्छा गन्भा-वक्रतियपचिदियरजजनएम् उत्रम्णा। मण्णिपचिदियसम्मुन्ध्विनयज्ञजनम्मु क्रिय्म उप्पा-दिरो १ ण, सम्मु जिमेमु पदममम्बुल्पचीए असमग्रा। । ण च जममुज्जनाममन्तरे वा कालमचन्दुदमणीमु परिभाषयाण वेद्यासम्बन्धमादण सम्मिन, विगदा। ण च जाव कालमप्पदेदो चक्ष्वमुलिद्विशि समाण्यस्मा। विलिण पक्स्य विशिन दिवस जाव पुर्वेण य पदससम्मच सज्जामजन च जुमवे पढिज्ञणो (२)। पदममम्बन्धाण जानिस्यामे अरिथ चि साम्य गर्दे। जतिदि मिच्छन गन्न ममहिदि परिभावय अपिन्छमे भवे पद्वस्रणज्जो होद्ग सज्जामन्त्रम् पढिज्ञणो (२)। स्ट्रमत् । अपमच

दुभा। दुन मिथ्यात्वका जाकर कानुरानकी स्थितिग्रमान परिश्रमक कर कलमें उपराम-सम्परस्यका मान्त हुभा। इस प्रकार अन्तर रुग्ध हुन। पुता साराह्नको गया भीर धवानुक्रानी जीयोंने अस्य हुआ। इस मकर दश अन्तमृहुर्तीस क्रम वर्गनी स्थिति कानुक्रामी अस्यवसम्पर्वाद्ध जीयोंका अस्य अन्तर हाना है।

चसुदर्शनी सपनासपनवा उप्तर्थ भानर वहत है। अन- वार तुर्वानकी स्थितिर्भ विद्यमान पक्ष जाय गभावणानिक वर्षा द्विय प्रयत्नकों में उत्तरस हुआ।

धारा—उक्त जीवशा सजी प्रचन्द्रिय सम्मृष्टिम प्रयाजकाँम क्याँ मही उत्पन्न करावा रि

समाधान—मही, क्योंब, लम्माष्ट्रम श्रीवान वधमेपरामसम्बन्धकी उन्बंखि असम्बन्ध है। तथा असक्यान लोकप्रसाव या अनतकार तक अवाहुक्यान्योंने पारक्षमक किये हुए अधिक देवर स्वयक्त्यका प्रहल करना सम्भव नहीं है क्यांक, यस अवाक सम्यक्तियासिका विराध है। आर न भणकार तक रहा हुना आँव क्युहर नकी विश्वित सम्भव करने समर्थ है।

पुन यह जीव तीन वक्ष, तीन दिवस भार भन्तमुहत्त प्रधानपरम्बाग्यस्य भीर सरमार्थयम्बा वक्ष ताव प्रस्त हुआ ( < )। प्रधानपरामसम्बन्धक बाटने प्रद भावित्यो भविष्य रह जोने वर साधादनका प्राप्त हुआ। पुन भन्तम्ब प्रत्य हात्व हि निप्तारका जावर भवती स्थितियमात्र वरिक्रमक्कर भानत्त नवम हत्त्वस्यहरू हाहर स्वमासयमका प्राप्त हुआ ( १ )। इस प्रकार भन्तर राज हुआ। पुन असमस्तवस्य (०)

६ प्रीपु अक्सेम्बा क्रेप्टर्स इति एउए।

(४) पनचे (५) प्रधानचा (६)। उत्तरि छ अतीमुहुना । एपमप्रदालको

वण्यानंत्रपुरेतरे य उत्ता मगाहेरी मजरासजरुकस्पतर । पनतस्य उत्त्यरे- एक्से अत्तक्षमुरुमितिहीरमित्रियो मणुमेसु उरस्यो सः अहरस्येज उरस्यसम्मतम्पनगणुज च जुगर परिस्था । (१)। पूर्ण प्रस्

(२) हिंद्रा पोडेर्निनीरों। चन्तुर्माणोद्देशियरिमनिय अपन्छिम भी मण्या व कडक जिल्ले हेन्द्रा लोजुन्तासमेने लीतिण अप्यमणो होर्ग प्रमालकारा ( महस्तार । भूनो रायसना (४) । उत्तरि हा आोपुरुवा । एतमहत्त्रस्थीर स्म इर्ह्यार किस्सामगोदी पमास्युस्कर्यतर ।

स्तर देश्हरनाच जापना समाप्तमाणायः चापार पडिप्रणो (१)। इहा पा कारण कर्षात्राहार परिवासय अपन्तिम से सण्यानु उहापणः । करस्य कुष्ट के द्वारायक्ष सार सिमुद्धाः एयनचे शाहा (२)। उद्यक्त कर्षात्र व करण करण को से स्वास्थान स्वास्थित क्षा (६)। इस्स करहरू छन्न स्थाप्त स्वास्थ्य स्थापित

( राजनामा उन्हें-) णहते आरसपुर्विश्वीद्वित्वित मणुनगु उत्त

के हैं में में निवास प्रकार है हैं स्वतंत्र कर है के स्वतंत्र में स्वास्त्र कि स्वतंत्र के स्वतंत्र स्वतंत्र स्वत

\* . For other standers

which a series or a good of a section of a recomposed group of ever a words? And it down a set of a good of and any cas gaga again of a date word in the (३) अप्पमचे (४) । उत्तरि छ अतोग्रहुचा । एतमद्वत्रसेहि दसअतोमुहुचेहि उणिया चम्लुदसणिद्विदी अप्पमनुत्रकस्मतर होदि ।

चदुण्हमुवसामगाणमतर केवचिर कालादी होदि, णाणाजीव पद्धच्च ओवं ॥ २८९ ॥

सुगममद् ।

एगजीव पहुच्च जहण्णेण अतोग्रुहुत्त' ॥ २९० ॥

एद पि सुगम ।

उरक्स्सेण वे सागरोवमसहस्साणि देसूणाणि ॥ २९१ ॥

त जहा- एक्का अपस्तुद्रमणिःहृदिम्-िछ्दो मणुसेनु उववणो । गन्भादिअङ्क-बस्मा उत्तममम्मवन्यपचनुण च जुध्त पिडाप्णो (१)। अताष्ठ्रहेण येदरासम्मव गदा (२)। तण अताष्ट्रवृषेण अजाणुर्यार्थ निग्नेपिदो (१) दस्तपामीहरीपद्वम्-सामिय (४) पत्वाप्तमवपात्रचनहस्म कार्य् (५) उत्तमसेविपाओगान्यपम्वो जादा (६)। अपुरुषा (७) अणियही (८) मुदुषा (९) उत्मतो (१०) सुदुषा-हुमा (च्न प्रस्वन्ययत हा (३) अग्रमचस्यत हुना (७)। हनमें अपस्क छह अन्तसुद्वतं आर मिलाय। इस प्रकार काष्ट्र पर आर दहा अन्तगुह्तांस कम चनुष्दाभीकी हिम्मी ही

चक्षुदर्भुनी चार्ने उपग्रामक्रोका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीवोंकी

अपेक्षा अन्तर ओषके समान है ॥ २८९ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीगोंना एक जीगनी अपेक्षा जयन्य अन्तर अन्तर्श्वरूर्त है।। २९० ॥ यह सब भी सुराम है।

उक्त जीवोंना एक जीवनी अपेक्षा उत्हृष्ट अन्तर उछ रूम दे। हजार सागरोपम है।। २९१।।

लेन - अच-पुरर्शना जीवोरी स्थितिम विषमान पत्र जीर मतुणोंने उत्तरत्र हुशा। गमना नादि लेकर आठ पर्वक हारा उपरामस्तरपत्र आर अग्रमस्तरपत्र गुणस्थानको पक्त साथ प्राप्त हुला (१)। अन्तमुह्तक प्रधान वृत्तरस्थानको मान्त हुला (२)। पुरा भन्तमुहतक प्रधान वृत्तरस्थानको मान्त हुला (२)। पुरा भन्तमुहतक मन तानुव पौका विस्वयोजन किया (३)। पुरा वर्षामाक्तियोज प्रधान कर्ता (४) प्रमान आर अग्रमन नुष्ययानसम्बन्धि सहस्रो परियनमाँको कर्ता (४) समस्य अग्रमस्य नुष्ययानसम्बन्धि सहस्रो परियनमाँको कर्ता (४) स्वारम्भ अग्रमस्य व्यवत्र हुला (६)। पुना अगुर्वकरण (०) मनिवृत्तिकरण (०)

१ चतुर्णोद्धपशमभानां नानाजानायक्षया साम्य यस्त् । सः सि १ ८

२ एकजीव प्रति जय यनान्तर्महुवै: । सः सि १ ८

३ उत्दर्भेण द्वे सागरीपमसहस्रे दशाने । स हि १, ८

(११) अणियद्वी (१२) अपुन्यो (१३) हेद्वा ओदिरिय अतिरिदों चक्खुदमणिर्द्वित्तं परिभिष्म अतिमे भेन मणुसेसु उत्तरण्यो । मन्त्रतिणज्ञो होर्या अतीसुह्वारसेस ससौर विसुद्धो अप्यमचो जादो। मादासाद्रवधपरानचमहस्स काद्गा उनममेन्डीपानागण्यमचो होद्गा अपुन्युनसामगो जादो (१४)। छद्धमतर। तटो अणियद्वी (१५) मुहुमो (१६) उत्तरसो (१५) अणुन्यो (२०) अण्यमची (२८) अणियद्वी (१९) अपुन्यो (२०) अण्यमची (२१) पमचो (२२) अपुन्यो (२०) अण्यमची (२१) स्वार्त्वे स्वर्तिमान्द्रो। उत्तरि छ अता सुहुचा। एनमहुनस्मेहि एनुणचीमजतोसुहुचेहि य ऊणिया सगद्विदी अपुन्यनरण्यक्सतर। एव चेत्र विषद्वसुनसामगाण। णत्ररि सचानीम पचनीस तेनीस अतोसुहुचा ऊणा क्रायक्या।

## चदुण्ह खवाणमोघ'॥ २९२ ॥

सुगममेद ।

इसी प्रकार खाउँदर्शनी रोप तीन उपशामकोका मा अन्तर जानना चाहिए। प्रिरापता यह है कि अनिवृत्तिकरण उपशामकक सत्ताह्म अन्तमुहून, महमसाम्याप उपशामकक पर्यास अन्तमुहुन और उपशाम्तकपायक तथीस अन्तमुहुन कम करना साहिए।

षारर्गनी चारों अपद्योग अन्तर ओपढे समान है॥ २९२॥

यह सूत्र सुगम है।

६ चर्चा प्रश्चानां सम्बागीतन् । स. स. १,४

अचनखुदसणीसु मिन्जादिहिणहुडि जान स्तीणनसायवीद-रागछद्रमत्था ओघ' ॥ २९३ ॥

बदो ? ओघाडो भेडाभावा । ओधिदसणी ओधिणाणिनगौ ।। २९४ ॥ <del>ये</del>वलदसणी केवलणाणिभगो'॥ २९५ ॥ पदाणि दो नि सुचाणि सुगमाणि।

एवं दसम्मग्रमणा समक्षा ।

लेस्सा<u>णवादेण</u> किण्हेसिय णील्हेसिय-काउटेसिएस मिन्छादिद्वि असजदसम्मादिद्रीणमत्तर केनचिर कालादो होदि, णाणा-जीव पद्धच्च णिरेथ अतर, णिरतरं ॥ २९६ ॥

सगममेद ।

१. ६. २९७ Т

एगजीव पडुच्च जहण्णेण अतोमुहत्ते ॥ २९७ ॥

अनक्षदश्चनिर्योमे मिध्यादृष्टिमे लक्ष्य धाणक्यायकीत्रागछद्यस्य गुणस्थान गढ प्रत्येक गुणस्यानवर्धी जीवींका अन्तर ओयक समान है।। २९३ ॥

क्योंकि, आधम इनके अन्तरमें बाह नद नहीं हूं। अवधिदर्शनी जीवोंका अन्तर अवधिश्रानियोक समान है ॥ २९४ ॥ षेत्रलद्वधनी जीवींका अन्तर श्वरत्यानियोक समान है ॥ २९५ ॥ य कार्ने ही सब गराम है।

इस अकार दशनमागणा समाप्त हुई।

क्षेत्रपामार्गवाके अनुवादमे कृष्णलेखाः बीठलेखाः और बाधेव करपारान्येव मिष्पादप्रि और असपतसम्पर्राष्ट्र जीवींका अन्तर विजन बाल हाना है। नादा जीवोंकी अपधा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २९६ ॥ यह सूत्र सुगम ह।

उत्तर जीरोंका एक जीवनी अपेक्षा जपन्य जन्त्र। जन्त्रपात है ॥५९ ५॥

इ सरप्रदर्शनपु वि बाहरवादिशेषक्यादा गर्ना र प्रता व प्रता का स व जवाबेदकविनी वी शानिवह । सा शि १ ८ । व ववर २ नव वन अन्तवह १ सा । A SALEISEICE EMPLOYER IN THE ALE PROPERTY AND WAS IN THE MET South and and the little of the

# R t 4

र्वं जहा- मचम पचम पढमपुटिशिमच्छादिद्धि-जमजदमम्मारिहणे। किष्ट्कीट काउटेस्मिया अध्यागुज गतूण योरमार्छण पडिणियचिय त चेर गुणमानन। स्व देग्द जहन्मानर।

त बहा- तिष्णि मिच्छादिद्विणो निष्द-णील-काउलेस्निया मत्तम-प्रमानीर्ष पुदर्शम् क्रमण उत्तरणा । छद्धि प्रज्वाहि प्रज्वायदा (१) निस्मता (२) निर्देश (१) मम्मत्व पिड्रिण्णा अतिरिह्म अप्रमाण मिच्छत्व गदा । लद्दमतर (४)। मा मानुमेन् उत्तराणा । णगरि मत्तमपुदगीनेरह्यो तिरिक्ताउअ निष्य (५) निमानि (१) तिरिक्तम् उत्तरज्वादि वि पत्तव्य । एउ छ चदु चदु-स्तोमुहृतिह ज्यानि नवान सत्तारम-मत्त मानसम्मानि निष्द-णील-काउलेस्वियमि छादि हैं उत्तरम्मतर हाहि। एक्स

जन- सानवा पृथिजीं हे एकल्ड्याजाँक, पांचरी पृथिजीं कोन्डरवाजन भीर जपन पृथिजीं के क्षोतल्डरवाजाङ मिळाडरि भीर असवसम्बन्धि नारको जीव भन्न गुजस्थलका चाकर भल्य कारण ही जाटकर उसी गुजस्थानका प्राप्त हुए। इस प्रकार हाती गुजस्थानीका जपन्य अन्तर लक्ष्य हुआ।

मबद्गम्मादिहिम्स वि वत्तव्य। गारि अह पच-पचअते ग्रुहुतेहि उणाणि तेतीम भत्ताम

उक्त जीशका एक जीवरी जिल्हा उन्हर जन्तर प्रमय इट दम कार्य मुगरह और मात सार्योगम है ॥ २९८ ॥

e desert where herein inches existed to be a

र-मारारोपमाणि उक्कस्सतर ।

सासणसम्मादिद्रि सम्मामिन्छादिद्रीणमंतर केनिंचर कालादो ोदि. णाणाञीव पहुच्च ओघं ॥ २९९ ॥

सगममेद ।

एगजीव पडुच्च जहण्णेण पछिदोवमस्स असलेज्जदिभागी. भतोमहत्त् ॥ ३०० ॥

पद पि सगम।

उक्षस्तेण तेत्तीस सत्तारस सत्त सागरोवमाणि देसणाणि

1 308 11

व जहा- विश्वि मि छादिही जीम सचम पंचम बहियपुद्धीय निष्ट बील-बाउ रस्मिया उपप्रणा । छहि पज्नचीहि पज्नचयदा ( । ) विस्मता ( २ ) विगुढा ( ३ ) विमानसम्बन्ध पडिवण्णा (४) सामण गदा । भिच्छच गत्णुवरिदा । अनामुहुचावसम्

जागरापम और पापातरण्ड्याज्ञाके अस्यतसम्यग्हीयका उत्कृष्ट अन्त**र पाच** भारत

बहुतीस कम स्थान सामरोपम होता है। उक्त तीनों अप्रभलेक्यावाले मापादनसम्बग्धि और सम्बग्धिपाधि जीवीद्य अन्तर कितने याल हाता है ? नाना त्रीबॉकी अपेका अन्तर आपक समान है ॥२९९॥

यह सूत्र लुगम है।

उक्त जीरोंना एक जीनवी अपेक्षा जपन्य अन्तर श्रमच पत्योपमध्य अम-

त्यातम भाग और अन्तर्भहर्त है ॥ ३०० ॥

यह गुत्र भी स्वस है। उक्त जीवोंना एक जीनवी अपक्षा उत्दृष्ट अन्तर ब्राउ वस वर्ताम मागगेएस. मचरद गागरोपम और मात सागरापम है ॥ ३०१ ॥

अल- एच्या, भीर बार बापान रहवाबार तीन मिध्यार्टा आव समहा सातहीं पाचर्यों और तीसरी पृथियोमें उत्पन्न हुए। छहाँ पयाप्तथाँस प्रयान हा (१) विभाज छ (२) विनुद्ध हा (३) उपनमसम्बक्तवता प्राप्त हुए (४)। पुनः सासाहनगुष स्थानका गय । प्रधात् मिध्यात्यका आकर अन्तरका प्राप्त हुए । पुत्रः आयनक अन्तन्तहृत बीविज उत्तमनसम्मन पडित्रच्या । सामज शत्न विदियममण् मदा मणुनम् उत्तम् पारि मनमपूरवीण् मामा। मिन्छन यत्न (५) तिरिस्छेसुराव्यति वि रण् एव पन-पर्-पर्वनामुहसीह उपाणि तेनीम-मनारम-सन्मागरेगमानि किए-स्राजनित्मारमाना हम्मतन होदि। ज्यासन्त्रो अतीमुहूनकमते परिद्वो वि पुर व प्र ज्यानसम्बद्धारिहिस्म वि । पारि छोड अतीमुहूनहि उज्ञानि तेनाम-सन्मान-मराजवनारि किन्द-जोल-स्वजनित्यमम्मानि छादिदिवस्यम्मत्र ।

तेउलेस्सिय-पम्पेलेस्सिएस् मिच्छादिद्विअमजदसम्मादिर्ज्ञण्य केर्नाचरं कालादो होदि, णाणाजीत पदुब्च णित्य अंतर, णिर ॥ ३०२ ॥

दुष्पनद् ।

गग्जीय पदुरन जहण्णेण अतीमुहत्त् ॥ ३०३ ॥ १ वरा- पर्वार ॥सा भाजानिहन्तमा हिलो नेउ पमर्यानका अस

पर एष्ट रहते पर प्रशासनायक यहा जात कूछ। प्रधान् सामाहत्तुवरागत है है । इस विशेष स्थान स्थान स्थान है है । इस विशेष है । इस विशे

इच्च बाड बार हात जा गामान झान्द्रहरू प्रकार साम स्था त्र वर्ज वर प्रदेशकारणाय विच्यारण्य और अपने प्राप्तवार है और इन्स्य क्रियं स्टेंड राजा है? नामा जैसाओं अपनी बानर नी है, जिस से हैंगई स

इ.स्.र मनव इ.।

क्ष देश राज्य प्रस्ति कार्या प्रदेश कार्या व्यवस्था है। है। इन्हें कर राज्य कर किरावा का कार्या है अपने कार्या कार्या कार्या

A .... M T 2 HAD 638 418 418 A 5

गत्ण सन्वजहण्णातलेण पढिणियत्तिय व चेत्र गुणमागदा । लद्भवर ।

उक्तस्सेण वे अद्वारस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३०४॥

त बहा- वे बिन्छादिष्टिणो तेत्र पम्मलेसिया साहिरेय-वे-अद्वाससागरोजगाउ-द्विदिएस दरस उत्राच्या । छोड पञ्चचीहि पञ्चयदा (१) निस्मता (२) निसुदा (३) सम्मच यनुणवारेदा । समिद्विदि चीरिय अनसाणे मिच्छव नादा (४) । स्द्र साहिरेय-वे अद्वाससागरोत्रमणेचतर । एत सम्मादिद्विस्स वि। णतरि पचहि अवीधदुचेहि छणिपाओ मगद्विदीओ अतर ।

सासणसम्मादिष्टि-सम्मामिन्छादिद्वीणमतर केवचिर कालादो होदि. णाणाजीव पडच ओघं ॥ ३०५ ॥

सुगममेद ।

भन्य गुणस्थानका जाकर सवजयन्य कालसे लीटकर उसी ही गुणस्थानका भागवे । इस प्रकार भन्तर लाज हुआ ।

उक्त जीरोंना एक जीनरी अपेक्षा उन्हर अन्तर माधिक दा सागरापम और साधिक अट्टारह मागरोपम है।। ३०४ ॥

कैस-तेब भीर पण ज्यापाल में मिज्यादि जीव साधिक दा सामरोपम भीर साधिक अहारह सामरोपममी आहारधातिया व वर्षो व उत्पन्न हुए। छहाँ पयाजियात्व पयाज हा (१) विधास के (२) विष्कृत हा (३) आर सम्यक्त्वो सहज कर एक्स्यास्था माज हुए। पुन अपनी विधितमाण जीवित राषण आहुक अनमें मिज्यास्थो माज हुए। हुए। स्वाध साधिक वा मामरोपममाल कार्याव्यापाल मिज्याहिएस और साधिक अहारह सामरोपमाल पण्यायाल मिज्याहिएस उत्तर्थ अन्तर माज हाग्या। इसी मनार केम और पण ज्यायाल अस्यवसम्पर्योग जायम भी अन्तर महत्त पाहिए। विद्यायता यह है वि वाच अन्तमुह्नतीस यम अपनी अपनी स्थितिमाण अन्तर होता है।

वेजांतरमा जीर पपरेरमाग्रेल मातादनसम्पर्दाप्ट और सम्पामध्यादष्टि बीरोरा जन्मर निवने चाल होता है है नाना बीरोरी अपेदा अन्तर आपक्र समान है।। २०५।।

यह सूत्र सुगम है।

१ उरर्रश्ये 🖟 सागराचे ज्यादय च साराय्याचि सानिरेग्नाचि १ स. थि. १. ८ ९ साग्रहमसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धाः

एगजीव पडुच्च जहण्णेण पल्टिदोवमस्स असस्रेज्जिद्यागं अतोमुहुत्तं ॥ ३०६ ॥

एद पि सुगम ।

उक्कस्सेण वे अद्वारस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३०७ त जहा- ने सासणा तेउ पम्मलेस्मिया सादिरेय-वे-अङ्घारसमागरोपमाउद्विरिः

देवेसु उपवण्णा । एगसमयमन्द्रिय त्रिदियसमए मिच्छत्त गत्गतरिदा । अवनाण र उत्तसमसम्मत्त पंडितण्णा । पुणो मामण गत्ण निदियममए मदा। एत सादिरंपन्य अहार सागरावमाणि दुममञ्ज्याणि मामशुक्कस्मतर होदि । एउ सम्मामिच्छादिहिस्म वि णगरि छहि अतामुद्रचेहि ऊणियाओ उचहिदीओ अतर !

सजदासजद-पमत्त-अपमत्तसजदाणमत्तर केविचर कालादो होनि णाणेगजीव पडुच णत्थि अंतर, णिरतर 🕕 ३०८ ॥

उक्त जीगोंग एक जीवकी अपेक्षा जवन्य अन्तर कमश पत्यापन जसम्ब्यात्रे भाग और जन्तर्मुहुर्त है ॥ ३०६ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीरोंका एक जीक्की अपेका उत्कृष्ट अन्तर क्रमश्च साधिक दा मागराप और अद्वारह सागरे।पम है ॥ ३०७॥

जैस- तज और पद्म लेदवाबाल दे। सासाद सम्यग्हरि जान साधिक दा सागर पम और साधिक अद्वारह सागरापमनी जायुस्थितिज्ञाल स्याम उत्पन्न हुए। पहाँ प समय रहकर तूनर समयमें मिन्यात्यको जातर जातरका प्राप्त हुए। गायुप जातमें रान ही उपरामसम्यक्त्यको प्राप्त हुए। पश्चात् सासायनगुणस्थानको जाकर वृसर समय मरे। इस प्रचार दा समय कम साधिक दी सागरायम और साधिक नद्वारह सागराय उच दानों उदयाराज्य सामादनसम्बन्दिए पार्योक्त उत्हृष्ट नातर द्वाता है। इसी प्रका

उक्त दानों रहवायार सम्यामध्याद्दीर भीयाँका भी । तर जानना चाहिए। विशाप यह ह कि इनक एड अलमुहुतांस कम अपना उक स्थितियाँग्रमाण अत्तर हाता है।

वेज और पद्म लेड्याचाउ संयतासयन, श्रमचसयन और अश्रमचस्यन आहर अन्तर कितने कार होता है ? नाना और एक जीवकी अपना जातर नहीं है, मिन है।। ३०८।।

र प्रवास्त्र वरुल व राजनाम । जादिवस्य सि १,४ के इक्ष्म इ.स. पान बद्ध देश चास अपन वित अस्ति मास हि र, द है इत्रद्रक क्वाचानतः । ना न वार्च र त्या वर्द्धान् त्या च न रहः स्वाच वि है।

इदे। १ षाणानीपपप्राहरोच्छेदाभागा । एगनीयस्म वि, लेम्नद्वादी गुणदाए पहुत्तुबंदेमा ।

मुक्तेटेस्सिएस् मिच्छादिट्वि असनदसम्मादिट्टीणमतर केउचिर कारुदो होदि, णाणाजीव पहुच्च णत्थि अतर, णिरतर्र ॥ ३०९ ॥ संपर्भद ।

एगजीव पहुच जहणोण अतोमुहत्तं ॥ ३१० ॥

त जहा- ये देश मिरछाटिड्डिमानमारिडिका सुस्तरेसिया गुणतः गतून जहुन्नेण सहित्र अधिरशुण परित्रणा । स्द्रमाष्ट्रचमतर ।

उक्कस्सेण एक्कतीस सागरीजमाणि देमूणाणि ॥ ३११ ॥ च जहा– वे जीता सुकरलेमिया मिच्छदिद्वी दर्जालीणा एक्क्नीमतामा क्रम्म देखा उपाणा । एवे प्रच्नीदि स्टान्सदा (१) विस्तुस (१) विस्तुस

व जहाँ- ५ जाना तुभररास्त्रमा संभ्याद्वा दृश्यार गणा ४४४ गानामामा यमिष्यु देवमु उत्रयन्त्रा । छाँद् पडनचीदि ५०-चचरा (१) दिस्तता (२) निमुद्धा (३) मम्मच पडिप्रच्या । तथ्येगो मिन्छच गत्यतरिरा(४) असर सम्मचनरा अरााप

क्योरि, उन गुणक्यानपाल नाना जापार प्रयाहका क्यो विरुद्ध नहां हाता है। तथा एक जीयरी अवक्षा भी अन्तर नहीं ह, क्योरि, 'ज्यार वाज्या गुणस्थानका काल बहुत हाता ह, एका उपहार पाया जाता है।

नुष्टुलस्वारात्रोंमें मिञ्चारिष्ट जीर जनवतमम्बन्दर्ष्ट बीरोहा जन्तर क्रियन पाल होता है ! नाना बीरोही जपेक्षा जन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २०९॥

यह सूत्र सुगम ह।

उक्त जी मैंना एक जीवरी अपेक्षा जपाय जन्नह जन्नहृत है ॥ २१० ॥ जन-गुरुरक्षावार विध्वाहिष्ट भार सस्यव्हाह हर हम अन्य गुण्डमानका जार प्रमाय पारस विधित गुण्डमानचा आन्त हुए। हम प्रकार अन्य गुण्डमानका प्रमाय अत्यर रूप हामया।

उक्त जीवींश एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर बुढ कम स्काम सामापय

है।। ३११।।

जल-गुद्धारपाव दा मिध्यादीष्ट द्रव्यांग्यी जाव दवनीस सामासमध्ये दिधारियात दर्योमें जलब हुव। छहाँ वयानियाँस प्रयान हा (१) विधान ज (२) विगुद्ध हा (१) सम्यक्तववा यान्त हुव। उन्नमेंस वक्ष निध्यात्वहा जाहर धन्तरहा

ह इ.ड.जे. विष्याण्डरमें सम्बन्धभाव वार्त्र स्वाचार व अप । स्वाचार व र पुरुषीर प्रतिचय प्लान्देशित । स्वाचि र पुरुषीर प्रतिचयाणाच्याचे स्थानित । स्वाचि र, ४

स्ताहरूक के कि ने पान-सम्मवानि करिकमा (%) । यह का शासूनो है असे रम्बरोप राज्यस्मानि लेन्स्सारित्रे स्वयसम्मानित्र प्रमुख्यम्यसः।

नानानार्वे देनमाभिन्यारिशेयमार हेर्नार हा ते

रेपी गरायति रहने और ॥ ३१२ ॥

गरनेत एक राज्येन पनियोगमन अमरोहारियाने 5" IT" (3"3 N

\*\* \* \* \* \* \*

...

१०६० - १ ३ व्हलल मामग्रेस्ताणि रेगुणाणि ॥ ११४॥ A # 219

m m a see ein bertebe the bitte de bee ein bee AR THE METERS TO SEPARE HER TO CALL STREET HE WE H R P W wm D + + P PROF TRESHELD IT NOTICE LAS HALL en wir freiende bei ber beiteber beiten befte befte begen ber beite biefe

23 to the control of the state of the state of - 4 - 2 - 4 (3) 41 (6 4 50 (6) 4 6) 4 (7)

4 4 5 4 8

4 4 4 8

the second of the second process

सजदासजद-पमत्तसजदाणमतर केवचिर कालादो होदि, णाणेग-जीव पहुच्च णत्थि अतर. णिरतर ॥ ३१५ ॥

हुदो ? णाणानीरपराहस्स योच्छेदामाना, एगनीनस्स तेस्मदादो गुणदाए यहचरदेसादो ।

अप्पमत्तसञ्दाणमतर केविवर काळादो होदि, णाणाञीव पडुच्च णित्य अतर्, णिरतर ॥ ३१६ ॥

सुगममेद ।

एगजीव पडुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्तं ॥ ३१७ ॥

त जहा- एको अप्यमचो सुक्रनेत्साए अच्छिरो उरसमसेढि पडिरूपनिय मन्वजहप्पारारण पटिणियचिय अप्यमचो जादा ! तद्वस्वर !

उक्कस्समतोसुहुत्त' ॥ ३१८ ॥

्राङ्गलेश्यायाले सपतामयत और प्रमचसपतींका अन्तर हितने काल होता है। नाना और एक जीवशी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ११५॥

क्योंकि, उक्त गुजस्थानवर्ती नाना आयोंक प्रवादका क्यो व्युच्छद नहीं हाता है। उचा एक आपकी भपका भी अन्तर नहीं है, क्योंकि, रूपयाक कारूस गुजस्थानका काल पहुत हाता है, देसा उपदश्च पाया आता है।

पुक्रनेश्याबाले अप्रमत्तमयताँका जन्तर क्रितन बाल होता है है नाना बीवाँसी जपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ २१६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीवोंस्य एक जीवही अपेक्षा जपन्य अन्तर अन्तर्यकृति है ॥ ३१७ ॥ जस-गुरुत्यकों विचमान नाह यक अमस्यमयत उपरामध्यापर बहुबर मन्तरना मान्त्र हा स्वज्ञधन्य नात्रस सारकर अमस्यमयत हुमा। इस मन्तर सन्तर

प्राप्त होगया । उक्त वीर्योक्षा एक जीवसी अपेक्षा उत्तरष्ट अन्तर अन्तर्भवर्त है ॥ ३१८ ॥

<sup>।</sup> सर्गतामदत्रमणसङ्ज्यास्त्रमारुम् । सः वि १ ४

१ अप्यक्तकरूरव नानानीसाम्बदा नास्त्रकरूर । व 🗎 १,८

३ एक्जोर प्रति वयस्तु इतं शालक्ष्य । सः सः ४, ४

एडम्म जङ्ग्णभगो । गर्रारे सन्यचिरेण उत्तरेण उत्तममेवेडीको जोहिग्गस यचन्य ।

तिण्हमुवसामगाणमतर केवचिरं कालादो होदि, णाणाजी पडच्च जहण्णेण एगसमय ॥ ३१९ ॥

सगममेड ।

उक्कस्सेण वासपुधत्तं ॥ ३२० ॥ एड पि सुगम ।

एगजीव पहुच्च जहण्णेण अतोमुहृत्तं ॥ ३२१ ॥

उक्स्सेण अतोमुहत्तं ॥ ३२२ ॥ ण्टेनि डोण्ड् सुत्ताणमत्रे भण्णमाणे स्तिष्य चिरशलेडि उत्तममसेडि चडिय आरि

प्ताण' जहण्यस्यस्पराठा यचन्या ।

इसरा भानरभी जयस्य अन्तरप्रकृषणांक समान है। विशयना यह है हि मप्रदीप्रशास्त्रमण अत्तमुकृत बारा उपरामप्रेणीस उत्तरे हुए जापन उत्हर भूमर

कहना पाहिए। गुङ्गेदयाराले अपूर्वररण, अनियुक्तिररण और ब्रह्ममाम्पराय गुणमानाती र्शनों उपपामर नीमेंसा अन्तर स्तिने साल होता है ? नाना जीमोंसी अपेजा नघायन

ण्ड ममय जन्तर है।। ३१९॥ यह सूत्र सुगम इ । गुङ्गण्यामाने नीना उपगामस्तरा उरहुष्ट अन्तर स्पेप्रथसन्त है ॥ ३२० ॥

यह सूत्र भी सुराम है। उन्द्र जीपाद्य एक चीराद्यी अपे ॥ तयन्य अन्तर अन्तर्महुते हे ॥ १२१ ॥ उन्ह जीरोंक्स एक नीपरी । ये ॥ उन्हर अनर अन्तर्पृत्ते है ॥ ३२२ ॥

रन दानों मुत्रोंका अर करन पर शिव ( रुपु ) कारत प्रदासना। पर पहरी न्तर रूप आग्रेड अपय अनर रहना चाहिए न म (वर (दाय) कारत प्रतामना पर पहिल्ला रहा रहा आये हे राहर जातर बहुता साहर ।

र र ज्यानानानानाना र र र ज्यानाना स्वर्धात है। इस र 2 4 6 2 8 7 3 2 4 - 12 4 4 4 4 1 4 1 6 1, 2 4 रिया कराणी (177)

उवसतक्सायवीदरागछदुमत्याणमतर केनिचर कालादो होदि, णाणाजीव पडच्च जहण्णेण एगसमर्य ॥ ३२३ ॥

सुगममेद् ।

उक्कस्सेण वासप्रधत्त ॥ ३२४ ॥

एद पि सुगम ।

एगजीव पदुच्च णत्थि अतर, णिरतर ॥ ३२५ ॥

उवर्गतादे। उबरि उबसत्तरमाण्या पठिवज्ञमाणगुणहाणामारा, हेड्डा आदिप्णस्स ि संस्मतरमनतिमतरेण प्रणो उबसतगुणनाडणाभावा ।

चद्रण्ह खबगा ओघं ॥ ३२६ ॥

पुद्धतेवयाराल उपद्यान्तरपायवीवरागछयस्थोरा अन्तर हिवने बाल होता है है नाना जीवोंकी अपेछा वपन्यमे एक समय अन्तर है ॥ ३२३ ॥

यह सूत्र तुगम है।

उक्त जीवोंका उत्क्रप्ट अन्तर वर्षप्रथक्त है ॥ ३२४ ॥

यह सब भी समा है।

उक्त जीवोंना एक जीवको अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३२५ ॥

क्योंकि, उपधान्तकपाय गुणस्थानसे उत्तर उपधान्तकपायी श्रीयक द्वारा प्रावचय मान गुणस्थानका अभाय ।, सथा नीच उत्तर हुए अधिक सी भन्य ारस्याक सक्रमणक विना पुनः उपधान्तकपाय गुणस्थानका प्रहण हा नहां सकता है।

विरोपार्थ—उपसानकथायतुर्वस्थानक अन्तरका अभाव बतावका कारक यह है कि न्यारहर्षे गुणस्थानस ऊपर ता यह जह नहीं मकता है, क्याँकि, वहापर अपक्रेंका ही गमन होता है। और यदि नाथ उत्तरक दुन उपसामधीपर यह ता नीचक गुण स्थानीम गुरूरुरास पीत पद्यादि स्टरावका परिवतन हो जायया क्याँकि यहावर यक नुरसाक कार से गुणस्थानका काल बहुत बताया गया है।

पुहार पावाले चार्गे क्षपद्धोंका अन्तर ओयके समान है ॥ ३२६ ॥

र उपकारतस्य कार्यार्थासरहरूना सादान्यस्थ । सः श्री १ ४ १ एक्यारं प्रति नारुपारस्य । सः श्री १ ४ १ ६४८ ॥ १ स्थाप

४ च पूर्व क्ष्यबन्ध स्थान्धविज्ञान्त्रस्थात् । सः शः १ व

सजोगिकेवली ओघ ॥ ३२७ ॥ दो नि सत्ताणि सममाणि ।

ा १ सुपाल्य सुमनात्य । या उन्सामग्ययां समज्ञा ।

भवियाणुवादेण अमसिदिएसु मिच्ठादिद्विप्पहुडि जात्र अजोगि केविठ ति ओष्ट्र' ॥ ३२८ ॥

ारा जाल ॥ ३२० ॥ इटो १ मध्यपत्ररेज जोत्रपमत्रणाडी भेटामाता ।

कुन र मञ्जूप गर्ना जा प्रवृत्त पाटा मनामा । अभगसिद्धियाणमतर केनचिर कालादी होटि, णाणाजीव पडुल्व

णत्यि अतर, णिरतरं ॥ ३२९ ॥

रुडा ? अभव्यपग्रह्मोच्छेडाभागा l

एगजीवं पडुच्च णस्यि अतर, णिरतर ॥ ३३० ॥ इने १ गुणवरमञ्जीष वत्यामान ।

एउ भिरवनगणा समदा ।

शुक्रकेरयात्राके सयोगिरेत्रलीका अन्तर औद्यक्ते समान है ॥ ३२७॥ ये दोनों सूत्र सुगम हैं।

इस प्रशाद लक्ष्यामागणा समात हुई।

भन्यमार्गणाके अनुरादमे अन्यमिदिङोंमें मिथ्यादिष्टमें हेरर ज्योगिहर्स तक प्रत्येत गुणस्कानर्शी भन्य जीगोरा अन्तर जीवके समान है ॥ १२८ ॥ क्योंकि, सप प्रकार जीवजकरणासे अज्यमार्गणारी अन्तरप्रकरणाने कार

भेद नहीं है। अभूत्यसिद्धिक जीगोंना अन्तर नितने नाल होता है १ नाना जीगोंकी अस्वी

अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३२९ ॥

क्योरि, अमन्य जीनोर प्रमाहरा रभी विच्छत् नहीं होता है। अभव्य जीनोरा एर जीनरी जेपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३३० ॥

क्योंकि, अमन्योंमें अन्य गुणस्त्रानके परिवतनका अभाव है । इस प्रकार मन्यमागणा समान्त हह ।

.

१ फ्रीतिषु टेस्समणणा इति पाट । २ मन्यानुवादन सन्यपु सिच्यान्द्रशापयागध्वस्य तानी साम्राप्तवन् । स सि १, ६

३ अमन्याना नानाजीवायक्षया पृद्धजीवापत्रया च नारुयन्तरस् । स सि १, ६

सम्मताशुवादेण सम्मादिट्टीसु असजदसम्मादिट्टीणमतर वेत्रचिर ादो होदि, णाणाजीय पडुच्च णत्यि अतर, णिरतर ॥३३१॥ छनमेद ।

एगजीव पहुंच जहण्णेण अतोगुहुत्त ॥ ३३२ ॥ व जहा- एगो अवज्यसमादिद्वी गतमामतमगुण गता तस्वबहण्णा सन्य

उनकस्सेण पुद्मकोटी देसूण ॥ ३३३ ॥

असनरमम्मादिद्वी जारे। I सद्वमतर I

त जहा- एगो मिरदारिष्टी अद्वानीत्तरामित्रा धारित्वितिकारणाजनम् एउनव्यक्ष उराणी । छहि घरणाटि एउनव्यक्ष (१) रिस्तित (२) रिसुदा र्वत्वपदा पुरासित देवाहिए स्वामान्य वाह्यजीहरा पुरासित जीवित विकास पहिलाहरा पुरासित जीवित विकास पहिलाहरा हुए स्वामान्य वाह्यजीहरा पुरासित जीवित विकास प्रामान्य । प्रामान्य वाह्यजीहरा प्रामान्य । प्रामान्य वाह्यजीहरा प्रामान्य । प्रामान्य वाह्यजीहरा प्रामान्य । प्रामान्य वाह्यजीहरा । प्रामान्य वाह्यजीहरा । प्रामान्य वाह्यजीहरा । प्रामान्य वाह्यजीहरा । प्रामान्य । प्रामान्

सम्ययः समर्गणातः अञ्चरम्य सम्ययः हियोजः अस्पतसम्य दृष्टियोदः अस्पत राज होता है साना जीरोपी अपेका अन्तर नहा है, निस्न्तर है ॥ ३३०॥ यह एक मुगम है।

मंपनास्पतः गुमसानाः त्यसः उपद्यानकपायश्यस्याग्रहस्य गुम्पन्या स्व गुम्पसानकां मन्यपर्धियोका अन्तर अर्थाप्रज्ञानियोकः पनानः है ॥ ११४ ॥ १ श्राम् स्वरूपन् वर्धः स्व



ज्ञधा ओधिषाणममणाण सज्जामनदारीणमतस्यस्यणा स्टा, तथा स्र्यणा परिय एत्य रोह निमेगी ।

चंदुण्ह स्वनगा अजोगिकेवळी ओघ ॥ ३३५ ॥

सजोगिकेवली ओघ ॥ ३३६ ॥

दो वि मुचाणि सुगमाणि ।

144 1

खड्यसम्मादिद्वीसु असजदसम्मादिद्वीणमतर केमिनर कालवे होदि, णाणाजीय पडच णत्यि अतरं, णिरतरं ॥ ३३७ ॥

ं सुनवमेद । एगजीव पडुच्च जहण्णेण अतामुहृत्त ॥ ३३८ ॥

त जहा- एक्टो जमजटमम्मादिद्वी अष्णापुण शत्म सन्यनहण्णकारण अववर मम्मादिद्वी जादो । लडमतर ।

उक्कस्सेण पुव्यकोडी देसूण ॥ ३३९ ॥

जिस मरारसे अवधिकानमागणामें सथवानयत आविरोक अन्तरमा प्रकरणा की है, उसी प्ररार यहा पर भी रूरना चाहिए, क्योंकि, उससे यहा पर रोह विश्वपता नहीं है। सम्यादिष्ट चारों क्षेपक और अयोगिकेतिख्योंका अन्तर ओयके ममन

है ॥ २२५ ॥ सम्यग्दष्टि सयोगिकेवलीका अन्तर औषके समान है ॥ २२६ ॥

य दोनों ही खुश सुगम है। श्रायितसम्बन्धियोंने असुयतमम्बन्धियोंका अन्तर क्तिने काल हार्गा है

धार्यितसम्बन्द्रियमि अस्यतमम्बन्दर्श्योता अन्तर तितन काल होता है। नाना जीमोत्री अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३३७ ॥

यह सूत्र सुगम है।

उक्त जीमोंरा एक जीमरी अपेक्षा जधन्य अन्तर अन्तर्धुहर्त है ॥ १३८ ॥ जैसे- एक अस्यतसम्यव्हि जीम अन्य (स्पतास्यतादि) गुणस्थानम ज्ञाहर सम्जयन्य कारुस पुन अस्यतसम्यव्हि होगया । इस प्रकार अन्तर रूप दुन्न ।

उक्त जीरोरा एक जीररी अपेक्षा उत्कृष्ट अन्तर रूप पूर्वस्थी रूप है ॥ ३३९ ॥

२५२ ॥ १ सम्बन्धादशस्त्र क्षाविरमम् गरिन्ययन्यस्यनस्यनानानीश्वरकृषा नास्पद्वरत् व वि ६,६ २ पन्नतेन प्रति जपपनान्तपृद्वे । व वि १,८ - १ उन्हर्नेन पुरुवारी देशना । व वि ६,६

त जहा- एक्टो पुरूरहोडाउएस् मणुमेसुररजिय गरुमादिअह्ररस्मिता जाडो I दसणमोहणीय खेरिय राइयसम्मादिही जादो (१)। अतोष्रहृत्तमच्छिदण (२) र्सवमासवम मजम वा पडिराज्जिय पुरुषरोडि गमिय बाल गरी देरी जादी। अद्ररस्मेडि वि-अंतोमहत्त्वीह च ऊणिया प्रवासीडी अतर ।

सजदासजद-पमत्तसजदाणमतर केवचिर कालादो होदि णाणा-जीव पड़च्च णित्य अतर. णिरतर' ॥ ३४० ॥

सगममेद ।

एगजीव पद्धरूच जहष्णेण अतोसुहृत्त' ॥ ३४१ ॥ एड पि सगम ।

उक्कस्तेण तेत्तीस सागरोवमाणि सादिरेयाणि' ॥ ३४२ ॥

त जहा- एक्ट्रो पुष्कराजाउनेस मणमेस उक्रपणी । गुरुभादिअहरसाणप्रदरि अतामहत्वेण (१) राहप पहरिय' (२) विस्त्रमिय (३) गंत्रमामञ्जन पहिन्निय (४)

र्जन-एक जीप पुषकाटीकी भागपाल भनुष्योंमें उत्पन्न हाकर गजल लक्कर भाड यपना हुआ और इरानमाहनीयना क्षय करक शायिक सम्यग्द्रश्चि हागया (१)। यहाँ अन्तमहत रह परक (२) सवमानयम या सवमना प्राप्त हान्य आर प्रपदाडी पर विताकर मरणका प्राप्त हा दय हुआ। इस प्रकार आठ वय और वा अन्तमहताल कर प्रवहादी वर्ष असवत शायिकसम्यन्द्रश्चित उत्तर बन्तर है।

भावित्रसम्बर्गाष्ट्रीय स्वतासंवत और प्रमत्तमयत जीवोच्य अन्तर दिनन स्वत

होता है ? नाना जी गेंकी अपेक्षा अन्तर नहीं है. निरन्तर है ॥ ३४० ॥

यह सब स्वम है। उक्त जीगोंग एक जीग्यी अपेक्षा जयन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है ॥ ३४१ ॥ यह सब भी सुगम है।

उक्त जीगोंग एक जीवरी अपेक्षा उत्ह्रष्ट अन्तर माधिक नर्शन मामरापन

है ॥ ३४२ ॥

जल- एक जीप पूपनीटि वचनी आनुवान अनुव्योमें उत्पन्न हुआ। गजना आह संबद भाड वर्षोक्षे प्रधान् मन्तमुष्टनस (१) शाविकसम्बक्तवा मस्वापनवर (८) विभाग स (१) सपमासपमचा मान कर (४) सपमचा मान्त इका। सपमनाहत

> १ सेदनामद्रमद्याप्रयाचेत् ।वा वानाजीवा-बदा बार व-तरवृ । स ।व १ ८ ६ एक्ट्र ई प्रति सच स्वादर्श है। स. वि. १. ८

। रहिष्येत प्रक्रिक साम्यापनाथि वर्ग (शावित व व व व व व वहान प्रति होते होने हो

संजम पिडिन्थ्णो । पुन्नकोर्डि गामिय मदो समऊणतेत्तीससागरोनमाउद्विदिएसु उ वण्णो । तदो चुदो पुन्नकोडाउएसु मधुसेसुनन्थ्यो । योनानसेसे जीनिय सजमान्य गदो (५)। तदो अप्यमचादिणनिह ज्वोसुहुचेहि मिद्वो जादो । अहुनसोहि वार् अतासुहुचेहि य ऊणदोपुन्नकोडीहि मादिरेयाणि तेचीम सागरोनमाणि उक्तस्स सजदासजदस्म ।

पमचस्स उच्चदे- एक्को पमचो अप्यमचो (१) अपुष्ये।(२) अणि (३) सुदुमो (४) उपस्ते। (५) पुणो ित सुदुमो (६) अणिवद्वी (७) अण् (८) अप्पमचो (९) अद्वारयएण काल गर्दे। समज्जनेत्तीसतागरोत्माजिदिर देवेस उत्तरणो। तदे खुदे पुज्यरोद्धाउपस मणुसेस उत्तरणो। अतीस्रुद्धवातसे जीति पमचो जादो। लद्दमतर (१)। तदो अप्पमचो (२)। उपरि छ अतीस्रुद्धवा। अतर मादिरा अद्व अतीस्रुद्धवा, अतरस्म अन्मतिरमा ित णा, तेणेगतीसुद्धवन्मितिपुज्यका सादिरपाणि तचीस सागरोत्रमाणि उक्तस्मतर।

पूपरोदाकाल जिताकर मरा और एक समय कम तेतीस सागरोपमकी आपुरिशितण देवीम उत्तर हुमा। पहास च्युत हो पूपकोटाकी आपुराले मतुष्याम उत्पर हुमा। पी के भरूर भर्या हुमा। पी कि पर स्वमास्यमको प्राप्त हुमा (१)। इसक पक्षा भन्नमत्तादि गुणस्थानसम्बन्धी नी भत्महुत्तीस (थेण्याराहण करता हुमा) कि हागया। इस मकार आड वर और चीत्रह भत्महुत्तीस कम ना पूपरोदियोस साधि तर्तास सामरामकाल आधिकसम्बन्धि स्वतासयतना उत्तर प्रभार हात है।

शायिकसम्यवादि प्रमत्तस्यतवा उत्रय अन्तर वहते है - यव शायिकसम्यवि प्रमत्तान्यतः त्रीय अप्रमत्तवान्यतः (१) अन्ववत्यः (२) अनिर्श्तिकरणः (३) मह्ममान्य रायं (४) उपना नक्यायं () पुनः मह्ममान्यत्यं (१) अनिर्श्तिकरणः (३) भर्ने रायं (८) अप्रमत्तवक्यायं (९) हावर (गुणस्थान और आयुक्त प्रमाश्यतं प्रस्था मान्य प्रानः हा यक ममय कम तर्नाम साम्यारवाक्ष आयुक्तिवित्यतं वृत्या विश्वतं कृता। वृत्ये अर्थायः वृत्त हावर पृत्रवार्थे आयुवाल मान्यत्ये उत्तयः वृत्य। यहां त्रीयवकं मत्युक्ते अर्थायः वृत्त कावर प्रमत्तवावतं कृता। इस प्रवार अत्यर ह्वत्य हागया (१)। प्याप्ति अप्रमत्तवन्यत्व ह्वार (२)। हावये उत्तरक एक अन्तमृत्तन आर्मां प्रतिवृत्ति । स्वर्तिकावित्य । अतरक वार्षि अप्रमत्तवन्त्र अपर अन्यरक भीतर्यते ना अन्युक्त वार्षे ह्वार्याः साधिकं तर्नामं भाषावार्यः ।

<sup>ः</sup> १४७ ग्रह्म स्टार्या

अध्या अतरस्मरभनराजा दो जप्पमचढाजो, ताशि बाहिरिया एक्स पमचढा ह्या । अवरम्भवराओ 🗾 उपमामगद्धाजो, वामि बाहिरियाओ विष्णि रापगदाओ ह्याओ । अतरनभतरिमाए । उत्तरतद्वाए एरिक्किन्से स्वतगद्वाए अद्धं सुद्धं । अवसेना ादहा जेते।मुहुत्ता । तेहि उणियाण पुन्यशेडीए मादिरेयाणि तेत्रीम सागरावमाणि मचस्युक्यस्मेतर् ।

अप्यमत्तस्स उन्चरे- एकरो अप्यमत्ता सहयमम्मादिही अपूच्या (१) अणिपद्वी २) सहमो (३) उवमको (४) पुणो वि सहसो (५) अणियङ्गी (६) अपूज्या ोदण (७) पाल गदो समऊगतेचीमसागरोतमाउद्विदिएसु देवसुववण्णो । तदौ चुदौ व्यक्तोडाउएस् मणुनेस् उपरण्णो, अतोग्रहचारसेसे मसारे अप्यमचा जादी । सदमगर १)। तदो पमचो (२) पुणो अप्यमचो (३)। उत्तरि छ अंतामुहुचा। अतरस्त्र रम्भवरिमाओ छ उपमामगद्भाजा बाहिगिल्लियासु विसु राप्तगदासु सुद्धाओ । अध्य

अथवा, अन्तरक आभ्यन्तरी दा अप्रमचकात हैं और उनक बाहरी एक प्रमन्त हार गढ हा। (अतपय घटान पर शस्य शय रहा, क्योंकि, अवसक्तस्यतक कासस मचसयतका काल बना होता है।) तथा अन्तरक भीतरी छह उपसामकबाल है, आर नक बाहरी तीन अपरचाल गढ़ है। (अत्रवय घटा दन पर दाप गढ़ नहीं रहा, क्याँकि पदामधर्णाक पालस सपकथणीका काल हुगुना हाता है। ) अन्तरक शीवरी उपरामक ालमेंस एक शपरकारक आधा घटान पर शपक्कालका भाषा शक व्यक्ता है। इस कार सब मिलावर साह क्षान भ तमुहत अपरोप रहा उन साह तीन भारमहतीस बम विकार्यासे साधिक ततीम सागरापमकार शाविकसम्बन्दां ममचस्वतका उत्तक . रन्तर हाता है।

शायिकसम्बद्धारि अप्रमुक्तस्यतका अल्प्रभातर कहत हैं- एक अप्रमुक्तरत राधिकसभ्यम्बद्धि औष अयुवकरण (१) अनिकृतिकरण (२) मृद्यसाम्पदाय (२) पद्मान्तकपाय (४) हाकर पुनरपि गृहममान्पराय (५) भनिवृत्तिकरण (६) अपूर रण ( ) हावर मरणका माप्त हुआ और एक समय बम नतील सागरापमधी गयुस्थितियारः दयोंमें उत्पन्न हुना। यहास च्युन हा पूर्ववाटाकी सायुवाज मनुष्योंमें त्यप्र हुमा भार समारक अन्तमुहृत अर्थाग्य रह जान पर अप्रमस्थयत हुमा। इस कार भन्तर रूप्य होगया (१)। प्रभात अमलगयत (२) पुनः भन्नमचस्यत (३) भा । इनमें उपरक्ष छह भन्तमुद्रत भार विराध । भन्तरक भान्यन्तरी छह उपराधिक ाल हे और बाहरी तीन क्षपत्रवार हैं अत्वयव घटा दन पर शत बाह सहि छहा।

**!!**• ]

द्यसम्बद्धाः विद्या

13.31

पदुच जहच्चेण एगममय ॥ ३४३ ॥

उक्तरनेण वासपुधत्त ॥ ३४४ ॥

क क्षा ३ इत्यानसम्बद्धाः अवसम्बद्धाः स्टब्स् अ पर द्वारा हो।

'क याम इ.ह.ग रूप संप्रस्ति है।। ३४४।।

।। इन्हें ॥ के कहत, एमए अप करनार कार है ।। इन्हें

त्वरिक्तरं उत्तनदारं स्वतमदाषं जदं सुद्धं । अत्रमेमा एजद्वछद्वर्थनामुहुना । ऐरीरः दुन्पक्रेडोरं साहित्यानि नेर्वात्म सामगेतमानि अप्तमनुत्रहस्पतरं ।

सुगननेद ।

ण्ड वि प्रयम् ।

ण्ड विजागर्थ।

नंब भाग कामान हो।

ध्य भाव ना म स्वाह है।

रेल प्रकार कर कर बाल है।

चदुन्हमुचमामगाणमतर नेपचिर कालादो होदि, णाणा

एगजीन पदुन जहण्णेण अतोमुहत्तं ॥ ३४५ ॥

उत्तरसेण तेतीम सागरोत्रमाणि सादिरेयाणि ॥ ३४६॥ र जा- वरको पुणकादाउवम् मवृतेमु उत्तरको । जहस्तिरि भाषरी E4 इत्र ह ( ) अन्ययना जादा ( २ ) । यमनायमन्यगानगरूमा द्वार्ण तार प कारण है भी रही उपसारमण्डा उधाने समझ्यारण्डा आधार घणान पर भाषा साथ साथ हो। कर " इ.चा इ.१ ज अलग्रुत रहे। जनम क्य पूरकारोज साधक तराज सागराज

व रक्षारक्षार भाग अवभागसास जलार दिवा आव सात है। वेल

इन्ह - महायह महारा अभा प्राच्य प्रन्ति प्रचित्र है।। रेहर ।

इ.स. ...... १६ वाहस्य अपना इ.स. ४ छ मात्रस्थ वर्धन माना लि दक्ष वह देव हे हेरदार देव जाहरा है अनुसार देखन दूसरे अस्ति है कार्य कार्य कर माह कहा। । अवस्थान देश मुन्तर के हुई विकास मोह प्रमान रेपन कर के त्या कर कर करने बर बन है है है है जो जो है है कर से देख की तह रहे ती है

सहस्य पद्दित्य (३) उत्तस्यमदीपाजान्गितिसाँ हीण निसुद्दे (४) अपुन्य (५) अपिरद्दे (६) सहस्य (७) उत्तस्य (८) प्रणा तुद्दमा (९) अपिरदे (१०) अपुन्य वादा (११) अपिरिय । पुन्य निर्दे तुर्वे प्रमाण क्षेत्र क्षेत्र

चदुण्ह समा अजोगिकेवली ओर्घ' ॥ ३४७ ॥ मजोगिकेवली ओष ॥ ३४८ ॥

उरसमध्योव वास्य विद्वादिक्ष विद्युद्ध हर (४) अपूचन एक (१) अन्त्राह्य हर (४) अपूचन एक (१) अन्त्राह्य हर (४) उपामक पाय (१) अपूचन एक (१) अन्त्राह्य वर्ष्ण (१) अपूचन एक (१) अपूचन १) अपूचन एक (१) अपूचन एक

धारियमम्बर्ग्सरि चारों ध्रवन और अवागियन्तानी अन्तर आवक्र समान देश २५७॥

धारिकमञ्चरहीष्ट संपाधिकवरीका अन्तर ७ पढ सदान 🖁 ॥ ३०८ ॥

र अरम्बास का संस्था व वि १ व

एदाणि दो नि सुचाणि सुगमाणि ।

वेदगसम्मादिट्टीसु असजदसम्मादिट्टीर्ण सम्मादिट्टिभगों ॥३४९ सम्मत्तमग्गणाए औषम्हि जधा असनद्सम्माटिद्वीणमनर पर्वादेट नवा 🤻

वि परुविद्व्य ।

संजदासजदाणमतरं केवचिर काळादो होटि, णाणाजीव पहरू णित्य अतर. णिरंतरं ॥ ३५० ॥

सुगममेदं ।

एगजीवं पडुच्च जहणोण अतोमहत्तं ।। ३५१ ॥ एद पि सगम ।

उक्कस्सेण छावडि सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ ३५२ ॥

थे दोनों ही सूत्र मुगम हैं।

वेद्रुसम्यम्हिष्योमें अस्यतसम्यम्हिष्योका अन्तर सम्यम्हिसामान्यके समान है॥ ३४८ ॥ जिस मकारसे सम्यक्त्यमार्गणांक वायमें असयतसम्यग्डिएगांका अन्तर का

उसी मनारखे यहा पर भी कहना चाहिए।

वेदकसम्यग्दृष्टियोंमें स्यवास्यतांमा अन्तर कितने माल होता है? नाना जैनेक

अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३५० ॥ यह सब सवम है।

उक्त बीरोंका एक बीरकी अपेक्षा जयन्य अन्तर अन्तर्ग्रहर्त है॥३५१॥ यह सत्र भी सगम है।

उक्त जीनोंका एक जीनकी अपेद्या उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम च्यासठ क्षागापन है ॥ ३५२ ॥

१ क्षापापञ्जिकसम्याग्रिनसम्यतसम्यत्रहेनानाजीवापश्चपा नास्यन्तरम् । एकजीव विति जन्मनार र्देश्व । उत्प्रांत पुत्रवादी दशाना । स सि १, ८

रे केंबतासंबतस्य मानाजीवापेश्वया नारूयन्तरम् । स शि १, ८ ३ एक्बोब प्रति जय येनान्तपहुत । स सि १, ८ उत्कोंन पर्पटिसामस्यामाणि देशांनानि । स कि १, ८

11 t, 4, 242 1 अतरा मने वेदगरामादिष्टि-अनररम्भा व वहा- एक्झ मिच्छादिह्वी बेदगत्तम्मच स्रवमासवम् च उत्तव परिदन्ता अवोद्यहत्तमस्टिय स्वम पडिबच्चा अविरित्ते । विचय स्रतः प्रवमाग्रवमम् स्वयनम् स् ज्यात् ३ वर्षियम् वर्ष्यावत्रस्याम् वर्षाः ज्यात् । ज्याः च्याः च्याः च्याः च्याः च्याः च्याः च्याः च्याः च्या उरवण्यो । तस्य जविय राठ असजम्य मजम्य वा अच्छिन, पुणा मनास्र मणुमगरि मागतून व सम्युपचादिरातमान्तिसम्पित् विह दाहि नि बालहि जमनवारमागगरसम्बाउ 150 हिदियमु देख उत्सव्या । तथ युक्त मधुवा जाका । ई जीतमुहुचावमम् ध्रमनस्मकः

वात परिणासपर रहण सम्मानम् पहित्रणा । स्टम्बर । स्ट अनामुक्क हमक पादणीय स्वरित सहस्रतम्मारिकी बाह्य । बादिल्लमकक अविन्ता हुई अन्तर्भक्त पदिहि वाहि नंवापुद्दचहि ऊमाणि छारहिमामगरमाणि सनदासनदृष्टमानस् पमत्त-अप्यमत्तसजदाणमतर केवचिर कालादो होदि, णाणाजीर पहुच णात्य अतर, णिरतर ॥ ३५३ ॥ सममेद ।

जैतन- एक मिध्यादेषि जीव वर्षसम्प्रकार और संच्यास्थ्यकः एक साथ माह ENT | Smither of me 34 states and 54 states and 54 states

केना कार्यात्वस्य को का अवस्था कार्यात्वस्य कार्यस्य कार्यात्वस्य कार्यस्य कार्यात्वस्य कार्यस्य कार

वितान कात नामान्यम् कार नामान्य नामान्य हासा वहास रहत हा सहस्थात क्या गावाच स्तारायम् । आयुर्धातमा । इयाम वाप्य हुना । वर्षा वृत्य सः अरुव्याव वाप्य हुमा । वहां पर जिलमे कार अलयमक अधवा स्वयन्त साथ क्या है और स्वर्णन अरुक्त हैमा पहा पर जिनन का कारकाल कामा अवस्था अध्या अध्या अवस्था का प्रकार वह का ातम् भावर जितन वर्णस्यप्रस्थात् काम जावक जाकः रायकणाकि देशा स्व हार्तो ही बारास वस ततीस सामाग्यसकी आगुरिधितवास वेवास स्टब्स हुस्स । बहास ent et allen an unite getterfant, militarium game ern gen gette च्युत हो स्थाप हुआ। १२० अवार ध्यव गण्यवण्य व अस्य वर गण्यापुरूष व्यवणाह रह जाल पर परिवासक निमित्तस संवसास्वसका साल हुआ। तब अस्य वस्कृ हुआ पुरू

क्षान १० मार्थनात । व्यवस्था श्रेषणका शाहिक स्टार्थनात होता । इस्त सहार साहका भाग १० मार्थनात व्यवस्था श्रेषणका शाहिक स्टार्थनात होता । रण और भागव वा भागमुहम हन मान भन्तमुहमीस वन द्वाशव भागवणस्था । वन्त्रमञ्चारीष्ट प्रमाणमध्य और अप्रमामध्याक्ष जेला हिन्द बाउ हिन्दू हूं " ना बीरोडी अपना अन्ता नहीं है निरन्ता है। ०००

वह वह व्यापा है

एगजीव पडुच्च जहण्णेण अतोमुहुत्त ॥ ३५४ ॥ एद पि सुगम ।

उक्कस्सेण तेत्तीस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३५५॥

त जहा- एउनो पमचो अप्पमचो होरूण अतोष्ठहुन्तमिट्टय तेचीमहागोतनाउ द्विदिष्मु देरेसुरारणो । तदो चुटो पुब्बकेटाउएसु मणुनसुरारणो । त्रतोषुहुवास्त्र समारे पमचो जाटो । रुद्धमत्तर । राह्य पद्धिय रारगनेडीपानोगानपमचो होर्ण (३) स्वरगनेदिमास्ट्रो अपुष्पादि अर्थनेषुहुचेहि णिच्युरो । अतस्स आस्टिसमक्त्रमंत- सुकूच अत्रताहिरेसु अहअतोष्ठहुचेसु मोहिंदे अर्थमा मच अतोष्ठहुचा। प्रदेह इन्द्रप्यक्रों सहिदेयाणि तेचीम मागरेरमाणि पमचमजदुक्कस्तर ।

अप्यमनस्य उच्चेदे- एउटो अप्यमन्ते यमन्ते होद्ग अतेमुद्दृत्तमन्छिप (१) ममञ्ज्ञेतन्त्रीयमागरीतमागरीद्विदिदेसु उत्तरणो । तटी चृटो युट्टारोडाएस् मध्येमु उर

> उक्त जीगोरा एक जीगमी अपेशा जयन्य अन्तर अन्तर्मुहर्न है ॥ ३५४ ॥ यह सूत्र भी सुगम है।

उक्त जीतोंका एक जीवरी अपेशा उत्कृष्ट अन्तर माथिक तेनीम सागग<sup>त्र</sup> है।।३५५।।

अस- एक प्रमाणस्थल, श्रमणस्थल हा भारामुह्न रह्नर ततीस सागरासाधी आयुन्ध्यितरार द्योम उत्तम हुना। यहास स्थुन हा प्रशादको अधुप्तार मुख्यम उत्तम हुना। मनारके अनुमुह्नमाम अर्थाय रह्मा ग्रमारके अनुमुह्नमाम अर्थाय रह्मा ग्रमार्थन हुना। प्रशादकार प्रमाणस्य हुना। पुन शायित्रसम्प्रदान प्रशादकार श्रावध्याह बाव स्थातनस्य हा (-)श्रमक श्रावध्यार खुन्न स्थातनस्य हा (-)श्रमक श्रावध्यार खुन्न महास हित्र प्रमाणस्य हा (-)श्रमक श्रावध्यार खुन्न महास स्थान स्थान भाराक प्रशास स्थान स्यान स्थान स्य

उद्दर्भण्याचार अञ्चलभावतद्या नातर वहत हु- एक अञ्चलपावत और ज्ञालभावत हा अलमुहुत रहकद (१) एक समय कम ततीस सामारामधी आयुक्तित सन्दर्भाने ज्याय हुना। यहास स्पृत हा प्रवादीकी आयुवात माण्याम प्रस्तु आर

इ.स्टब्स्य वर्षे अस्तरहरूको । स.चि. १ ८ इ.स्टब्स्य वर्षे असम्बद्धानाम् सार्वाचा स.च.

```
वनसङ्गाने वन्तनग्रमादिङ्कं अनस्य
                                    वर्ष्या । अंतामुहुचानमम् आउण जप्यमचा जादा । स्ट्रमनर (१)। पनचारनगन
n uyp
                                   हाण सहय पहारिय (२) खुरामहीपाश्चामश्चमना हारू (३) सरामहाना
                                  अयुन्तानिष्ठदि ननामुद्रुनदि विन्तुद्रा । नवसमादिन्तमकक गोहिस्स पद्म अन्तुहरू
                                माहिर असमा नहें। छर्ड उच्चपुन्दराज्या मानियानि नेनान मानिस्सा
अरुपा छार बनावर्षे महास्वरंतिक स्वत्रात्वराज्या
                               अप्यमनुबद्धस्यवर ।
                                             उनसमसम्मादिद्वीम् अम्जदमम्मादिद्वीणमतरः रंगिनरः राजदो
                            होदि, णाणाजीन पहुच्च जहण्णेण एगममय ॥ ३५६ ॥
                                          णिरतस्मनमममस्मन परिवरज्ञमाणजानामामः ।
                                        जफसोण सत्त राविदियाणि ॥ ३५७॥
                                       विनत्यो मचरानिदेयित्रहणियमा १ मभाउदा ।
                                     एगजीन पडुन्च जहण्येण अतीमुहुन ॥ ३०८॥
                                     च बहा- एक्स उरममननीहा आदित्य अम्बन बाहर । अने मुहुनमी उद्देव
                  आयुक्त भागपुरुत भागिष्ठ रह जान पर भागमचागवन हुना। हार प्रकार भागर साथ
                 होतत ( ह ) ( ज प्रधान् मामन वा भागवश्यन ग्रुपक्षान्य शायकसन्वकाम मान
                (auex (s) finemole main remains ales (s) finemains als uses
desert (s) tingenties mains and another statements also uses
               त्रवाद हुए क्षेत्रमञ्ज्ञात निर्मावमा मान्य मुखा। अस्त्रम् आस्त्रम् स्त्र कर्म कर्मन
              शहरत भी भागमुहरोसह एहा देन पर अर्थाण भारत कार्यात कार्यात के व गार्टिंग
             बाहरा मा जातापुहातावाच पटा वृत्त पर जवा । ॥ व्यक्त व्यक्त स्वतावाच व्यवस्थात्वाच व्यक्त स्वतावाच व्यवस्थात्वाच
पुरावादीसः साधिकः साधिकः साधावायस्य व्यवस्थात्वाच व्यवस्थात्वाच । स्वतावाच व्यवस्थात्वाच । स्वतावाच व्यवस्थात्वाच ।
            भन्तर हाता है।
                           त्रवासम्बर्गरियोमें अभवनमञ्च रहि वीचीम अन्य हिन्द द्वान हाथ
         है है माना औरावा अवधा जपाय अन्तर एक समय है ॥ १०६ |
                        पर्योक् ।जनस्तर स्वासार यह उद्देश प्राप्त है।जया ह अ वादर अनाव है
                       उत्त बारोबा उन्हें भ तर मन रन । त नद नद ह । १५०
                     प्रशा – साम दान दिनाच ध नावा विद्या विस्ता च ह
                     नमाधान-स्वतावस हो ह
                   देश वीराश ग्रह बार्बर करती वर ५ व न अल्लेही न ह
                  THE GREEK SENTENCHES SUBBLE WORLDS F. E. E. F. F. S. STORES OF THE SENTENCH OF
```

8, 8, 840 ]

सञ्चामञ्जम पडिनण्यो । अंतोमुङ्चेण पूर्णा अमञ्जे जाटो । छद्ध जहण्यात ।

वक्स्सेण अंतोमहत्त ॥ ३५९ ॥

त जहा- एको सेढीदो जोदरिय जमजदो जादो । तत्य जंतामुहत्तमिन्छर सजमामजम पंडियणो। तदो अप्पमचो पमचो होर्ण असजदो जादो। लद्भुक्कसन्त।

सजदासजदाणमतर केविचरं कालादो होदि. णाणाजीन पडन्न जहण्णेण एगसमय' ॥ ३६० ॥

सगममेद ।

उक्कस्सेण चोहस रादिदियाणि ॥ ३६१ ॥

एद पि सुगम।

एगजीवं पडुच्च जहण्गेण अंतोमुहृत्तं ॥ ३६२ ॥

त जहा- एक्को उत्तममेनदीदे। बादरिय सजमासजम पडित्रण्यो । जनामुहुस

रहकर सपमासयमको प्राप्त हुआ। अन्तर्मुहृतसे पुन असयत होगया। इम प्रकार जयस्य अस्तर रूप्य हवा।

उक्त जीरोंका एक जीरकी अपेक्षा उत्क्रप्ट अन्तर अन्तर्महर्त है ॥ ३५९ ॥

जंस- यक स्थत उपरामधेणील उतरकर अस्यतसम्बन्दिए हुआ। यहा अन मुद्रुव रहकर स्यमासयमका प्राप्त हुआ। प्रधान् अप्रमत्त और प्रमत्तमपत हादर

भस्तपतमस्पर्गार्थं हागया । इस प्रकार उत्कृष्ट भन्तर राज्य हुआ । उपग्रममम्यन्दृष्टि भंयनामयतोसा अन्तर क्रितने काल होता है ? नाना जीगींस

अषेत्रा जवन्य जन्तर एक समय है ॥ ३६० ॥

यह गूत्र सुगम है।

उन्ह जीरोंक्स उत्हष्ट अन्तर चीटह सब दिन है ॥ ३६१ ॥

यह सब भी सम्ब है।

उक्त जीरोंक्स एक जीरकी अपेजा त्रघन्य अन्तर अन्तर्गृहते है ॥ ३६२ ॥ अस- एक स्वत उपरामधर्णास उत्तरकर स्वमास्यमका मान रूआ भीर भन

६ क्षेत्रणाज्यस्य राज्याचापाद्वा क्षार्थन्त्र स्वयं । स्व वि. १, ४ ६ इत्थीम चतुरम गांगदराज्य । स.सि. १.४

६ वद्धवि प्रति बक्तपद्भाव बालनुस्ता । सः ति, १, ८०

मन्छिप असजदो जादो। पुणो नि अतामहत्त्वण मञ्जमानजम पडिवण्णा। सद्ध जहण्यस्र।

उक्कस्सेण अतोमुहत्त ॥ ३६३ ॥

त जहा- एक्की मडीदा आदरिय सनदासनने जाना । अतिमृहत्तमध्यिय अपमची पमनी असनदी च होद्व सनदासनदी जाटा । स्ट्रमुक्कस्पतर ।

पमत्त अप्पमतसजदाणमतर केवचिरं कालादो होदि, णाणाजीव पद्धच्च जहण्णेण एगसमय ।। ३६८ ॥

सगममेद ।

उक्करसेण पण्णारस रादिंदियाणि ॥ ३६५ ॥

एद पि सुगम ।

एगजीव पहुञ्च जहण्णेण अतोमुहत्त' ॥ ३६६ ॥ त जहा- एका उवसमगढीदा औदरिय प्रमुखा हाहण अंश्रामुहत्तमन्त्रिय अप्य

मुंहते रहकर अस्तयतसम्बन्दांह हागया। जिल्ला। अन्तगृहनन स्ववाभयमका क्राप्त इस्रा। इस प्रकार जामन भन्तर रूप्य इस्रा।

उक्त जीवोंका एक जीवकी अपना उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहुव है ॥ ३६३ ॥ श्रीत- यह सवत उपदामधणीस उत्तरहर स्वतासवत हुआ। अस्तगृहत रहहर भग्रमचस्त्रत, प्रमत्त्रसम् भीर अस्यतसम्बन्धि हार्ड स्थानास्थन हान्या। इस प्रवार उत्हार मन्तर राज्य हथा।

उपग्रमगुम्यरहीर प्रमच और अपनचमयतीका अन्तर किवन काउ होता है है नाना जीवोंकी अपेक्षा जपाय अन्तर एक समय है ।। ३६४ ।।

यह सब सम्बद्ध है।

उक्त जीवोंका उत्हृष्ट अन्तर पह्नह रात दिन है ॥ ३६५ ॥

यह रहब भी शुगम है। उक्त जीवींका एक जीवकी अवधा जपन्य अन्तर भन्तर्गुर्व है ॥ २६६ ॥ अस- यस अयम उपनामध्योत उत्तरकर प्रमुख्यत हा सम्मुद्रत १९ वर

<sup>।</sup> इक्षाद्रव्यवद्यवद्यानीनानीवात्रवद्या अन् दन्त- कर्द्र । व शर्थ । « a nade werm erfeluntet im fit a a १ एक्टर दे दिने जब रह १४ या देशित है हो है , ४

मचो झाटो । पुणो नि पमचच गटो । छद्रमतर । एन चेन अप्यमनस्म नि ब्हण्यतः नचन्त्र ।

उक्कस्तेण अतोमुहत्त ॥ ३६७॥

त जहा - एक्त्रो उत्तममेद्धीदो जोटारिय पमचे। होद्र्ण पूणा मनरामजरा उम जदो अप्पमचे। च होर्ण पमचे। जादो | छडमतर | अप्पमचस्म उच्चर- एक्स् सेदीदो ओदरिय अप्पमचो जादो | पुणा पमचो अमजदो मजदामनदो च होर्ण स्र

अप्पमने। वाद्ये । रुद्रधुक्तस्पतर । े तिण्हसुयसामगाणमतरं केवचिरं कालादे। होदि, णाणानी<sup>व</sup>

पहुच्च जहण्णेण एगसमय ॥ ३६८ ॥

उक्कस्तेण वासपुधर्ते ॥ ३६९ ॥ एटाणि टो नि मुचाणि मुगमाणि ।

अपमत्त्रस्यत हुआ । फिर भी प्रमत्त गुणस्थानरे प्राप्त हुआ। इस प्ररार अन्तर हाथ अपमार्था कर्मा

हुमा। इसी प्रशास उपरामसम्बन्दिए अप्रमचसपतश भी जवन्य अन्तर शहर बाहिर उपरामसम्बन्दिए प्रमच और अप्रमचनयवींश एक जीतरी जेपेश उद्दर्श

अन्तर् अन्तर्युहुर्त है ॥ ३६७ ॥ जैस- एक सबत उपदाम्प्रेणीम उतरसर प्रमत्तस्यत होकर पुन सवतस्वन

अस्यत भीर अप्रमाण्यत होरर प्रमाणस्यत हुना। हम प्रशार अन्तर राय हुमा उपराममम्पर्वाष्ट्र अप्रमाणस्यतको उत्तरण्य अन्तर वहत ह- यक स्थत उपरामभाव उत्तरकर अप्रमाणस्यत हुमा। पुन प्रमाणस्यत, अमयत और मयतास्यत हाररिय भी अप्रमाणस्यत हाग्या। हम प्रवार उत्तरण अन्यत हुमा। उपराममस्यर्वाष्ट्र अप्रारुख, अनिश्चिरण और यक्षमाम्पराय, इत शैने

७५:)ममन्यग्दार अप्रस्पा, जानशाचरण जार ब्रह्ममान्याण रूप उपग्रामसोसा अन्तर सिनने साल होता है? नाता जीसीसी जपेस प्रत्यस<sup>ास</sup> समय अन्तर है ॥ ३६८॥

उक्त जीमोंका उल्हर अन्तर प्रपृष्टकन है ॥ ३६९ ॥ ये दानों ही सब सुवस है।

१ प्रवासप्तासम्बद्धानां नानाजीवारञ्जया जस्त्यनः समय । सं वि १,८ २ टब्बीन वर्षप्रस्त्र । सः वि १,८

एगजीवं पडुन्च जहण्णेण अतोमुहत्तं ॥ ३७० ॥

व जहा- उत्रममेमेडि चडिय आदि वरिय पुणा उर्रार्र गतुण आदरिय अप्पिद-गुण पडिवण्यस्य अंतामहत्त्वयत् होदि ।

उक्करसेण अतोमुहत्त्वं ॥ ३७१ ॥

ण्दस्य जहण्यमगा । णारि विससा विदियवार चढमाणस्य जहण्यात्र, पदमवार चंद्रिय ओदिष्णस्म उक्कस्मतर वचन्त्र ।

उवसतकमायवीदरागछदुमत्याणमतर केवनिर वाटादी होदि. णाणाजीव पडुन जहण्णेण एगसमयं ॥ ३७२ ॥

उक्कस्सेण वासप्रधत्त ॥ ३७३ ॥

पदाणि दो वि सचाणि समगाणि ।

एगजीव पहुच णत्यि अतर, णिरतर ॥ ३७४ ॥

उक्त दीनों उपद्मामरोंरा एक जीररी अपन्य अपन्य अन्दर अन्दर्शर्श है।। २७०॥

असे- उपरामधणीयर चढ्रकर आदि करक पिए भी उपर आकर और उत्तरकर विवरित गुणस्थानका प्राप्त हानेपाच जायमें भन्तमृहतप्रमाण जयन्य अन्तर हाता है। उक्त जीगोंग एक जीवरी अपेधा उत्रष्ट अन्तर अन्तर्भष्टत है।। ३७१।।

इस्र उत्हार भातरकी मक्यका भी अभाग नातरकी प्रकारक समाज जावका धाहिए। किन्त विभावता यह है कि उपनामध्यापर हितीय बार बदववास आंबद अपन्य अस्तर हाता ह और अथम बार चढ़कर उतर हुए जीवक अकृष अस्तर हाता है, यस कारता चाहिए।

उपयान्तरपायवीवरागछप्रस्य जीवोंका अन्तर कितन कात हाता है ! नाना जीरोंकी अपेधा जपन्य अन्तर एक ममय 🕻 ॥ ३७२ ॥

उक्त जीवीका उत्ह्रष्ट अन्तर वक्ष्यक्त है ।। २०२ ॥

य दानों ही गूत्र गुगम है।

उपज्ञान्तरपापबीतरागष्ठधन्योका एक जावकी अपन्ना अन्तर बरो है, निपन्तर है ।। ३७४ ।।

> र एक्टीब प्रति अप रणकृष का त<sup>3</sup>रते । सा ति क A SERVICE OF A STATE OF THE PARTY OF THE PARTY OF A a of the part that they c

हेडिमगणडाणेस अतस्तिय सञ्ज्ञहण्येण झटेल वर्णा उत्तरमानगर जहण्यातर किण्या उच्चेद १ ण. हेडा ओडण्यास्य पेटरासस्सत्तसपीटपीइपर प्रत्रा सम्मेचेण्यसमसेदीसमारहणे सभयाभायादो । त पि उटेर ? उपमानदानमारहर औरगकारादो सेस्प्रसम्ममनदाण त्योपन्यलमारो । न पि उटा गयर १ उस

क्रमायएगजीयस्मतराभावणाहाणयवसीहो । सासणसम्मादिष्ट्रि-सम्मामिच्छादिद्रीणमत्तर केविचर नाहा

होदि, णाणाजीव पडच्च जहण्णेण एयसमय ॥ ३७५॥ सराममेट ।

उपकस्सेण पलिदोवमस्य असंरोज्जदिभागों ॥ ३७६॥ एद पि सगम ।

र्शना—नीचेके गुणस्थानमें अत्तरको प्राप्त करास्ट सवनवन्य कारस ह उपद्यान्तरपायतारो प्राप्न द्रष जीरके जपन्य अन्तर स्था नहीं रहत हैं

समाधान-नहा, प्यांकि, उपशाम रेजीसे नीच उतर हुए जारके धरक्तन क्त्यको शान्त हुए जिना पहलेबाले उपश्रमसम्बन्धके द्वारा पुन उपश्रमध्यात समारोहणकी सम्भावनाका अभाव है।

धारा-स्वर कैसे आजा ?

समाधान-प्यॉक्ति, उपशमत्रेणाक समारोहणयोग्य नालसे शेप उपश्न सम्यक्तवरा वाल अस्य पाया जाता है।

श्राम-यह भी वैसे जाना ?

समाधान-उपनान्तरपायजीतरागडग्रस्थर एक जायक अत्तररा क्रमर अन्य म नन नहीं सहता, इसस जाना शाता है कि उपदान्तरपाय गुणस्थान एक बांवरी अपना अन्तर रहित है।

मामादनमम्पन्दष्टि और सम्योग्गिन्यादृष्टि जीअक्षा जन्तर क्तिन कात श्रा है ? नाना जीवोंरी अपेता जयन्यमे एक समय अन्तर है ॥ ३०५ ॥

यह सूत्र सूत्रम है। उक्त जीगोंका उत्कृष्ट जन्तर परयोपमका जमग्यातमा भाग है ॥ ३७६ ॥

यह सूत्र भी सुगम है।

१ सामान्यक्षान्यक्षान्या बण्यान्यतानाजीयार ह्या तथ पर्वेद समय । स वि १, ६ र उद्धांत पायासमासम्बद्धात । सा वि १.८

एगजीव पड्डच णीत्य अतर. णिरतर ।। ३७७ ॥ गणमञ्जाण असभवादो ।

मिच्छादिद्दीणमतर केवचिर कालादो होदि, णाणेगजीव पडुच्च णत्यि अतर, णिरतर ॥ ३७८ ॥

बरो ? पाणाचीपपाहस्य पोच्छयभागः गणवस्यक्वीए प्रभागदा । ६४ सम्बद्धनमाणा समसा ।

सिणयाणुवादेण मण्णीम् मिन्छादिद्रीणमीघ' ॥ ३७९ ॥ रदो १ मामानीर पडन्च जनसभारेक, मानीर पड्न जनामहत्त्र देखार छाउडिमागराउमेमचनहरणुक्यस्मत्ररहि य सावस्मवस्मा ।

सासणसम्मादिद्रिणहडि जाव उपमतकमायभीदरागउद्दमत्या त्ति पुरिसवेदभगों ॥ ३८० ॥

उक्त जीगेंरा एक जीगरी अपधा जन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३०७ ॥ क्यों है, इन दारीक गुणस्मनमा परिवनम् असम्बद्ध 🛭 ।

मिथ्यादिष्ट जीनोंका आवर क्विन चाल होता है है नाना और एक जीक्सी अपेधा जन्तर नहीं हैं, निरन्तर है ॥ ३७८ ॥

क्योंकि, नामा जीपाँक प्रवाहका कभी विष्युत नहीं शामा है। तथा यह आवश्र भम्य गुणस्थानाँमें समानण भी नहीं हाता है।

इ.व वकार सायक्त्यमामणा समाप्त एह ।

मञ्जामार्गणोर अनुरादमः मधी विशेषे विषयाद्यप्रयोगः अन्तर अपद्यसमान है ॥ ३७८ ॥

क्योंकि, नाना जार्योकी अवस्ता अल्लरका अभाव दावस यक जारको अवसा जयाय क्तिमुहत और उपरुष्ट इस का द्यायमा लागराजनमात्र भागराँका भगरा भाषां समानता पाइ जाता है।

सामादनगम्बरद्धिम एउर उपनान्तरपायगतरान्द्रवस्य एक नद्या दारोच्य जन्तर प्रस्पोदियोंके अन्तरक प्रमान है ॥ ३८० ॥

१ एक अंब प्रति कार य अस्य । सं शि १ ८

e ि ≼नानाजीका श्रेषा युवर्जन त्या चार्चक र्वा संवि इत्ह्राच न कर्यु । स्थापन । स्थ

प्रकार कार्या के विकास के प्रकार के प्रकार के कार्या के विकास के कार्या के विकास के वितास के विकास के

द्भदे १ सामरोजममदपुघचड्टिर्द पडि देश्ट माधम्प्रज्ञा । गवरि अमर्गिर्दि मञ्जिप सम्मीसप्पणस्य उदकस्मद्भिश जनन्या ।

चदुण्हं स्वाणमोघं ॥ ३८१ ॥

सुगममेद ।

असण्णीणमतर केवचिर कालादो होदि, णाणाजीव पडुन्व णात्यि अतर, णिरतर ॥ ३८२ ॥

कुदेः १ असम्मिपराहस्य गेल्छेटामामा । एगजीव पदुच्च णस्यि अतरः, णिरतरं ॥ ३८३ ॥

कुदो १ गुणसकतीए अभागदो ।

एउ स्थिगमान्या समता ।

जाती है। पिरोपता यह है कि असम्री शीवोंकी स्थितिम रहकर स*पी जीवोंने उत्पन्न* हुए जीवके उत्हर स्थिति कहना चाहिए। सन्नी चारों क्षपनोंना अन्तर जोपके समान है॥ २८१॥

सही चारा क्षपरांका अन्तर आपक समान है ॥ २८१ ॥ यह सब सुगम है। असती बीगोंका अन्तर किनने काल होता है १ नाम जीगेंकी अपेश्वा <sup>अ</sup>र

क्योंकि, सागरोपमदातपृथक्त्वस्थितिकी अपेक्षा दोनॉके अन्तरॉमें समानता पा

असदी जीनोंका अन्तर कितने काल होता है ? नाना जीनोंकी अपेधा अली नहीं है, निरन्तर है ॥ २८२ ॥ क्योंकि, असदी जीयोंके प्रयाहका कभी विच्छेद नहां होता है।

असनी बीगोंग एक बीगगी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निरन्तर है ॥ ३८३ ॥ क्योंकि, असवियोंमें गुणस्थानने परिवतनका अभाय है।

क्याक, जलाज्याम गुणस्यान र पादवतन हा जमाय इस प्रकार संग्रीमागणा समाप्त हुई ।

१ <del>प</del>्रणी धपराणा सामा यत्र । सः शि. १. ४

~ सम्बद्धमानाः न्तर्येद्वयः । उत्त्यन्तं सानायस्यव्यकुषनंत्रम् । जनस्वतन्यग्टरप्यापत्रमय। उत्तरं सानायोगस्ययं मारम्यव्यप् । ण्वत्येत्रं मति जय स्नानग्रद्वतः । उत्तरंत्रं सामायस्यवनुष्यनंत्रम् । बदुस्पृद्यसम्बातं नातारंता चुद्रम् सामायत्रम् । ण्वत्येत्रं प्रति जययना वसूद्रनः । उद्दृश्य सामायस्यवनुष्यस्यम् । सः सः, द

२ अश्रक्षनी नानाजीवापश्चयस्जीवापश्चया च नास्त्यत्तास । सः मि 🐮 ८

आहाराणुवादेण आहारएसु मिन्छादिद्वीणमोघ ॥ ३८४ ॥ सममेद ।

सासणसम्मादिष्टि सम्मामिच्छादिद्यीणमतर केविचर कालादी होदि, णाणाजीव पडुच्च ओघं ॥ ३८५ ॥

एद पि सुगम ।

एगजीव पहुरूच जहण्णेण परिदोवमस्स असस्रेज्जदिभागो, अता<u>महत्त्</u> ।। ३८६ ॥

एद पि अवगयत्थ ।

उक्करसेण अगुरुस्स असखेञ्जदिभागो असखेञ्जासगेञ्जाओ ओसिप्पणि उस्सिप्पणीओं ॥ ३८७ ॥

व जहा- ण्युरो मामणदाए दो ममया अत्थि चि साल गदो । एगाविगाह

आहारमार्गणाक अनुगदेव आहारक जीवामें मिध्यादृष्टियोंका अत्वर आपके समान है ॥ ३८४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

आहारक सामादनसम्यग्दिष्ट और सम्यग्निमध्यादिष्योका अन्तर किवन काठ होता है ? नाना जीसेंगी अष्धा अन्तर ओपके समान है ॥ ३८५ ॥

यह सूत्र भी गुगम है।

उक्त बीवोंना एक जीवरी अवेक्षा अवन्य अन्तर श्रमञ्च पर्यापमदा अम स्यातमा भाग और अन्तश्रुर्व है ॥ ३८६ ॥

इस मुख्या मध्य प्राप्त है।

उक्त जीर्नेजा उत्हृष्ट अन्तर अगुलके अमरणातवे भागप्रमाण अक्षरपातः सुरुपात उत्सर्पिणी और असमिपणी काल है ॥ ३८७ ॥

जस- यक सासाहनसम्यादांश जीव सामाहनगुष्यथानक कारमें हा समय

१ बाहाराद्वरादन काहारतपु विष्यारचे साम्रान्यतपु । स वि १ ४

६ सामादनसम्पर्णतः सम्बन्धि याद्यक्षान् नार्वे श्वास्त्रा सामा स्वत् । स्व स्वि १ ४ ४ इ एकतीर्वे स्वति तस्य द्वारास्त्रासस्वरूपाः "-उद्गुर्वेक । स्व वि १ ४

A SAGGLEMOTERMA SHOPES 2'41 ACREL AE 1 @ 18 4 4

नार्ण विदियमभण आहारी हार्ग तित्यममण भिग्ठन गुणुनिरो । अननग्र सरोजनाओ जोमप्पिण उम्मप्पणीओ परिभिम्य अनोमुद्रनायममे आहारहान उनन सम्मत्त पडिरणो । ज्यासमयासम्य आहारहाने मामण गृन्। विग्यह ग्रा । यह सम्पद्ध उणो आहारहारम्मराने सामणुहरूम्मनर ।

ण्या अद्वानीसमतरस्मिजो विमाह सार्ण टामुबरणो। उहि प्रज्ञार पञ्जचयदो(१) विस्मतो(२) विमुद्दो(३) सम्मामिन्छन पडिप्रणा(४)। मिच्छच गत्णवरिदो। अगुलस्म अमरपञ्चित्रमान परिभित्तय सम्मामिन्छन पटिष्या (५)। लद्धमतर। तदो सम्मत्तेण जा मिन्छत्तेण जा अतासुन्तमन्द्रिस् (६) विगर गदो। छहि अतीसुकुत्तेहि उणजो आहारजाला सम्मामिन्छानिद्वम्न उत्रस्स्तर।

असजदसम्मादिट्टिपहुडि जान अपमत्तसजदाणमतर केवितर कालादो होदि, णाणाजीन पडुच्च णत्थि अत्तर, णिरतर ॥ ३८८॥ सगमेद ।

अवशिष्ट रहोन पर मरणको प्राप्त हुना। यन निमह (माद्य) यरके द्विताय क्षमप्ते आहारक होनर और तासर समयम मिन्यारको जानर बन्तरने प्राप्त हुना। मह क्यातासक्यात न्यसिपिणयों और उन्मीपिणयों तन परिध्रमण्डर नाहारकार्ण्य अन्तर्भृद्ध अवशिष्ट रह जाने पर उपहाससम्यक्षरका प्राप्त हुना। युन नाहारकार्ण्य पर समयमा अवशिष्ट रहेने पर सासाइनको जानर निमह रोग प्राप्त हुना। हुन महार राष्ट्र मिन्यस्थि क्या हुना। इस महार राष्ट्र मिन्यस्थि क्या हुना। इस महार राष्ट्र प्राप्त हुना। इस स्वाप्त हुना। इस स्वाप्त हुना। इस स्वप्त हुना। इस सम्बप्त हुना। इस सम्बप्त

असपतसम्बन्धारिक्षे छेरर अप्रमत्तस्यत गुणस्यान तक आहारक जीगारा अन्तर कितने पाछ होता है है नाना जीगीरी अपेक्षा अन्तर नहीं है, निस्तर है ॥ ३८८॥ यह चयु समस है।

१ असयदमस्यम्प्रथायत्रमचान्दानां नानाजीवायक्षया नास्त्यादस्य । स<sup>्</sup>सि १, व

₹, ₹, ₹९0 ]

जनसणुगम जाहारि-अनस्पर-गग

एगजीन पडुच जहण्णेण अतोसुहुत्त ॥ ३८९ ॥ उद्दे १ गुणवर मनूण मन्त्रनहष्णमारुण पुणा अप्पिरमुणपढिनष्णस्म बह

तहालमा ।

-

ŗ-,

٠.

-

-= £

उम्मूस्तेण अगुलस्त अससेन्जदिभागो अमरोन्जानो ओस षिणि उस्तिष्पिणीओ ॥ ३९०॥

असन्दरममादिहिस्म उच्चदे- एस्स अहारीममनस्मित्रा रिगाह सद्व

देवसुरम्बा। छहि पजचीहि पजचवशे (१) विस्तृता (२) विदुद्धा (३) स्वानसम्ब पढिराच्या (४)। विच्छन गत्यवास्त्रा अगुलस्य अगराजिदमाग परिजीमप अन उरस्य तम्मच पढिरण्या (५)। रदमतः। उनममसम्मचद्वाः छारिन्यासमाण मामवं गत्य निमाह गदो । पर्चाह अवायुङ्गहि उषाना आहारनाला उस्तरमनर ।

उक्त नीर्वोक्त एक जीवकी अपेक्षा जपन्य जन्तर जन्तसृहत है ॥ २८९ ॥ क्योंकि, विवक्षित गुणस्थानस अन्य गुणस्थानका जाकर भार सराज्ञपन्य पाया जाता है।

बालम गेटबर पुत्र भवन जिम्माल गुणस्मानका मान्त बानवा व जीवक जमान सानद

उक्त अमयनादि चार गुणस्थानमभी भाहारम जीभोगम एक आगरी अरक्षा उद्देष्ट उत्तर ज्ञानक अगरचानने भागप्रमाण ज्ञार वातासस्यात अस्तिवणी और उमिषिणी याल है ॥ ३००॥

भाहारक नाम्यनास्त्रमहाए जीवका ग्रम्स । तर बहत ह साहबभदी भट्टारस महानवांद्रा समायात्रा एक क्षात्राहि के शायह कर देशा रूका हैंगा। एक dalicatiti dalid ti (1) janib > ( ) janib ti (2) decentrate deli mi eciminati minimi di ma juminimi mi a jamu and a ami minimi sui i atti हुमा (४)। वृष्ण मान्यात्त्रका जाकर अचरका प्राप्त हुमा भार स्थीयक समस्वाबद असाममाण कात्रमण वारक्षमण करच । तथा च्यानसस्यवन्यका मारम हुना हरू पान पर सासान्त्रम जाह र विवाहको। या ज हुना । हे र वहार पाने कलताहुनास क्य मोहारव कार हो भारतस्य नश्यमसञ्चारतार प्राप्तकः हेर अन्तर होता ह

नवरानवरम्म उच्चेर्- एक्के अहारीननतरिम्मो विगा साम् म्हि-च्डिनेन उच्चेन्ता । छहि पञ्चेताहि पञ्चेत्ववरी (१) विस्ता (२) विद्वा (१) वेरगनम्मने मेवनानवन् च समग पहिच्यो (४)। विच्छेत गृत्केशिय स्वस्ता वर्षेत्वेत्ववरिमाग परिमामक जैने परमनम्मक स्वमानवम् च समग पहिस्सा (५)। स्वस्त्रण । उपनम्मम्मनदाण छावित्यायम्माण मामण गृत्य विगार गरा। रखे वर्षे दुर्वे हे जाजे आहारहाले उक्कम्मतर।

वनवन्त उपरे- एक्झे अहारीमान्तकिमाने क्रिया आर्व मानुनाला। कर्मा किहारेमें के पत्त्वमो (१) पमचा होर्व (२) मिन्छण गर्वाणा। अपन्य बनसम्बद्धिता परिभागि अत्र पमची बारो। सद्यारं (१)। अने स्मृत क्षिपत गरा। किंद जोत्तमुहुन्ति अहारमेहि य क्रमता तहारहाय उद्यान्तं।

बारनवान एवं भाग वाति अध्यमनो (१) वसना बाद्य अर्थाना पर्वेत दर्भन बारनवा बाद्य (२) युवा पमना जादा (३)। बाद बर्धर निर्ण

भागाण्य श्वामायवाहा उत्युष्ध अस्तर सहत है-साह्यसंही भहारेत वहांसाही क्या गान एक तिथाराष्ट्र आप विश्वष्ट स्वत्य व विश्वष्य सास्त्राच्छाता उत्याद हो। करो त्रव त्या १ व व स्वार् १) विभाग ल (५) श्रापुत्र हार् १) त्रामायत्व क्या त्या व्याप्त के स्वार्थ त्राप्त दुर्भा (५) श्राप्त क्षाया वहा त्रक वाल्यस्य हर त्या व त्याप्त क्षाया व्याप्त हो। क्या व्याप्त क्षाय अस्त्रात क्षाया स्वाप्त व त्रक वाल्यस्य हर त्या व त्याप्त क्षाय क्षाय क्षाय व त्रक वाल्यस्य हर त्या व त्याप्त क्षाय क्याय क्षाय क्याय क्षाय क्याय क्षाय क

माहित करते व का प्रकार है है है जिल्ला करते हैं जो वाद्य करते हो। जिल्ला करते के प्रकार करते हैं जो वाद्य करते कर है है जिल्ला कर के प्रकार करते हैं जो कि सामित करते हैं जो के स्थान करते हैं जो करते के स्थान करते हैं जो कि कर्म करते करते के स्थान कर के प्रकार की कि स्वाप्त करते हैं जो के स्थान करते हैं जो की स्थान की स्थान की स्थान करते करते के स्थान करते के कि स्थान करते हैं जो स्थान की स्था

at the annulus user of fail 1) thing and the filler of and the annulus can argest of the mide in troda of the sand of and the annulus can argest of the policy in the sand of annulus as the annulus can are the sand of the s

```
t. 4, 292 1
                                     भतराणुगमे आहारि-अतरपरत्वम
           गदो । तिहि अंतीसुङ्गमेहि ऊणजो जाहारकालो उनकस्सवर ।
                 चुडुण्ह्युवसामगाणमत्तर केवाचिर कालादो होदि, णाणाजीव
         पहुच ओघभगो' ॥ ३९१ ॥
                सुगममेद, बहुसो उचवादी ।
               एगजीन पहुन्न जहण्णेण अतोमुहुच'॥ ३९२ ॥
             उक्स्सेण अगुलस्स असखेज्जदिभागो असखेज्जासखेज्जाओ
     ओसिपिणि-उस्सिपिणीओं ॥ ३९३॥
    त जहा- एक्से अहाबीतसतकाम्पजा विगाह कादूण मणुनेप्रवचण्या । अह
वस्तिजो सम्मच अप्यमचमारण सञ्चम च समग पडिवण्यो (१)। अपताणुवंभी विस्त्राप्त-
   द्य (२) दमणमोहणीवसुक्याविष (३) वमचायमचरात्रचत्रतहरू कार्ण (४) वदा
   अपुन्तो (५) अविवादी (६) सहुमा (७) उत्ततवो (८) पुनो दि परिवहमानामे
 हुमा। इस प्रकार तीन अन्तर्यह्रेतांसे कम भाहारककाल ही भाहारक भागचसरवका
 उत्ह्य अन्तर है।
       आहारक चारों उपद्यामकोंका अन्तर रिवने काल होता है ? नाना बीसोंकी
अरेक्षा अन्तर ओयरु समाम है ॥ ३९१ ॥
      पद चन सुमाम है क्योंकि, इसका अथ पहल बहुत बार कहा जा बुका है।
      षद पुत्र तुरात व क्या का राज्य र जा विकास विकास का पुरुष का पुरुष का पुरुष विकास विकास विकास विकास विकास विकास
     पह सूत्र भी सुगम है।
    आहारक चार्ने उपशामकोरा एक बावनी अवसा अकृष्ट अन्तर अगुलक
न्ति । ३०३ ॥ १०४ मा १०४ व्याप्त । १० व्याप्त । १० व्याप्त ।
इत्त्वान्त्रे भागप्रमाण अमस्यानामस्यान उत्त्यारीकी और अवयस्थि। १॥ १०३॥
   माइकमको अद्वास्त्र महानियाँकी भाषायाला एक निस्माहरि औष विवह करक
नावर महासम्बद्धाः अति व्यक्त हावर सम्बद्धन्तवा स्थार समस्यमावस्त साम स्थापन काक
न्यात वाच्या हुमा (१)। पुनः आनमानुषय्पादः विस्थाञ्जन हरहः (५) हानसाह
ा उपमानकर (३) यास श्रोर समाम गुणस्थानसम्बन्धे सहस्य परिवतासः
(४) तमार् मर्पवस्य (८) आवश्चित्रस्य (१) रहमसाम्पराप (३) भार उप
```

77.0

z

र एक्जार मान जर रनानहरूने । स कि र

देववर्षात्वातः क्षांचा अवक्टवावक्ष्या व गाउँक्वमा व्यू । व वि ए द

सुद्दमो (९) अणियद्दी (१०) अपुन्यो जादो (११)। हेट्टा औदिग्दर्णतीय्य भगुरुण असंखेजनदिभाग परिभिषय अते अपुन्यो जादो । लद्भमतर । तदो णिय प्रयस्म में बोच्छिण्णे मरिय दिग्गह गदो । अद्वास्मेहि जारमञ्जोसद्वेतिह य उग्रात्रा आहामस्य उक्करस्ततर । एउ चेत्र तिण्हसुनमामगाण । णतरि दम णत्र अद्व अतोसुद्दुना ममगाहिंग क्रमा कादन्या ।

> चदुण्ह ख्वाणमोर्घ' ॥ ३९४ ॥ सुगमनेद । सजोगिकेवली ओर्घ' ॥ ३९५ ॥ एद पि सुगम ।

अणाहारा कम्मडयकायजागिभगो ॥ ३९६ ॥

शान्तकपाय होकर (८) फिर भी मिरता हुआ स्क्ष्मसाम्पराय (६) अतिवृत्तिकरण (१०) भीर अपूर्वकरण हुआ (११)। पुन नीचे उतरहर अन्तरका प्राप्त हो अगुरुक अस्वावंद्र भाग कालप्रमाण परिक्षमण्यर अन्तर्म अपूरुकर उपशानक हुआ। इस प्रकार कन्य अपूर्वकरण प्रवासक हुआ। इस प्रकार कन्य क्ष्मा। तराश्चात् निद्रा और प्रचला, इन होनों प्रदित्तिमें वपले ज्युन्तिय हानर सन्तर विप्रहक्ते पात हुआ। इस प्रकार आठ पर्व और रात्य अन्तमुद्धतींद्र कम आहार काल ही अपूर्वकरण उपशामक जाल ही । इसी प्रकार शेष तीनों उपशानकोंद्र सिंग स्वार क्षमा बाहिए। विप्राप्त वह है कि आहारकर्म अतिवृत्तिकरण अर शामकर देश, स्क्ष्मसाम्पराय उपशामक के नी और उपशान्तकपाय उपशामक अर्थ सिंग प्रवास निर्मा करने कि और उपशान्तकपाय उपशामक अर्थ

् आहारक चारों क्षप्रश्नेमा अन्तर जोघक्रे ममान है ॥ ३९४ ॥

यह सूत्र सुगम है।

आहारक संयोगिने नहीं हा अन्तर ओघके समान है ॥ ३९५॥

यह स्त्र भी सुगम है।

अनाहारक जीनोंना अन्तर नार्मणनाययोगियोंके समान है ॥ ३९६ ॥

र पतुषा धपकाषां स्यागहेबटिनां च सामायवन् । स वि १, ८

र प्रतिप्र ' खणहार इति पाठ ।

१ अनातारम् विष्णाप्रभानानीशश्वस्य प्रकाशस्त्रभ्या व नास्पन्तर् । साधरन्त्रभण्डनानीतः पञ्चता जव पर्नेकः प्रवस् । उत्कर्षण परवारमाञ्चन्यप्रमागः । ण्यानेत्र प्रति नास्पन्तस् । अवस्त्रप्रभरदस्ता भीताश्रमा जय प्रवेकः स्वस् । उन्हर्षण बायरुपसन्त् । पृक्तीत्र प्राते नास्पन्तस् । स्वाधिकारितो ना भीताश्रमा जय प्रवेकः समय । उन्हर्षण बायरुपसन्त् । एकतीत्र प्राते नास्पन्तस् । स्व

भिच्छादिङ्कीण पाणेगनीन पहुच्च अवसमानेण, सात्तपुनम्मादिङ्कीण पाणार्जा पहुरुच प्राममयपनिदोनमस्स ्थासिननिद्मागनहण्युनमस्मारहि य, णानीन पहुरु

अवरामातेष् य, असनद्वसमादिद्वीष् षाणानीत पहुन्य काममय मामपुपचवरहि य, पराचीन पहुच्च अवसमारेण य, मनामिनेन्द्रीण जाणानीत पहुच्च एगमपर-नामपुषक जहरुणुक्तस्तवरोहि य, एराजीव पहुरुच अवसमानेण य होण्ड माध्यस्रवसमाहा ।

णवरि विसेसा, अजोगिकेवली ओघं ॥ ३९७ ॥

( एव आहारमगणा समता ।)

<sup>म्द्रमतराणुगमो</sup> वि समचमणिओगहार'।

क्योंकि, मिच्याविष्योंका नामा और एक अध्यक्ष अपका अम्मएक अभाव हानक प्याकः त्वप्यक्षियां वाला जीवाकी व्यवस्य ज्ञापनः व्यवस्थ भीर जाकर वाला वालाव त्रास्त्र इत्यावार्यः भाग अन्तर्वतः, तथा एक जीवकी अपसा अन्तर वाह ४ वन्तः। वाह्याक्ष्यां भाग अन्तर्वतः, तथा एक जीवकी अपसा अन्तर्वतः वाह्यः वन्त्रः। प्रमाण कार्याच्या भाग व्याच्याच्या प्रमाण व्याच्या व्यवस्था व्याच्या व्याच्या व्याच्या स्थाप होता. असरतसम्बद्धियां माना जीयांची अपना अध्यय व्यवस्था व्याच्या स्थाप होता. हुवक्त्य अन्तराक ज्ञारा, और एक जीएको अपसा अन्तरका अभाव बाल प्रदेश अपरा हेरक्त अन्तर्भक हार्य, मार एक आवश्व नव्यक्ष अन्तर्भ व व्यक्ष हान्य व्यवस्थ स्वाप्त व्यवस्थ हान्य व्यवस्थ हान्य वारा यह जीवनी अपक्षा भागतम् अभाग हान्यः न्याप्य वार् प्रकटः व्यट्टप्यादः स्था तथा यह जीवनी अपक्षा भागतम् अभाग हान्यः न्याप्य प्राप्तानता यह जाती है। धनाहारक जीवाँमें विदायता प्रतिचाहन करनक क्षिप उत्तर ग्रूम कहा। हैं-

क्लित विशेषना यह है कि अनाहारक अयागिकालीका अन्तर आपक्ष तयान

\$ 11 39011

यह गुत्र सगम है।

er ers

1-71

57

हरा प्रकार भाहारमागंजा समाप्त हुई।

इस प्रकार अन्तरानुगम अनुपागडार समाप्त हुआ

ै केवनीवेबादेनी नानावाबाववदा वाध वज्ञ<sub>व</sub> सदद e divination in the s

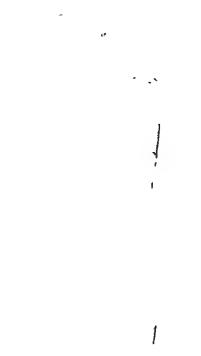

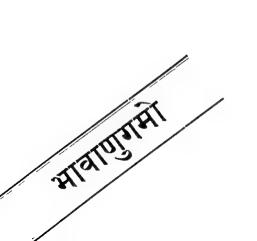





## सिरि भगवत पुष्फदत भूदयछि पणीदो

## छक्खंडागमो

सिरि वीरसेणाउरिय विरह्य धवला टीका समण्णियो

पहमलंडे जीवहाणे भावाणुगमी

जरगयअमुद्धभावे उरगयरम्मस्यउच्चउच्मारे । पणमिय सन्वरहते भावणिश्रोग परुरेमो ॥

भावाणुगमेण दुविहो णिहेसी, ओधेण आदेसेण य' ॥ १ ॥

णाम-द्वरणा-दृष्ट मात्रे थि पडिन्दिः भावे। शावसदेः वज्यस्थीणस्वस्त्वे अप्पाणिन्द्व चेत्र पयद्वे गामभावे। होदि। तस्य ठरणमात्रो सन्भारासच्यावनेपण दुरिहो। विराग-सरागदिभावे अगुहरती ठरणा सन्मारहवणभाते। तिन्वरसीते। असन्भावहवण

भगुद भागोस राहत, वनस्यसे मान्त हुए हैं बार जनन्तभाव जिनको, एस सप अरहतोंको प्रणाम करके भाषानुषागद्वारको प्ररूपण करत हैं।

भागतुगमद्वारवी अपेक्षा निर्देख दो प्रकारका है, ओपनिर्देख और आदेख निर्देख ॥ १ ॥

नाम स्थापना, द्रष्य और आयर्षी भवशा भाव चार प्रकारका है। याद्य अधस निराह्म भवन भापमें प्रयुव 'भाव यह द्राव्य नामनावनिष्य है। उन चार निर्हेपाँसेस स्थापनाभावनिस्य, सङ्गाय और अस्त्रायक भेड़स दो प्रकारका है। उनसेस दिराणी और सरागी भारि भाषीका न्युक्टण करवेपाली स्थापना सङ्गायस्यापना भाषिकाय है। उसस विपारीत असङ्गायस्थापना भाषीकास्य है। द्रप्यभाषनिकार सागम भार ']हा—इय्येष ' नाव ' पेसा व्यपदेश कैसे क्षा सकता है "

समापान — नहीं, क्योंकि, 'सरन भार ' वयरा ' सृतियों माय' इस दक्ष भावराष्ट्रकी व्युत्पत्तिक वयण्यनस द्रप्यक मा 'मार यसा व्यवस्त वन जाता है।

का भाषनामक भागिनश्चर है, यह बागम और नाआगमक भद्स दा प्रदास है। भार पानृतका बायक धार उपयुक्त जाय आगमनायनामक भाषिनश्चर है। नालामन भाष भागिनश्चर धाद्यक, आपरामिक, शायिक, शायायामिक धार पारिणामिक भास जिंगरी भारो ओद्दओं भाम । कम्बुरसंभेण समुन्धूरी आसमित्री माम । रूम्माण रावेण पपडीभूदजीरभारो राहरो णाम । कम्मादण संत वि ज जीरमुणस्वडमुरुक्भदि सो खओरमित्रेजों भारो पाम । जो चउहि भावहि पुन्युचेहि विश्वित जीरानीरगरी मो पारिणामित्रों णाम ( ५ ) ।

मन्सु चरुत आरस् रेण आरण अहिपारो १ णाजांगमारआरण । त रूप णवरेद १ णामान्मिरआरेहि चौहमजीरममानाणमणप्यस्दिह इह पजीजणाभारा । तिर्णिण चेव इह णिक्येरा हातु, णाम इरणाण निममाभाराने १ ण, णाम णामस्त इच्चन्हारोर्राणयमाभारादेरे, णामस्य इरणीणयमाभारा, इचणाण इर जायराणुनाहाणम

पान प्रकारका है। उनमेंन वर्मोद्द्यजनित भावका नाम आदिवक है। वर्मोक उपामम उत्पत्त हुए भावका नाम आपदामिक है। वर्मोक स्वयं प्रवन्न हात्वयाना जीवका भाव स्त्रायिक है। वर्मोक न्यूय हात हुए भाज नारत्युणका स्वरं (अन्) उपन्ध्य रहता है, यह सावायानामिकभाव है। जा जूयाक नामें आयोक स्वितिश्च जीव और अज्ञवन्त भाव है, वह पारिणामिक भाव है।

ह्या--- उन चार निश्चपरूप भाषीमन यहा पर क्लि आयस अधिकार या प्रयोजन है ?

ममाधान-यहा नाजागमभाषभाषक अधिकार है।

गुरा-पह वेंगे जाना जाता है ?

म्मापान—चाइह जायसमासाँ ियः भनातम् न नामाई राव आर्यानश्यां स्व यहा पर पाद प्रयाजन नहीं है, इसीन्य जाना जाता है कि यहां नाभायमनाय नाव निश्चयस ही प्रयाजन है।

श्रुष्-पद्यं पर तीन ही निश्य हाना थाहिय, क्याक, नाम भार स्थापनाम काह पिरायता नहीं ह<sup>9</sup>

समापान---नहा, क्योंहि, नामनिश्यमें नामयत द्रायक अरणाययको काह नियम नहीं ह हमिन्य, तथा नामयाणी यक्तुको स्थायन होनी ही चाहिए येसा काह नियम नहीं ह हसिन्य, यय स्थायनाक समान नामनिश्यमें भाहर आर अनुमहका ना

इम्रीपु नारमध्य १५ए ।।

मारादो घ'। भणिद च--

अधिदआदरभाने अधराहमाना व धम्ममाने । ठवगाए भीरत ण हारि णामस्मि व्य द् ॥ १॥ णामिणि धम्मुत्रयाग कान द्वरणा य जन्म त टिन्दि । सद्धमे ण वि वादा स्थान ठरमाथमविनस ॥ २ ॥

तम्हा चउव्यिहो चेत्र णितस्येता नि सिद्ध । तत्त्र पचसु भागसु रस नाव इह पओजण १ पर्चाह मि । हुने १ जीवसु पचमावाणमुबर्छमा । ण च समन्द्रानु पर भाग अरिय, पोग्गलटब्बेसु औल्डय पारिणामियाण डोण्ड चेत्र भागणमुत्रसमा, पम्मा धम्म-कालागामद्व्येसु एस्यस्य पारिणामियमात्रम्येत्रत्वमा । मात्रे णामः वावपरिणाग विषय मदाणिजनसभागादिक्योण अणेयपयास । ताथ तित्र्य-मदमार्गा णाम---

सम्मत्तप्यचाय वि सावयविदे अगतवस्मत । दसणमाहक्यार वसायडामामए व उपसन ॥ ३ ॥ एउए य खीणमाह निज य जियमा भने असुखेरना । तब्बिसादी काडी सरोजनगुणाए सडीए ॥ ३॥

अभाव है, इसल्पि दोनों निरोपोंमें भेद है ही। वहा भी है-

विविक्षित् धस्तुके प्रति भादरभाग, अनुप्रहमान और धममान स्यापनाम हिन

जाता है। किन्तु ये यात नामनिक्षेपमें नहीं होती हैं॥ १॥

नाममें धमका उपचार करना नामनिराय है, और जहा उस धमरी स्थापना हो जाता है, यह स्वापनानिक्षेप है। इस प्रकार धमके विषयम भी नाम बार स्वापनार्ध अविशेषता अर्थात् एकता सिद्ध नहीं होती ॥ २ ॥

इसलिए निक्षेप चार प्रमारका ही है, यह वात सिद्ध हुई। र्घरा-पूर्वीक पाच भावींमेंसे यहा रिस भावसे प्रयोजन है ?

समाधान-पाचा ही भावांसे प्रयोजन है, क्यांकि, जीगाँम पाचा भाव पार जाते हैं। कि तु शेष दृथ्योंमें तो पाच भाव नहीं हैं, क्योंकि, पुत्रल दृथ्योंमें नीश्वक और परिणामिक, इन दोनों हो मार्चोको उपलिध होता है, और घमास्तिकाय अध्माल

काय, आकारा और काल द्रव्यॉमें केवल एक पारिणामिक भाव हा पाया नाता 🗓 चरा-भावनाम जावके परिष्णामरा है, जो कि तीन, मद निजराभाव आर्

क्पसे अनेक प्रकारका है। उनमें तीय मदभाव नाम है-

सम्यक्त्यको उत्पत्तिम्, जावकम्, जित्तम्, अनन्तानुज्ञ घी क्षायक विस्त्याजनन्तु व्हानमाहर सपणमं, रूपायांक उपचासरामा, व्यत्तान अनन्तानु यो क्पायक विषया आर जिन भगवानमं नियमसे असरवातगुणीनिजरा होती है। किन्तु वाट्वा प्रमाय अर जिन भगवानमं नियमसे असरवातगुणीनिजरा होती है। किन्तु वाट्वा प्रमाय उक्त गणकेशी नियमसे उक्त गुणक्रेणी निनरामें संस्थात गुणजेणी श्रमसं निपरात ज्यांत् उत्तराचर होन है 12-81

१ नामस्यापनयास्त्रज्ञ, सहारुयातिशेयादिति चल, आदरानुप्रहाशक्षित्रास्थापनायाम्।तं रा रा ५० २ सा औ ६६-१-१ र या जी ६६-६७

पर्दान गुजुिद्द्रधिणामाण पगरिमापगरिमच तिब्ब मदमायो णाम । एदेहि चेत्र परिपामिद अर्ररेव ब्रजुष्ण संद्रील कम्मादण कम्मादणज्ञित्वीरपरिणामो वा णिजरा भागे णाम । तम्हा पचन जीवसारा हिंद णिएको ण जुज्जदे हैं ण एम दोसो, जिंद जीवादिस्वारा तिब्ब मदादिसारा जीमणा होति, तो ण विस् परमावेस अवस्थायो, क्रावचारों। क्राह भेदो अवस्थायो, प्रचच्हारों । क्राह भेदो अवस्थायो, प्रचच्हारों । क्राह भेदो अवस्थेजज्ञ, प्रचच्हारों । क्राह भेदो अवस्थेजज्ञ, प्रचच्हारों । क्राह भेदो जुष्णभूदाहसाराणु-चक्जा । भाणेद च-

ओदहओं उन्समिना खहुआं तह रि य खओनसमिनो य । परिणामिनो हु नाना उदएण हु पोग्मदाण तु ॥ ५॥

भावा णाम कि ? दर्वरपरिणामी पुरुवात्ररहोडिवदिरिचवङ्गमाणपरिणाद्ध्वन्तरिक्वद इच्च वा । कस्म भागे १ छण्ड द्व्याण । अध्या ण कस्त्रह, परिणामि-परिणामाण

दम प्रवेशिष्ट परिणामों । प्रकाराका नाम तीमभाव और अप्रकारताका नाम मक्ताब है। इ. ही परिणामों हारा अस्त्यात गुण्येणाक्ष्ये कर्योक हरता, अपदा कर्म स्टानेन उत्पन्न हुए जीएक परिणामों वा निजयागा वक्दत है। इस्रिप्टिय पाय ही जीयक आप है, यह नियम युक्तियान नहीं है !

समाधान—यह कोर दोण नहीं, फ्योंक, यह जीवादि व्रम्यसे तीय, यह धादि भाय अंत्रिय हात है, वा उनका पाच मायाँमें अन्त्राय बही दोता है, स्वर्गोह, वे स्वय इन्य हो जात है। अथवा, यह अरू माना जाय, वा पायों आयोंमेंडे कोर्र वक्त होगा, क्योंहे, इन पाच आयोंच कुणमूत छठा आप नहीं पाया जाता है। कहा भी है—

भीद्रिक्साय, औपरामिक्साय, शायिक्याय, शायाच्यामिकसाय और पारि णामिकसाय, य पाच साय हाते हैं। इनमें पुद्रत्येक उदयस (औदयिक्साय) होता है ॥५॥

( भव निर्देश, स्वामित्य आदि प्रसिद्ध छह अनुयोगद्धारोंसे आयनासक पदार्थका निषय किया जाता है— )

ध्या--भाव नाम रिस वस्तुका है !

सुमापान—द्रच्येक परिकासका कथवा प्यापर केरिटस व्यतिरिक्त पर्वसात प्यायस उपलक्षित दुव्यका आव कहते हैं।

ग्ररा -भाव क्सिक हाता है, बधात् भावका स्वामी कान है ?

गमाधान-एडरों द्रव्योंके भाव होता हा अर्थान् मार्योक स्थानी एडरें द्रव्य हैं। अथवा, किसी भी द्रव्यके भाव नहीं हाता है, क्योंकि, चरिचानी और पारिजामक समहर मावादो च'। भणिद च--

अध्विदआदरभावो अणुगाहमात्रो य धम्मभात्रा । ठनणाए कीरते ण हाति णामिम एए द ॥ १ ॥ णामिणि धम्मत्रयारो णाम द्वत्रणा य जस्स त ठनिद । सद्धमे ण वि जादो सुणाम ठवणाणमविभेस ॥ २ ॥

तम्हा चउब्पिहो चेन णिक्सेनो चि सिद्ध । तत्थ पचसु भारेसु केण भारण इह पञ्जोजण ? पचिहं मि । कुटो ? जीवसु पचमानाणस्रवस्था । ण च ससद्वेसु पर भाग अस्यि, पोग्गलद्ब्वेसु जोदहय-पारिणामियाण दोण्ह चेत्र भागणप्रुवरुमा, धम्माः धम्म-कालागासद्व्येषु एक्कस्स पारिणामियभागस्सेबुनलमा । भागो णाम जीनपरिणाम

तिन्य-मदणिज्जराभागदिरूपेण अणेयपयारो । तत्थ तिन्य-मदभागो णाम-सम्मत्तपत्ताय नि सात्रयतिरदे अणतरम्मसे ।

दसणमाहक्यार कसायउग्सामए य उग्सते ॥ ३ ॥ खनए व खीणमोहे जिणे व णियमा भने असखेनना । त्तव्वितरादो कालो सरोजनगुणाए सेडीए ॥ ॥

अभाय है, इसलिए दोनों निक्षेपोंमें भेद है ही। कहा भी है-

विविधित वस्तुके प्रति भादरभाष, अनुप्रदेशाय और धममान स्थापनाम किंग

जाता है। किन्तु के वार्त नामनिक्षेपमें नहीं होती हैं॥ १॥

नाममें धर्मका उपचार करना नामनिक्षेप हे, और जहा उस धमकी स्थापना ही जाता है, यह स्थापनानिक्षेप है। इस महार धमके विषयमें भी नाम और स्थापनाध भविशेषता भयात एकता सिद्ध नहीं होती ॥ २ ॥

इसंडिप निशेष चार प्रभारका ही है, यह वात सिद्ध हुई।

र्धेरा-पूर्वोक पाच भाषींमसे यहा रिस भावसे प्रयोजन है ?

समाधान-पाचा ही भावांसे प्रयोजन है, क्योंकि, जीवांमें पाचा भाव पार जात है। किन्तु दोण दृथ्योंमें तो पाच भाव नहा है, क्योंकि, पुत्रल दृष्योंमें भीर्विक भार परिणामिक, इन दोनों हा आजोंकी उपलब्धि होता है, और धर्मास्तिकाय अध्मास काय, आकारा और काल द्रव्याम केवल एक पारिणामिक भाव हा पाया जाता है।

यस--मायनाम जायरे परिणामका है, जो कि तीय, मद निनरामाय मार्

कपसे अनक प्रकारका है। उनमें तीय मद्भाव नाम है-सम्यक्त्यको उत्पत्तिम्, आयकम्, विरतम्, अन तानुव धी क्यायके विस्तानम्, दरानमाहरू संपणमें, क्यायाँव उपशासनोंमें, उपशास्तवपायमें, संपन्नामें, श्रीपनाहर, आर जिन मगयान्स नियमसं अस्तामनाम, उपदान्तकषायम, ध्रपनाम, धार्म प्रतान

उक्त गुणधर्मा निजरामें संख्यात गुणजणी कमस विवरीत अधात् उचराचर हीत है है त ह वामस्वपनवरास्त्व संबादमादिवशदिति थम, आदातुमहासीत्रवास्वादावादात् । त रा री 1 TL 20 11-10

पर्दान सुनुरिद्वपरिणामाण वगरिसायगरिसच तिन्न मदमावो णाम । एदेहि चैव परिणामिह अमेराज्ञन्याणाए सेटीए जम्ममडण कम्ममडणज्ञाग्वित्वीयपरिणामो वा णिजसा भागो णाम । तम्हा पचेव जीममारा हृदि णियमो ण जुज्यदे १ ण एस दोसो, जिद जीमारिद्वव्यदेश तिन्द्र-सदादिभागा अभिण्या होति, तो ण तेर्सि पचभारेसु अतन्मावो, स्वन्यादो । अह भेदो अराज्येज्ञ, पचण्डमण्यदरो होज्य, एदेहितो पुधभूदछङ्कमावाणु वलमा । मणिव च-

ओद६ओ उनसमिओ खहुओ तह निय खओपसमिओ य । परिणामिओ दुभागे उदएण दुपोग्मटाण ॥ ॥ ५ ॥

भावो णाम कि १ दन्वपरिणामा पुरुपाररहोडिवदिरिचाङ्कमाणपरिणाग्धाराजस्तिय-दन्व वा । यस्त भावा १ छण्ड दन्याण । अध्या ण कस्सर, परिणामि परिणामाण

इन पुरुषिय परिणामां । मनपताका नाम तीयभाव और अवकरेताका नाम मदभाव है। इसें परिणामां । हारा अवस्थात गुणभेणाकपते कमीका हरता, यथवा कमझराने उत्पन्न हुए आपन परिणामां । निवासाय कहते है। इसलिए पाव ही जीवकं भाव है, यह निवस युन्धिनत नहीं है।

समाधान—चह बोह दोच नहीं, पर्योष, विद जीवादि द्वाचसे तीय, मद शादि भाव अभिन्न हात हैं, तो उनका पाच भाषोंमें अन्तमाव नहीं होता है, क्योंकि, वे क्यव मुख्य हो जात है। अथवा, वाद भेद माना जाव, वो पाचों भायोंमेंच कोह एक होगा, क्योंकि, इन पाच भाषोंस पृथम्यत एका आप नहीं वाया जाता है। बहा भी है—

श्रीवृषिकभाष, श्रीपरामिकभाष, धारिकभाष, धार्योपरामिकभाष श्रीर पारि जामिकभाष, प पाच भाष हाते हुं। इनमें पुहलोंके उत्यस (श्रीवृषिकभाष) होता है ॥ ॥

( भव निर्देश, स्वामित्व आदि प्रसिद्ध छह अनुयोगद्वारोंसे भाषनामक पदार्थका निजय विचा जाता है—)

श्ववा-नाव नाम विस वस्तुरा है।

ममाधान—प्रव्यक परिणामका अथवा पूबापर काटिस ध्यविरिक पतमान प्यायसे उपलक्षित ब्रम्यको भाव कहते हैं।

द्वारा -भाव क्रिसंक होता है। अधात आवका स्वामी कीन है है

समाधान—खरों द्रव्योंके भाव होता है, कथान् भावोंके स्वामी छहाँ द्रव्य हैं। अथवा, हिस्सी भी द्रव्यके भाव नहीं होता है, क्योंकि, पारिणामी भीर वारिणामके समह सगहणपारो भेदाभावा। देण भागे। कम्माणमुन्यूण राज्य स्वर्गायमेण कम्माणम्यम् समागदो ता। तत्व जीवद्वयम्म भावा उत्तर्यकारणेट्टिंग हति। योगम्यव्यासा प्रक्रिक्त सम्माण्यवस्याः प्रक्रिक्त विस्माणे ता उत्याजनी ममाण चदुण्ड द्व्याण भागा ग्रहावरे उपार्की क्रिय भागे। द्वाविष्ठ चेत्र, गुणिव्वदिरयेण गुणाणममभगा। देवविष्य भागे। वास्त्रिक्त अपान्याणमिद्वा, प्रमानिवासम् ममणेद्वा, प्रमानिवासम् विदेहेदेवत्त, जागामस्य जोगाहणउम्बणम्, रास्ट्वयम्म परिणामहन्त्रमिवारि। वास्

दिजो म्पजनिको जहा- भन्नस्म असिद्धदा भन्नत्त मिर्ग्यनम्पन्नमे इवारि । आर्थित अपजनिको जहा- केन्नस्म असिद्धदा भन्नत्त सिर्ग्यसम्बद्धाः । सादिजो स्पन्नविको वहां स्वारित अपजनिका वहां । सादिजो स्पन्नविको वहां सम्बद्धाः सिर्म्यसम्पन्तस्पर्द्धाः सिर्ग्यस्य सिर्ग्यस्य अस्ति । किंदिवो सावारे ओरटजो उत्तरिक खडां । किंदिवो सावारे ओरटजो उत्तरिक खडां । सावारे सिर्ग्यस्थिते । पारिणामिजो किंप्यक्षिते । सावारे वो सो औरजो वीवराजनिक

नयस कोई नेद नहीं है।

श्रक्का---नाव क्रिसेन हाता है, अर्थोन् नावका सावन क्या ह*ै* 

समाधान—भाग, नमीं है उदयसे, त्यसे, त्रोयदासंसे, हमीह उपदासन, धार स्वभारते होता है। उनमेंसे जीउठ यहें भाग उन पायों हा नास्योंसे होते हैं। पुत्रकट यहें भाग क्योंके उत्यक्ते, अग्रा स्वभारते उत्यव हात हैं। नगा ध्रम वार् क्रयोंके भाग स्वभाषते ही उत्सव होते है।

ग्रहा-नाज पहा पर होता है, अर्जात् आपका अधिकरण क्या है '

ममापान—भाव द्रत्यमें ही होता है, क्योंकि ग्रुणाक विना ग्रुणांक रहन असम्मद्र है।

द्युका—भाव स्विन राख तर हाता है ?

समापान—नाव नर्नाद निघन ह । जसे- जनस्वार्धेक अधिवता, प्रताले धायक गमनंदतुना, अधमालिकायके स्थितिबतुना, अकाराद्रस्यक वर्गाहनस्वर्धना भार धा उप्यक परिधाननदुना, हत्यादि । जादि सान्तवान, जस- अस्वराध भाराद्रता, नत्यत्व, मिथ्याच, वसयम इत्यादि । सादि वस्त्वमाय जसे- इयद्यक्त, धनस्वरुद्धान, हृत्यादि । सादि सान्त भाव, जस- सम्यक्त्य वार सयस धारपहर ता

भार दुर जायाँक मिथ्यात्व, वस्त्रम इत्यादि ।

श्रस—भाव हिनन बकारका हाता ह रे ममापान—भावपिक, नीपक्षतिक, कापिक शायापक्षतिक और पारपातिक भेदसे मार पात्र बकारका है। उनमेंल चा चाहपिकमार नामक आंत्रहणका मार

र भीतवनिष्ण विश्व मोशा मानव जो सरव स्तृतान्त दाववणा वानिष्य व La 🍕 र, र

सी टाणटा अहनिहा, नियप्परो एक्क्नीसिनिहा। क्रिं टाणी उप्पचिरेऊ हाण। उच भागणुमने निवेसपरूजन गदि दिंग उसाया वि च भिन्छादसम्मसिद्धरण्याम् ।

रेस्सा अस्त्रमा चिय होनि उदयस्य हाणाह ॥ ६ ॥

मपहि एदेमि नियप्पा उच्नद्- गई चउन्निही णिस्य निरिय-णर-द्वमाः ची िंगामिदि विविद्ध रबी पुरिस पानुस्य चिद्दि । क्याना चाउटिन्हा नाहा माणी माया रा वरपानाव त्यानक रचा नावण जन्न ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञानक ज्ञानक ज्ञानक ज्ञानक ज्ञानक ज्ञानक ज्ञानक ज्ञानक ज्ञानक ज चिदि । मिच्छादमायामेयिदिह । अमिद्रसमयिदिह । क्रिममिद्रस । क्रिक्टममाद्रयमामक्य अध्याणमे अभिद्ध । लस्मा छटिरहा । अमनमा ज्योरिहा। जर् मन्द्र वि जरूनीम विद्यास ति (२१)। व स्त्रादि-छम्यस्ण-छमपडणादिनानस्या भावा वस्य विस्तृति ! गदीए, पदिनिम्नदेवस्य मदिउदयोत्रिणाभाविचादाः। ण लिमानीहि विपहिनास, मस्य महाविद् विषयवाभारादो ।

हैं, यह स्थानको अवस्ता बाढ प्रकारका भार विवस्तको अवस्ता हदीस प्रकारका है।

समाधान-भाषकी उत्पत्तिक कारणकां स्थान कहत है। बहा भी है-त्तराद्यान् — कावण अर्थात्तव वारूपण अर्थात् अर्थात् अर्थात् ॥ व -मति, हिंग, वचाय, मिच्यादर्चन, असियाय, सहान सहस्या और सारास्त्र स्ट भीरियक भायक भाड स्थान दात ह ॥ ६॥

के भावक बाद क्यान दान द ॥ २॥ अब दन भाड क्यानीक विकृत्य कहत हैं। यति बार सकारको है- नरहस्पति त्रवंदमति, मुख्यमति और वंदमति । जिस्ता तीत प्रवासक व व्यक्तित प्रवासक व व्यक्तित । जिस्ता तीत प्रवासक व व्यक्तित प्रवासक व व्यक्तित । विषयमात, वर्षणात बार प्रवासक हूं नाम मान माना भर साम प्रस्तात प्रकासन वर्षणात्मा नेपान सार प्रवासन हूं नाम मान माना भर साम प्रस्तान प्रकासन प्र महारका है। असिखान यह महारका है।

ममापान – भद्र वर्मोक सामान्य उदयका असिकान्य वहत है।

अवात एक प्रकारका है। उत्त्या छड प्रकारका है। अस्तवस एक प्रकारका है। इस प्रकार व सब प्रितकर भाइविकासवर हजीस विकास हात ह (२१)।

विद्या — पांच जातियां एवं सब्धान एवं सहस्रत आहि श्रीहावक्यांच वर्ष भधान बिस भाषमें भागांन दात है ?

वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः व समाधान---डकः ज्ञानयाँ भावकः गनिनासकः भावविक्रमावनं भन्तभोव होताः ह वर्षाक हत जातम सरसाम भाविका उच्च गतिनासकस€ उच्चका भावनाभादी है ० प्रचार ६० नवान वरुपान बावका उदय गानवासकरू ज्वयम वायनावादा ह हैंस स्परमाप्त रिम क्याप भाई सहरिक्षावास भी व्यक्तिका नहीं भाग है क्याफ उन भाषाम उस प्रकारकी विवस्तावत अभाव है।

उत्तमिओ नानो ठाणटो दुनिहो । नियप्पटो अद्वनिहो । निणट च-

सम्मत्त चान्ति दो चय द्वाणाहमुत्रमम होति । अद्विवयणा य तहा कोहाइया मुगटका ॥ ७ ॥

श्रोतमियस्य भागस्य नम्मच चारिच चेटि दोष्णि हार्गाणि ! हुने ? टनम्म सम्मच उत्तसम्बारिचिविदे दोण्ह चे उत्तरमा । उत्तम्यमम्मचनेयिदि । श्रोतमीयः चारिच सचिदि । च जहा— णगुसयोद्द्रमामणदाए एय चारिच, इरिगेद्रुप्तामणदाए विदेय, पुरिस-रूप्योप्तमायउत्तमामणदाए विदेय, प्रीतुप्तमामणदाए चडत्व, माणुक सामणदाए पचम, माजोबसामणदाए उद्घ, रोहुप्तामणदाए मचममोत्रमिय चारिच । भिष्णकञ्जिरोण नार्णभेदिविद्दी उत्तमीय चारिच मचिदि उच । जण्डा पुष् अणयप्यार, समय पिंड उचनममेटिव्ह पुत्र पुत्र अमस्वज्ज्ज्याणमेटिणिज्ज्ञराणिषच परिणाह्यस्या। खडश्रो आगो टाण्डो चचित्रहै । वियप्यादो णगिदिही । मिण्ट च—

औपरामिक्तावस्थानकी अपेता है। प्रकार और यिक्सकी अपता <sup>आह</sup> प्रकारन है। कहा मा है--

भीपग्रमिक्सानमें सम्यक्त और चारित ये दें। ही स्थान होत हैं। तया और श्रमिक्सायके निकस्य आढ होते हैं, जो कि कोपादि क्यायोंके उपशमनक्त जानना चाहिए॥७॥

भीपश्चिमसभाषके सम्यक्त्य और जारित, ये दो ही स्थान होत हैं, त्याँकि भीपश्चिमसम्पक्त्य और भीपश्चिमक्चारित ये दो ही सात पाये जाते हैं। इनमेन और श्चिमक्चार्यस्य और भीपश्चिमक्चारित ये दो ही सात पाये जाते हैं। इनमेन और श्चिमक्चार्यस्य एक प्रशासका है । जन नष्ठ प्रकार के स्वत्य के प्रशासका स्वत्य स्वत्य का स्वत्य स्वत्य स्वत्य स्वत्य जारित, इत्य स्वत्य का स्वत्य स्वत्य का स्वत्य स्वत्य

शायिकभाव स्थानकी अपेजा पाच प्रकारका है, और विकल्पकी अपन्ना नी

प्रकारका है। कहा नी ह-

१ क्ष्यक्षपारिका व व २, १

ट्यीजो सम्मत चान्ति दसण तहा गाण । दाणाह पच खहर भावे निजयासियाह हू ॥ ८ ॥

सदी सम्मन चारिच णाज दसर्जामिदि पच टाणाणि । तस्य सदी पच विषणा दाणन्ताह-भेतुवसीया-वीरियमिदि । सम्मचेत्रयविषणः । चारिचमैयीयणः । इरस्याण-मेयियणः । इरस्द्रमणनेयविषणः । एव राह्त्यां भावो वारियण्याः । राजोवसमित्रा भारो सावदो सन्तरिहो । विषणको अन्तरसविहा । आजित च—

> णाणण्याण च तहा दसण-छदी तहेव सम्मच । चारित देसजमे सत्तव व होनि ठाणाड ॥ ९ ॥

णाणमणाण दमण रुद्धी नम्मच चारिच सजमानजमाँ चेदि मच हाणाण । तस्य णाण चडिन्द्द मिद्द सुद श्रीध मणपण्यसणाणितिद्दि । चत्रस्याण किण गहिद्द ! ण, तस्म खार्यभावादा । अणाण तिरिद्द मदिन्युद्द विह्यञ्चणाणितिद्दि । हमण तिरिद्द चम्दु अचम्दु आधिदसणितिद्दे । चत्रत्यसण ण गहिद्द । दुरो ! अपणा क्रिसाहिसम्मस्य

दानादि रुध्यियाँ, झायिक सम्यक्त्य, झायिक चारिक, झायिक दणन, रूपा झायिक झान, इस प्रकार झायिक आयमें जिन नामित एक्ति रूपान दान हैं ४८॥

्रिप, सन्यक्त्य, चारिक, द्वास, द्वास, य पाच स्थान सार्वयक्षमध्ये द्वास ह। उनसे स्विथ पाच स्वारची है- सार्विय हान, सार्विय जान, सार्विय आप, सार्विय आप सार्विय होने स्वार्विय प्राप्त सार्व्य क्षाप, सार्विय आप सार्व्य प्राप्त प्राप्त क्षाप्त प्राप्त सार्व्य है। सार्व्य क्षाप्त प्राप्त सार्व्य है। क्षान्य सार्व्य है। क्षान्य सार्व्य है। क्षान्य सार्व्य है। क्षान्य सार्व्य है। सार्व्य है। सार्व्य सार्व्य है। सार्व्य सार्व्य है। सार्व्य सार्व्य है। सार्व्य सार्व सार्व्य सार्व सार्व सार्व सार्व्य सार्व सा

मान, भन्नान, वदान, लिध, सम्यवस्य, खारिश और इदासयम, य सात स्थान

सायापनामक भायमें हातृ हैं ॥ ९ ॥

बान, भज्ञान, दर्शन, ल्लांध, सम्यक्त्य, आदित आद सवमासयम य सात स्थाब शायापरामित्रभाषन है। उनमें मति, धृत, भयधि आर मन प्रययक अदश्व हान आर मनारना है।

श्चना---पहांपर वानॉमें वच रवानका प्रहण क्यों नहीं किया गया ?

समाधान-- वहीं क्योंकि यह सायक नाय है।

तुमति दुःगृत भार विभवक भहतः भक्षान तीन मनारना है। बपु भनपु भार भवपिक भेदस दर्शन तीन मकारना है। यहापर दशनोंने कववदरानका धहन नहां खएण समुन्भगादो । ठदी पचित्रहा दाणादिभेएण। सम्मचमेपितिह वेदगराम्मचर्गारसम् अण्णसम्मचाणमणुग्रुकमा । चारिचमेपितह, सामाइयछेदोवङ्वावण परिहास्तुद्भित्रम् वित्रक्षाभागा। सजमासजमो एपितहो। एवमेदे सन्दे ति नियप्पा अङ्कारस होति (१८)। पारिणामिओ तिनिहो मन्गमन्त्र-जीवचमिदि । उत्त च-

> एय ठाण तिष्मि त्रियपा तह पारिणामिए होंति । भाराभावा जीरा असरणदे! ेचेर बोलस्गाँ॥ १०॥

एदेसि पुरुरुत्तभागीयप्पाण सगहगाहा-

इमिग्रीस अइ तह एव अद्वारस तिष्मि चेत्र बोद्धव्या । आदश्यादी भाग निवण्यहो अणुपातीण ॥ ११ ॥

क्या गया है, क्योंक, यह अपने विरोधी कमके शवस उत्पन्न होता है। दानारिक भेरूमें लिध्य पात्र प्रकारकी है। सन्यक्ष्य एक प्रकारकी है, स्यापन्न एक प्रकारकी है, स्यापन्न एक प्रकारकी है, स्यापन्न एक प्रकारकी है। सन्यक्ष्य एक प्रकारक ही, क्योंकि, यहापर सामायिक, छेरोजस्थापना और परिहारिय कि प्रवासकी विषाण प्रमास है। स्यापन्न एक भेरूकर है। इस प्रकार मिलकर ये सब विवश्य महारि हों है (२८)। पारिणामिक माय, सन्य, अभस्य और जीवस्वक भेरसे तीन महारका है।

पारिणामिकमायमें स्थान एक तथा भ्रव्य, अभ्रन्य और पीयायक भवा विकल तीन बकारक हात है। य विकल्प भारमांक अमाधारण भाष हानल प्रहण कियाव ज्ञानना पाहिस्य ३ रे०॥

थाहर ॥ १०॥ **१न पूर्वो**च भाषोंक विकल्पोंको बतलानवाली यह सम्रह गाथा **६**०

भौदयिक आदि साथ रिकल्सोंकी भारता आरुपूर्णीय हकीरा, आठ, ता, सङ्गार्थ आर तीन नरपाठ हैं. यसा जानना चाहिए ॥ ११ ॥

६ कामक मञ्चन रच्याप्रद्वास्त्र १९४० वर्षः सन्तर अवाहितस्यसाययसम्बद्धान । तः प्

२ अपन-प्रव्यवस्थित । १ मृ. २ ० १ ४ स्प्रता वहत्त्रदा आरा ४८मश्य वस्ता वयत्त्र । ६वता अधानती १९९५ ।

क्ष्यानुसार पर प्रस्तवरसम्ब वृक्ष्यानसम्ब वस स्वित्र प्रवासी वस्त्रवृत्ते, क स्त्राचनम् मास्त्र सास वृक्ष्यानसम्ब वना वृक्षि क अस्य स्वास्त्रवर्ता र वर्णना वहस्त्रम् सार प्रवास वस्ता वस्ता वस्ता ।

अन्दरनुरायाम्बद्धाः । १ स स २ ० २ द्वराप्तस्य साम्युक्ताः १ स २ २ 1 1-1

1=4

माराज्याने विद्वसंदर्भाण अपना मिन्नादिय पहुच छनामभगा । सिन्नादिणने स मन्ता ! एकी गुणहाण जीवनमाव वा बहरा भावा जिल्हे मण्णिवद्वि तीम भाराण मण्डियारीस्म विष्या । एम दृ वि चदु प्रचमनामण अमा प्रत्येनति । एममनामण न्या- नार्स आदस्या वि <sup>।</sup> मिन्डादिही अमनदा य <sup>।</sup> दमणमाहणीयम्य उरण्य मिन्डागिहै नि भारा, नगजरी वि उजमयानीय कम्माणमुद्रम्य । एद्य रमण मध्य विषया प्रसद्ध्या। एत्य मुचगाहा-

ण्योतस्प<sup>र</sup>हदा स्त्यावभाविन च प**्रहद**ा

मध्य समानकः समाहतः सनियानकः ॥ १२ ॥

ण्डस्म भारस्म ज्रणुगमा भाराणुगमा । तृष दृतिहा विहमा, आपण मगहिरा, आदनण अमगादित चि णिस्या दुनिहां हानि, चिदयसा णिहयस्य मजरामारा ।

भववा, मानिवानिवची अवस्त भावाँच वर्चान भग हान हैं। पुरा--सानिपातिक यह कौनसी सम्रा ह ?

समापान—एक हा गुणस्थान या जीवनामासम् जा बहुनसः भाव भावर एकविन वान है, उन भावांकी लाजियानिक वसी सम्रा है। वन सामान प्रभाव प्रभाव प्रमाणका व . अप उन्न भारात प्रकृष्ण मेंने चार श्रीर वाल भाषात स्थानक होतनाज भग वह जान है। उनमेंस रक्सवामी भग देश प्रवाह है- श्रीहावस शहावस्थान

नाः पद आरा द । प्राचाः प्रभावाः । प्राच्याः । स्ट स्वाद क् नाद्यकः सादायक्रमावः अस्य यह औरर सिध्यार्थात् भार अस्यम् ह । ब्राचमाहनीयक्यकः उदयस् विस्टार्शकः तह मात उत्तर हाथा है। शतमात्रात्ती बमाब, बहंतरा, अशतम तह ताब उत्तर हाथा त्रात्ति । दक वक प्रमार वहत हैंद शहराश हुत (यह ) शाहि हहेगान हैंगे, Et eiterte mitter die mie gegen fam de und gegen de gegen

देश पात्ता । भारता प्रतास प्रमाण भागा है। यथा देश पर के साथ प्रमाण भागा है। यथा देश पर ही सीने अगह नविधा जाह क्या वह का प्रवासक २ ज्यान का प्रवासक जाता है। तथा है जा वह का पह का तथा के अपने हैं है के 

हार 14 जबारक मातव जीवामका नाता ग्राम क्रम के स्था अट्टा स्थल Mattal biat & 1 minist stradys with establist workelbes and more entrances of the contraction of the contrac ओघेण मिच्ठादिहि ति को भावो; ओटडओ भावो ॥२॥

' जहां उरेमो तहा णिरेमो ' चि जाणानणहुमोर्न्नणीच भणिर । अपाहिराष पचया तुल्ल्णामप्रेया इटि णायाडो इटि-करणपरो मिन्छाडिहिमरी मिन्छत्तमार मणीरी पचसु भारेसु एमा को माना चि पुन्छिंद ओडहाना माना चि तित्थयरायणारा विक ज्झुणी निकित्यया । को भागो, पचसु भागेसु करमी मानो चि भणिर हैति। उस भरो ओटडओ, मिन्छत्तरम्मस्य उत्पण उप्पणमिन्छत्तवरिणामी क्रम्मीद्वजीय वि ओटहुओ । णणु भिन्छादिहिस्स जण्ण वि भावा जािव, णाण-उसण-गरि लिंग-कुमार मन्यामन्यादिभारामारे जीतम्य समारिणो अभारप्यसगा। मणिद च-

> मिन्छचे दत्र भगा आसारण मिस्सए नि प्राह्मत्या । निराणा ते चन्हाणा अभिद्रसम्मन्स एमत्र ॥ १३ ॥ दसे खजाउसिए विख खबगाण जणवीस त । जोसामगेल प्रथ प्रथ प्रणतास भारदी भग ॥ १४ ॥

ओषनिदेशकी अपेशा मिथ्यादृष्टि यह कीनसा मान है ? जैर्गिक भा है॥२॥

'जैसा उद्देश होता है उनी प्रकार निर्देश होता है' इस न्यायर प्रापनाथ मुझ ' ब्रोच ' ऐसा पद वहा। अ है, अभिधान (शन्त) और प्रत्यय (ग्रान) तुस्य नामगर होते हैं, इस न्यायस 'हति' करणपरक अर्थात् जिसके प्रधात् हतुरायक राविनार थाया है, पेसा 'मियादि ' यह शब्द मिथ्यात्वके भावका कहता है। याचा भागम यह कान मान है ? वसा पूर्वनपर यह बीदियक मान है, इस प्रकार तार्ववरक मुस्स दिष्यप्यति निरुटी है। यह यौन माय ह, अ ग्रीत् पाचा भार्योमेल यह बीनसा भार ६ यह तालव होता ह । उदयस जा हो, उस औदयिर कहत हैं । मिध्यात्परमह उद्यक्ष उत्पन्न दानपारा मिथ्यारवर्णारणाम वर्मोद्यजनित दे, अत्रव्य श्रीदीयक है।

मुक्ता—मिय्यात्रिक अन्य श्रा भाव हात हे, त्म ग्रान, दक्षन, गति, निग कराय, मञ्जल अमञ्जल जाति भागोंक अभाव माननेपर ससारा जीवक जाताम मनग भाष्त्र हाता है। वहां भी ह--

मिष्यान्यगुणस्थानम् उक्त भागीसस्य श्री दश भग हात है। सासादन भार निर्म गुणस्यानम् भा इसी बहार दण दण सम जानना चाहिए। अविरतसम्बन्धाः गुव स्यानमें व ही भग विगुणित आर चनुरान अर्थात् (१० x ३ - ४ = २६) ग्रुबोत हो । हैं। इसी प्रकार य छव्यास अग शायापानिय दाविस्त, प्रमत्तरायत और अप्रमत्तावत गुपस्थानमें भी हात है। अपर्थायांत्रा र आरों अपर्कोक उद्योस उद्योस भा हात है।

र सामन्यन मान्य मिष्याण्यास गार्यास्था मात्र । स वि. १,४ विष्य सञ्ज्ञानस्मा १ स इ.स.च्या १६६६७वस १५ वर्ग ।

उपरामधर्णात्राले चारों उपरामकॉम पृथक् पृथक् पैतील भग भावनी अपेक्षा है

भिषार्थ-- उपर वतलाव भवे भगाँमा स्वधानरण इस प्रमार है- भौरायमा न जार करर ववलाव गव ववाला स्वश्चित्रण १व अनार हु- बाहावना। पाचा सूत्र भाषांतम मिच्यात्त्यगुणस्थातम वादविर, ह्यायापतामिक वार पारिणामिक, ह राजा पुर भाषामण सम्बन्धात्वा अस्थानम भादाधन, स्वावाधशामक बार पारणामक, प तीन भाव हात हो। जत अस्यामी या अत्यनस्यामकी व्यस्ता य तीन भग हुए। इनके ात नाप वात हा जब अवधाना या अव्यन्तवाताना अपहाय वात मन उपाहन हिस्स्यानी अपनी वीत ही हात हैं- सामुचिन सायापसामन भीत्रिक पारिणामिक कराजाम का का वान हा हात है- बादाजन सावाजस्थामन वादाजक जारजामक और सावाजमानक पारिजामिन। तानी भागका स्वागक्त विस्वाजी भग एक ही होता त्रार साथार अन्य सारणामार (तावा मानारा स्वामक्य विस्तानामा मा ५५० टा बाव है। इन सात भयों के सिवाय हरसवामी तान भग और हात है। उस- भारविक और व का जात काक स्वचाव द्वाराया तात का बाद हात है। उस्त आदायर बाद विक्र, मायायसमिक सायोगसमिक और पारिणामिक पारिणामिक । इस प्रकार व सर (४३) साथावरामिक सावावरामिक जार जारणामिक जारणामिक। इस मकार प्रस्त मिलाकर (३+३+१+३=१०) मिक्नात्वगुणस्थानमें हरा भग दात है। य ही देश भी ताताहरू और मिश्र गुणस्थानम् भी जातना चाहिए। अगिरतास्थानाहि राज्यानम् पार्वा मूर्रभाव हात है हसलिए यहा मत्वरमवागी वाच भग हात है। वास् द्वाण्याम पाम मृत्याम हात ह शाल्य पदा मयानामा पाम मा द्वात हा पा न आयोक जिल्लामी भए हें हात है। कि तु उनसर हरा गुणस्थानमें भाषामिक भीर नावार १६७४।मा नम् इत्हात दशक्ष उनमत् ३० उनस्य अन्यामा नाव ॥मा नार हापिरमायका स्थामी भग स्थाय नहीं, क्योंकि, वह उपरायक्षीमें ही सम्भव हो। प्राचन माध्या भग सम्भव नहा, प्रयाक, यह उपसमध्याम हा सम्मव हा अन रममेल यह घटा रेन पर दिसयागी भग महि पाय जात है। पार्म माणार जिल्लामा भग दश हात है। कि तु उनमें क यहापर शायिक और शाय आ वाहा था आ आवाक साबिक नीयामिक-वारिणामिक भीर साबिक भीवसमिक सावायामिक साम्राधक भारताया भीवसमिक सावायामिक स्व वीक भार स्वायन नापासिन पारणामनः अस्य सायन भाषसाम्य सायापामनः, प्रवान भा सन्त्रय नहा है जनवर्ष राष सान ही भा हात् है। पाची प्रायोक वनु स्वार्ग पाण्यम सञ्जय नहीं है जनस्य यहापर भाव हा अग हा तहा पाचा अधाक चन्न स्वामा पाच अग होत है। उनस्य यहापर भावविक सामापरासिक सामिक चारिकासिक, तथा अविविक् वता हु । ज्ञानक वर्धावर जारावन सावावस्थान साववस्थानम्, तथा भारावस्थ तथापरामिक गणगमिक पारिवामिक च देश ही भग सम्बद्ध है "ए गीन मही। हसक् हात्वापसामन नामानाव पार्वामक च वा दा आव स्तन्यव व ाव नाम महा। इसका कारण यह ह कि यहावर आयिक और जायामिकमाव साथ साथ महीं पार जात है। इसी कारण पत्रमयामी भावा भी यहां अभाव है। इनके अतिरिक्त स्परायामी भर्मी इता पारण प्रवास्थामा का प्राची पठा जनाव छ। याच जावारण रूपण्यामा सवा सन् भावारणास्त्र भावाषणीसङ् वार्तावक वार्तवक वार्त्यास्त्र पारणासिक पारणासिक व वात भव भार भा हात है। जाप अस्क जार सामवरण प्राप्ताचन पदा गाण्यय गदा है। इस प्रकार प्रयुक्तवानी पात्र हिस्सामी मा ।शस्स्यामा साम चनु स्वामी हा है। इस प्रदार प्रयत्नवामा पात्र । हस्याचा आ अस्ववाचा साम बनु संपाण हा ओर हेन्स्यामा नाम य स्वय ।प्रशाहर ( + + + 5 + + = ) अस्वनस्थरसार् युणस्थानमें दुर्गास अम् हात है। यू शु रूथाय अम् हा । यू मा अस्ति अम्पासका भीर अम् सन्तरम् गुणकासम् भा हात् ह। अवस्थानिस्या ग्राम भाषामासम् सारासस् न प्रत्यक्ष पुरान साम का हात है। त्यार उत्पादक स्व अन्य अवस्वातां नाम साम क्षेत्रक दिता गर प्राप्त साम हो हात है। उत्पाद जनक प्रवस्तवासी ज्या साम विस्तवामा अमा हरू । प्रत्यामी अमा तार जार जेने सवामा अमा वक हाता है। स्वा चारा आवाह रामयामा चार श्रेष और श्री होत है। इस प्रदार सद स्वासक (४४ +४४ + = ) उद्योग भी स्वयं उद्योग प्राप्त स्वयं स्ययं स्वयं स्ययं स्वयं स्य उपमाध्यम् नव्यापा ज्ञास मणस्थानाम याजा हा मूर भाज सम्बद्ध है क्याह प्राप्त प्रत्यक्तमयामी पात्र भग हिस्स्यामा हुन भग विश्ववामी हुन भग चतु स्थापी राज्य

तदो मिच्छादिद्विस्म जोदद्वजो चेन माना जिल्ला, अण्णे भाना णिट्र वि प घडदे ? ण एम दोसो, मिच्छादिद्विस्म अण्णे भागा परिव्र ति मुत्त पटिमहामान मितु मिच्छत्त मोत्तृष जे अण्णे गढि लिगाडओ साधारणसामा ते मिच्छाटिहिनस्स ग्रार ण होंति । मिच्छत्तीदभो एक्को चेत्र मिन्छत्तस्य कारण, तेण मिन्छारिद्वि नि गा ओदहओ ति परुनिदो ।

सासणसम्मादिहि त्ति को मानो, पारिणामिओ माने। ॥३॥

पत्य चौदओ मणीट- मारो पारिणामिओ चि णेद घडडे, अणीहित प्रव प्पण्णस्य परिणामस्य अस्थिचित्ररोहा । अह अण्मेहितो उप्पत्ती इ उज्जिन, म ह पारिणामिजो, जिक्कारणस्य सकारणचित्रेरोहा इदि । पन्हिरो उन्चदे । त बहा- ब कम्माणसुदय-उत्तमम खड्य खत्रोतसमेहि तिणा त्रण्णीहते। उत्पर्णा परिणामो मा परि णामिजी भण्णिक, ण णिस्कारणा कारणसर्वरेणुव्यन्णपरिणामाभाषा । सत्त पमयत्तरम भग होत ह और पचलयोगी एक भग हाता है। तथा स्वस्योगा भग चार हा हा हैं, क्योंकि वहापर क्षायिरसम्यस्त्रके सात्र जायिरभावरा अन्य भद्र सम्मव नहीं है। इस मरार सर मिलारर (५ + 10 + 10 + ५ + 1 + ४ = 3 ) पैतास भग

उपरामधेणीके प्रत्येक गणस्यानमें होते हु । इसटिए मिथ्यादृष्टि जीवर रचर एक औत्रियर भार हा होता है, और नम

भाग नहीं होते हैं, यह कथन घटिन नहीं होता है है

समाधान-यह कोह दीय नहीं, क्योंकि, 'मिथ्याविषक श्रीदियक मार्व अतिरिक्त अप मात्र नहीं होत है, इस प्रकारका स्वमें प्रतिपेध नहीं किया गया है। किन्तु मिथ्यारपरो छाइनर जो अन्य गति, निम आदिर साधारण भाव ह, र मिथा र्दाप्टत्यके पारण नहीं होते हैं। यह निध्यात्वरत उदय हा मिध्यादिश्वरत कारण है इस्रिट्य 'मिथ्यार्दाष्ट' यह भाग औरियन यहा गया है।

मामात्रनयम्यग्दष्टि यह जीनमा भाव है ? पारिणामिक भाव 🖥 ॥ ३॥

ग्रा-यहा पर शकाकार कहता है कि 'भाव पारिणामिक है' यह बान घटित नहा हाती ह अयोषि दूसरोस नहीं उत्पन्न होनेपार पारिणामर अस्तित्व विराध है। याद अयस उत्पत्ति मानी नाज ता पारिणामित्र नहीं रह मकता है, क्या है। निष्कारण यस्तक सकारण उसा जिसाध है?

समाधान-- प्रतः वाकाका परिहार कहत ह। यह इस प्रशार है- बा क्सी उदय उपराम शय आर शयापमर जिला आय कारणींस उत्तम हुआ परिणाम है, वर्र पारिपामिक कहा नाता है। न कि निकारण आपका पारिणामिक कहते हैं, देवाहि, भागा णिक्सारणा उपलब्धतीदि चे ण, निमेसमत्तादिसस्येण अपरिणमतस्तादिसामण्याणु-वलमा ! सामणमस्मादिद्विच पि मस्मन चारिनुभयितरोहिनणनाणुरा विवासस्पदय-मतरेण ण होदि नि जोदह्यमिदि क्रिण्णेच्छिजनदि है मच्चमय, तिंतु ण तथा जप्पणा अत्थि, जादिमचदुराणद्वाणभागपरूगणाण दमणमोहप्रदिरिचनेगरम्मसु विवस्तामावा । तदो अप्पिदस्त दमणभोहणीयस्य कम्मस्य उद्गण अत्रममेण राएण खुआरसमेण वा ज होदि चि णिक्सारण सामणसम्मच, अने चेर पारिणामियच पि । अणण णाएण सहर भाराण पारिणामियच पनजनदीदि चे हाँदु, ल शेह दोसो, निरोहाभारा । जण्णभारस पारिणामियपपदारी किणा कीरद है ज, मालजनम्मच मोत्तूज अध्यदक्रमान जुप्पव्यास्म जन्मस्य भागस्य अग्रवस्था ।

कारणेर विमा उत्पन्न हानवारे परिणामका अभाव है।

श्वका-सन्त्व, प्रमयत्व आदिव भाव कारणक विना भी उत्पन्न हानपाल पाव जास ≡ १

ममाधान-नहीं, क्योंकि, विदाय खरा आदिके स्वकपस नहा परिणत हान यार सरवादि सामान्य नहीं पाय तात है।

गुरा—सासादनसम्बन्दद्विपना भी सम्बक्त्य और चारित्र, इन दानोंद्व विराधी अनम्तानुराधी चतुष्तव उदयक विना नहीं हाता है, इसिंट्य इस आदियक क्यों नहीं मानत है।

समाधान-यह पहना साय है, बिन्तु उस प्रकारकी यहां विषक्षा नहीं है, क्योंकि, आदिक चार गुणस्थानीसम्बन्धा आर्योकी प्रस्तवामी दशनमाहनाथ समस् सिवाय द्वाप क्रमीन उद्यक्त विवश्यका भभाव है। इसलिए विवस्तित इसलमहर्नायक्रमक उदयस, उपरामस, भग्नेन अथवा श्रयापरामस नहीं हाता ह, अव यह सासाहन सन्यक्त विष्यारण है आर हर्सालिय इसक पारिवामिकपना भी है।

श्वरा—हत यायन अनुसार ता सभी आयोंन पारिणामिनपनना मसग्र प्राप्त हाता ह है

समाधान-पाँद उन स्थायके अनुसार सभी आयोक पाश्चामिकपनका प्रसम भाता है, ता जान दा कोई दाय नहीं है प्यांवि इसमें काई विराध नहीं भाता।

पुदा-पदि एसा ह ना दिए अप भावाँमें पारिष्णामनपनहा व्यवहार स्यो नहीं किया जाता है ?

समाधान-नहीं पर्योक्ति सासाहनसभ्यक्तपका छाड्कर विवक्षित क्रमस नहा उत्पन्न हानवाण अय कोई अव नहा पाया जाता।

सम्मामिच्छादिहि ति को भागे, सञ्जानमिञ्जो भागे॥॥॥॥

पिदाधिकस्मोरण मति वि जो उत्तरभढ जीत्रगुणावयो मी खुतावनित्र उच्चइ । दृदो ? मञ्चपारणमणीण अमात्री पत्री उच्चिट । खता चेर उत्तममा नवार समो, तिरह जाटे। भागे राजीतमित्रो । ण च मम्माभिन्छन्दण मेन मम्मतभ क्रीति रि उच्चरि, सम्माभिच्छन्म मञ्जादिनण्यहाणुराचीटा । वन मम्माभिन्छन् वज्ञा समिपमिदि ण घडटे ? एत्य पिहिस्ते उच्चरे- सम्माभिन्छन्नण्य मन् मन्द्रणानद्व पत्रो वस्त्रिको जीवपरिणामो उपण्यकः । नाम जा मन्द्रणमा मे मम्मामारता । त सम्माभिच्छन्द्वत्रो ण विणामेटि चि सम्माभिन्छन स्वजात्मित्र । जमन्द्रणमाणे विण सहस्यभागस्ति सम्माभिन्छन्वरत्राण्यो णार्थि वि ण मम्माभिच्छन् स्वजीतमित्रामित्र प्रतिहित्वस्वाद्यास्माभिक्छन् स्वजीतमित्रामित्र स्वतिहित्वस्वाद्याद्यमाभिक्छन् स्वजीतमित्रामित्र स्वतिहित्वस्वाद्याद्यमाभिक्ष्य सम्माभिन्छन् स्वजीतमित्रमानित्र स्वतिहित्वस्वाद्याद्यमाभिक्ष्य सम्माभिन्छन् स्वजीतमित्रमानित्र स्वतिहित्यस्याद्यस्यानित्र सम्माभिन्छन् स्वजीतमानित्र स्वतिहित्यस्याद्यस्य सम्माभिन्छन् स्वजीतमित्रमानित्र स्वतिहित्यस्याद्यस्य सम्माभिन्छन् स्वजीतमित्रमानित्य सम्माभिन्छन्य स्वजीतमित्रमानित्य सम्माभिन्छन्य स्वजीतमानित्र स्वतिहित्यस्य सम्माभिन्छन्ति स्वजीतमित्रमानित्र स्वतिहित्यस्य सम्माभिन्छन्य स्वजीतमित्रमानित्र स्वतिहित्यस्य स्वतिहित्यस्य स्वतिहित्यस्य सम्माभिन्छन्य स्वतिहित्यस्य स्वति

सम्यग्मिथ्यादृष्टि यह शैनमा भाग है १ द्वायोपगुमिक भाग है॥ १॥

धरा—प्रतिवधा रमके उदय होनपर मी जा जीवरे गुणरा अवतर (मा)
पाया जाता है, वह गुणाश तायोपशानिक रहलाता है, स्वॉर्क, गुणोक मरानश्य भावनेंगी शक्ति सामाय क्षय रहलाता है। अवक्ष ही जा उपशम होता है, वह स्वा पश्चम कहलाता है। उस स्वापशममें उत्यव होत्याला भार आयोपशामिक कहणता है। नितु सम्यामध्यात्यक्षकें उद्यव एवं तुष सम्यस्यका कांवला मा त्रवीप नर्यों रहती है, अन्यया, सम्यामध्यात्यक्षकें स्वाप्तिक स्वाप्तिक नर्वे सरता है। हमिन्द सम्यामध्यात्वनाय सायोपशाम्यक्षकें

समापान—यहा उच राजाजा परिहार करते हूँ- सम्यम्मध्यात्वरमक उद्दर हान पर अञ्चामाअञ्चामासक करावित क्यांन साहित या मिनित जानपरिमाण उत्तप होता है, उससे जा अञ्चामा है, यह सम्यन्तरमा अववव है। उस सम्यम्भियाव कर्ममा उदय नहीं सथ करता है, हमारिय सम्यामित्यात्वसमा आयोपरामिक है।

पुरा- अध्वान नागरे विना रेवल धवान भागरे हा 'सम्यामस्यात्र' य

सबा नहीं है, इसिटिए सम्योगिध्यात्त्रभाव भाषापश्चिमक नहीं है ?

ममाधान—उक प्रशासनी चित्रता होने पर सम्याग्यव्यात्त्रभाव तावाणांनिह मन्द्र हैं न हात्र, वित्तु अवस्तान निरात्रस्य और अवस्त्रक्षे अनिरात्रस्यको असी खं शायायात्राम्य है। नयान सम्याग्यव्यात्रने उद्ध्य रहने हुए अवस्तित्य पुत्र आतार्वा तो निरात्रस्य रहना है हिन्तु अवस्त्रक्षे मध्यत्रमञ्जावना असमार रहता है। वि प्रकार शायायरामित्र भी वह सम्याग्यस्यात्र द्वस्यस्य सत्रवाता ही होत्, क्योंक

र सम्याध्यक्षाद्याति स्थापवनिकासाव । सः सि ० ८ विस्त स्थापवनिकासा सं ३१ २ प्रोतेष 'तं शाकानिस् इति पात्रः ।

सम्मामिष्य चरम सम्मनाभारादो । जितु महहणभागो असहहणभागो ण होदि, सहहणा महहणामिष्य चित्रोहा । ण च महहणमाणा कम्माद्रपाणियो, तस्य विरित्त सहहणा च प्रवाद सम्मामिष्य प्रतिकृति सहिणा स्वाद्रण प्रवाद क्रियो त्रित सित्त स्वाद्रण प्रवाद क्रियो त्रित स्वाद्रण स्वाद्रण दशक्षेत्र सित्त स्वाद्रण स्वाद्रण

असजदसम्माइहि ति को भावो, उवसमिओ वा खइओ वा खओवसमिओ वा भावो ॥ ५॥

का उन्तरभूत सम्पान्त्यपायकमके सम्यक्त्यताका मभाय है। कि तु ध्रदालमाग सभ्यतान भाग नहीं हा जाता है, प्रयोंकि, ध्रदाकि और "ध्रदालके एकताका विरोध है। और ध्रदालमाग कर्मोद्य जीतन भी नहीं हैं, व्यांकि, हमये विषरतताका अभाव है। भार कि उनमें सम्योगम्प्याय सवाका हा जभाव है, व्यांकि समुदायोंने प्रकृत दूर दाष्ट्रोंकी उनके पह बनमें भा प्रशृति दसी जाती है। हसक्तिय वह सिद्ध हुआ कि सम्यानिम्प्याख ध्रमायाशिक्ष यात हो।

दितने ही आचाय एसा पहत हैं कि विष्यात्यके स्वयाती स्वधनेके उद्दर्थ स्वयः इर्दाह सद्दर्शस्य उपज्ञासके, सम्यन्दर्शक स्वयाती स्वधनेके उद्दर्थ स्वयः उद्दर्शह स्वयः उद्दर्शह स्वयः स्वयः

अमयतमस्यारिष्ट यह जीवसा आग है। औषदामित भाव भी है, धायिक आग भी है जीर धायोपदामिक भाग भी है॥ ५॥

. १ अस्यतसम्बर्गाधिति आपसमिनो ना क्षायिना ना क्षायोगध्यमिनो ना सात । स छि १ ८ असिरहास्मारिह तिण्लेन ॥ यो जी ११

त जहा- मिच्छत्त सम्मामिन्छत्तमः उपादिफः याणः सम्मत्तेनपाटिफरयाणः न उत्तममेण उदयाभात्रहरूराणेण उत्तमममम्मनमुख्यत्रति नि नमोत्रममिय । एर्टाम वर् राएण उप्पण्णो राइजो भागे । सम्मत्तम्न देसपादिष्ठन्याणुरुण्ण सह बहुमाणा सम्मर परिणामी राजोपसमिजो । मिर्जनस्य सब्बर्जादफरयाणम्रयमस्यणं वेभि चर सन्तर स्मेण सम्मामिच्छत्तस्य सात्रधादिकत्याणसुरयक्तारण तेमि चेत्र सतात्रमम् अपूर ओतममेण वा सम्मत्तस्य देसवाविफद्यागमुरुण्ण राजीतसमित्रा भारो ति क्व स<sup>मानि</sup> तण्ण घडदे, अइमत्तिदोमप्पमगादा । क्य पुण पटदे ? जहद्वियद्वमदहणपानणम्बा सम्मचकद्दसु सीणा चि तेमि सङ्ग्यमण्णा । रायाणम् गममा पमण्णा स्योगममा त्तरथुप्पण्णत्तादो राजोप्पमिय वेदगमम्मत्तामित्र प्रदेव। एव मस्मत्ते तिण्णि भावा, अप णारिय । गदिलिगाटको भाग तत्युगलभत इति च होतु णाम तिमिमित्रन, वितुप वेहिंवो मन्मत्तमुप्पज्नि । तदो मन्मादिही वि जोदस्यादिवरएम ण लहि वि वनव्य।

जसे- मिष्यात्व और सम्याग्मिय्यात्त्रप्रमितः सत्रपाता साघराँक तथा सम्यन्न प्रदेशिक विश्ववाती स्पर्धरॉरे उदयाभायम्प सञ्जासार उपरामसे उपरामसम्ब उत्पन होता है, इसल्पि 'असयतसम्यन्दप्टि' यह मार्ग औपदामिन है। इन्हीं ठानी मरुतियोंके क्षयसे उत्पन्न होनेनाले भारते शायित रहते हैं। सम्यक्तवप्रशतित हो घाती स्पघनान उडयने मा ३ रहेने गाला सम्यक्त्यपरिणाम आयोपर्शामन वहटाता है। मिष्यात्यरे सरधाती स्पधनाँक उत्यामारू स्वयंत, उ होरे महरस्थारूप उपशक्त और सम्यामिध्यात्त्रप्रशतिके सम्याती स्थानीक उत्यात्में, तमा उन्हींक सद्दाह्मारा उपदानसे अथवा अनुद्योपशमनसे, और सम्यन्त्यश्रमिक देशवाता स्पर्धमाँक अवस क्षायोपदामिक भाव नितने ही आचार्य नहते हैं, नितु यह नान प्रदित नहीं हाता 🗓 क्योंकि, येला मानने पर अति याप्ति दोषका असम आता है।

ग्रु.न−ता फिर क्षायोपशमिकमान केले यदित होता है °

ममापान--यथास्थित अधिरे प्रदानको यात करनेपाली दानि जर सम्मन्त्र पटतिर स्पथरोम शाण हा जाता है। तर उनरा शायिरसमा है। शाण हुए सपराई उपनामरा अवान् प्रमन्नतारा भवापराम रहत है। उसमें उत्पन्न होनस वर्रसम्बन्ध क्षायापामित है, यह कपन चटिन हा जाता है। इस प्रकार सम्बन्धन तान भार हात है अन्य भाय नहीं हात है।

गुरा — असयनसम्बन्दिष्टमें गति रिंग आदि मात्र पाये चात हैं, पिर <sup>प्रा</sup>म

प्रहण यहा क्यों नहा किया <sup>9</sup>

समापान---असयनसम्बन्दिएमं भण्हा गति, लिंग आदि भाषाँमा अस्ति रहा आज, हिन्तु उनस सम्यक्तर उपग्न हा हाता है, इसल्पि सम्यव्हिम अहारक बादि भागोंक व्यपन्यका नहा वाप्त होता है, एमा अ ३ ब्रह्ण करना चाहिए!

६ प्रतिष्ठ 'पश्चणका इति पार ।

## ओदइएण भावेण पुणो असजदो' ॥ ६ ॥

सम्मादिद्रीए विभिन्न भावे भणिङ्ग असनदत्त्वस्स कदमा भावो होदि ति जाना-वणहमेद सुत्तमागद । सजमधादीण कम्माणमुद्रएण जेणेसी असजदो तेण असजदो वि ओदहुओं भारो । हेट्रिल्लाण गुणहाणाणमोदहयमसञ्चदत्त किष्ण परुविद ? ण एस दीसी, एदेणेव तेसिमोदहयअसनदभावीनलदीदो । जेणेदमतदीनय सुच तेणते ठाइदण अहर्षत-सम्बागमायवसस्य पडिपञ्जदि, तत्य अप्पणी अत्थिच वा पयासेदि, तेण अदीद-गुणद्वाणाण सब्वेसिमोदह्श्रो असपम्भावी अस्य ति सिद्ध । एदमादीए अभणिय एत्थ भणतस्य को अभिष्पाओ ? उच्चदे- असजनभावस्य पज्यतसाणपरूपणद्वमुबरिमाणम-सजमभावपडिसहद्र चेत्थेद उच्चदे ।

सजदासजद पमत्त-अप्पमत्तसजदा ति को भावो. खओवसमिओ भावो'॥ ७॥

फिन्त असपतमभ्यग्दृष्टिका असपतस्य औदायिकभाउसे है ॥ ६ ॥

सम्पन्दष्टिक तीनो भाष पष्टकर असपतक उसके असपतत्वकी अपेक्षा कीनसा भाष होता है, इस वातके वतलानके लिए यह सूत्र आया है। चुकि सपमके घात परन्याले पर्मोके ज्वयसे यह असयतक्य होता है, इसकिय 'असयत' यह भीवविक्रभाष है।

प्रापा-अधस्तन गुणस्वानोंके असवतपनको श्रीविषक क्यों नहीं वहा !

समाधान-धह कोइ दाप नहीं, क्योंकि, इसी ही स्वसे उन अधसान ग्रम स्थानोंक आविषक असयतभावकी उपलम्धि होती है। खुकि यह सूत्र अन्तवीपक है, इसलिए अस्रवतभावको अन्तमें रख दनस यह पूर्वीक सभी सूत्रीका भग यस जाता है। अथवा, भतीत सब सुत्रोमें अपने अस्तित्यको प्रकाशित करता है, इसछिए सभी भतीत गणस्थानीया असयमभाग औरविक होता है, यह पात सिद्ध हुई ।

श्वा-यह ' अस्यव ' पह आदिमें न बहकर यहापर बहनेका क्या अभिनाय है है

समाधान-पहा तकके गुणस्थानोंके असयसभायकी अन्तिम सीमा बतानके लिए और अपरक गुणस्मानीक अक्षयमभावके प्रतिवेध करनके लिए यह अस्यत पह यहापर कहा है।

संयतासयतः प्रमुखस्यत् और अप्रमुखस्यतः यह योनमा भाव है ? धायोप शमिक भाव है।। ७॥

र असयतः प्रनरादिविदेन मादेन । स वि १ ८

२ संयतासयतः प्रमणसंयदोऽप्रयणसंयतः इति च आशोपश्चिमिशो सातः । स सि १ ८ ६५(राटे वमचे हदो य खजारविषयाची इ.। वी खत्र चरिवनोई पद्रव मनिय तहा ज्वरि । मी जी १३

त जहा- चारित्रमोहणीयक्रमोहण् राजांत्रसमाण्णेट संत जो प्रश्नांत्रस्य पमत्तस्यद-अप्यम्तस्यव्यच च उप्यज्यित, तेणेदे तिण्णि नि माम स्थानम्पत्ति पण्चस्याणात्रारण-चरुमञ्जल्ण-णम्णोक्रसायाणापुरयस्म सञ्चप्पणा चारित्रिणात्रभविष्य अमावादो तस्स उपमण्णा । तिर्मि चेत उप्यण्णाचारित्त मेर्डि वामात्तस्म उत्तममण्णा तिर्दे देशितो उपप्पणा एदे तिण्णि नि माम स्थानमाम्पा बाहा। एव सि प्रवत्समाण्य तिर्दे देशितो उपप्पणा एदे तिण्णि नि माम स्थानमाम्पा बाहा। एव सि प्रवत्समाण्या स्थानमाम्पा विष्य स्थानित्य स्य

चृकि क्ष्योपरामनामक चारित्रमोहनीयकमैं उदय होने पर स्ववास्वर ममचस्यत और श्रममचस्यत्वरना उत्पन्न होता है, स्स्टिए ये तीनों ही माद शावार इमिक हैं। मत्यार्थानावरणवनुष्क, सम्यदनचनुष्क और नन नोक्रमायों के उदय वर्ष मकारक चारिय विकास करनेकी शक्तिक मनाय है, स्विच्छ उनक उदयकी अब क्षा है। उन्हीं प्रकृतियोंकी उत्पन्न हुए चारित्रको श्रयता अधीको स्नान्य नहीं क्रपेक कार उपग्रम संज्ञ है। क्ष्य श्री दे प्रयुक्त, इन दोनोंक द्वारा उत्पन्न हुए ये उक तोनों माद में स्रायानमिक हो जाते हैं।

र्श्वन-यदि पेसा माना जाय, तो प्रत्याच्यानायरण क्यायका सवधारिक सम्

समाधान—बेसा आनंतपर भी प्रत्याख्यानाउरण क्यायका सद्याविषना वर्ष महीं होता है, क्योंकि, प्रत्याख्यानाउरण क्याय नपने प्रत्यपति सर्व प्रत्याख्यान (स्वर्य) गुणको पावता है, हसिल्प यह सद्याती कहा जाता है। किन्त सब प्रत्याख्याना न नहीं पावता है, क्योंकि, उसका हस दिवयमें व्यायार नहीं है। हसिल्प हस प्रश्लिस परित्य तस्याख्यानायरण क्यायके स्वयाती स्वा निज है। निस प्रतिके न्य प्रत्य पर जो गुण उत्पन्न हाता हुआ देशा न प्राचा जाता है। उसकी अपक्षा यह प्रति मर्गार्व सहाको नहीं प्राप्त हाती हु। यहि एसा न माना जाय तो अविवस्ता दाय साजाया।

मन्नत्यास्यानायरणजनुष्कक सवयाता स्थार्कको उद्यक्षयस और उद्गीह हा परवाहण उपरामस, तथा चारों सन्यतन आर नयों नाक्यायोंक सवयाता स्थार्म उद्यानाया स्थस आर उन्होंक सदयस्थाकण उपरामस तथा द्वापाता स्थार्के उपराम और मतास्यानायरण कथायचनुष्कक सवयाता स्थार्केक उदयस द्वासयन उत्तर [त

उपज्जिदि । वाससकसायाण सञ्चपादिकह्याणग्रदयनस्यएण वैसि चेव सर्वोवसमेण वज्रवा-ग्रामान सायाण सन्यवादिफह्याणमुद्रयनसम्बद्ध वेसि चेर संवोतसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसमम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसममस महराजमुद्रस्व वसवावस्वसञ्ज्ञाः उत्पट्नति वेगद् विक्रां वि समा प्रमुखसम् महराजमुद्रस्व वसवावस्वसञ्ज्ञाः उत्पट्नति वेगद् विक्रां विस्तानसम्बद्धसम् ४६पाणध्रद्भः प्रभावापमा वत्राचमा ७ ज्यः ॥ । । वण्यः । । । । । प्रणावाणः वद्दि हे विश्ववादि । व्यवस्थाने उपसमा विश्ववादाः । वद्दी हे वदयाभावो उपसमा विश्ववु वद्द विराहिदमन्त्रपपनीहि द्विदि अथुभागफहराहि ज उनसमसण्या रुद्धा । सपहि ण स्वज विराहद्वाच्यावहार । हाद् अञ्चलामाञ्चलाह च प्रवचनवाच्या लक्षा । वपाह ण प्रव अतिष्, उद्यस्स विज्वमाणस्स स्वयन्त्रवस्सविरोहादो । वदो एदे विक्रिय भाषा उद्योवः जात्यः प्रदयस्य स्वजनाणस्य स्वयन्त्रप्रसम्बद्धाः व्यथः ५६ त्यान्तः मावा प्रवजातः समियच प्रवाः । वः च एवं, एवंतिपुद्दजावसमियचप्दुष्पायमस्यामातः । वः च प्रतः हाळ्या विज्ञासिमायकम्मन्तिहावा सम्बन्धस्य माळव प्रदेसि स्थावसमितक बोस् ९७७ । १४० । १४० । १४० । १४० । १४० । १४० । १४० । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ । १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | १४४ | चय अरथी चेचच्यो, विराज्यचादा । इसवाबीहणीयकमसस्य उनसमन्तरभवजीवसमे त्रव जात्म चन्नकः । जार्यकान्यः । चन्नमाद्यावकान्यः । जनसम्बन्धः अस्मिद्वः सम्बस्यवद्यादेनाम्यः । जनसम्बन्धः ज अस्मिद्वः सम्बस्यच्यादेनाम्यः किष्णः प्रस्तिदः । जनसम्बन्धः जनसम्बन्धः । जारमपुर व त्रशंत स्वावाज्यम्य वात्राज्यम्य वात्राज्यम्य वर्णस्य वर्णस्य ज्ञान्य व्यवस्थात्रम्य अभागादो । य च पत्य सम्मवनिसम् प्रुट्सः अभि, नेय सम्म

है। अनन्तात्त्रव भी आदि वारद क्यायॉक नर्यमानी स्वर्थकोंके उदयस्यते, उहाँके सद है। माननात्र्य भा कात् वारह क्यांशक न्यथावा स्वथकाक अवयस्यात, उन्हाक सर प्रस्थाकर उपरामस चार्रा राज्यन्त और नयाँ नोक्यायाँक सवधावी स्थाकक सर वस्पाहर उपरासंस भाग जन्मन भार लया नार्थायक संबंधाता संपंकाक अस्य स्वतः, तथा उद्दीक सन्यस्थाहर उद्देशस्त भीर वृद्यमाती संपंकाक अस्य हायका तथा व शक्त करवरणाक्ष्य व्यवस्था मार व्यवस्थात स्थापका व्यवस्था समस् सीर अप्रसाद गुणस्थानसम्बन्धी समस्य उत्तप्त हाता है, सिलिए वक्त तीर्ते ही भाष बीर अनसत्त गुणस्थानसम्बन्धा स्वयम अवभ दावा हः, देशाल्य उत्त तासा हा भाव द्वारोपद्याभित्त है, यसा कितम ही भाषाय कहत है। कि त उनका रह क्यम गुलिसाव सावारहामक है, पता 1900 वा गायान रवत है। ये उपरा पद रथन द्वाचसाव नहीं है, क्योंकि, उन्यहें समावने उपराम रहते हैं, पता सर्वे हरके उदयस विरक्षित नेदा है, क्याक, अद्रथन भमाधक। अध्याम कहत है, पता अध करक वदयस विदास सदमप्रतियोको संघा उन्होंक दियांते और अनुभागके स्वपक्षोंको उपसासका मान्य हो वयमप्रातवाका तथा उदाक । स्थात कार मुजवानक स्थानका उपसासका आस्य हो जाती है। अभी प्रतमानमें अप नहीं के स्थाकि, जिस महतिका उद्य विध्यान के जाता है। बसा प्रतमानम संय भवा न, क्याकि, स्वतः अवस्तिका अवस् प्रधासन है। वर्षके स्वयं स्वयः वानका विशोध है। वस्तिकार य जीनों ही स्वयं उदयायसमिककोटी वेतक होत्र सद्धा हालका १४६१६ हा १८७१८५ ४ वाला हा साथ उद्धावसामक्रणनहा मान्त होत् है। विच्च वस्ता माना नहीं जा सकता है क्योंकि उक नीजी ग्रणस्थानीक मान्य हात है। विचे प्रशासाना भवा आ स्वरता व प्रयाक उप ताना प्राण्यस्तानाह इत्यापन्नामिकपता भित्रपादन बरनपाछ हित्रका अभाव है। और एक्का बैकर देव वद्यपद्यासवपता आगपादन वरणपाछ प्रवय जनाय व जार प्रवा दवर पद निवसको आन्त होकर गय दूर बसक्वभाक सेय सेवा बक्क दक गुणस्थानीको निजरामः भारत हाकर गय द्वय कमन्त्रभाकः संध्य सञ्चा करक उक्त ग्रेजस्थानीकः सिरायपासिक बहुना भी युक्त नहीं है स्थाकि पता होनेपर विस्थाहरिष्ट स्थाहि सभी सारापा सिक वस्ता का अन नहा व ज्यारक राज स्वाच्य व्यक्ति ही स्वाच्य प्रकार स्वाच्य क्षा स्वाच्य स्वाच्य स्वाच्य 

वर्गा - वरातमाहनीयहमकः एकमा सम और संवादणावहर आसर हरक सपतासपतादिवाच भाषामिकाति भाष प्या नहीं बताय सव ?

वेषताद्वत् । जाव-।क्षत्राप्त् वाच च्या जाव-च्या समाधात----वर्षः वर्षोषः विनातमाहनीयवसकः उपनामादिकसं सवसासयसारि

प्यार्थ उपत्ति नहीं होती | रूपर यहा वर सम्यक्त विषयक कृष्ण (मक्ष) भी नहीं है,

मोहणिनधणजानमियादिभानेहि मजदासजदादीण नगएसो होन्ज ! ण च ए त्रधाणुवलमा ।

चदुण्हमुवसमां ति को मात्रो, ओत्रसमिओ भावों ॥८॥

त जहा- एक्करीसपयडीओ उपमामेति चि चदुण्ह जीपममित्रो माते। इ णाम उत्तरकतायस्य ओवसमियो भागो उपमिनदार्ममप्रमायत्तादो । ण मेमाण, क असेसमोहस्सुरममाभाग १ ण, जणियद्विज्ञादग्सापराद्य्य सुदुममापराद्र्याण उनमनिर थोवस्सायजणिदुनसमपरिणामाण जोनममियभागम्म अत्यिनानिराहा । अपुनकामा थणुत्रसत्तासेसक्रमायस्य कृतमोतममित्रा मार्गे १ ण, तम्म वि अपुन्तवरणिहि पहि समयमसखेज्ज्ञतुणाष् मेडीए उम्मनखडे णिज्ज्ञतस्य द्विदि-प्रशुमागखडपाणि पारिस् क्रमेण टिदि-त्रश्चमाने सरोज्जाणतगुणहींण ररेतम्स पारद्वाममणरिरियस्य तदिताहा

जिससे कि व्यानमोहनीय निमित्तक औपरामिसादि भागीरी अपेता सयतानयताहर श्रीपरामिकादि मात्राका व्यपदेश हो सके। ऐसा है नहीं, न्योंकि, उस प्रकारकी व्यवस महीं पाई जाती है।

अपूर्वक । आदि चारों गुणन्यानवर्ती उपञ्चामक यह क्रीनशा मार है औपद्यमिक मान है ॥ ८ ॥

यह इस प्रकार है- चारिश्रमोहनायकमशी इजीस प्रश्तियाँका उपरामन कर 🖁, इसल्प्ट चारी गुणस्थाल्यती जीउँकि औपशमिकमाय माना गया है।

द्यहा—समस्त क्याय और नादयायोंके उपहामन क्रमन उपहानक्षावश<sup>5</sup> स्ताउधस्य ब्रीयके शीपदामिक आप मळ ही रहा आये, किन्तु अपूरनरणादि धण गुरू स्थानपर्ती अपोक्त आपरामिक भार नहीं माना जा सरता है, क्योंकि, उन गुनस्थाना समल माहनीयरमक उपरामका थमाय है ?

समायान-नहीं, पर्योकि, कुछ क्यायोंके उपरामन किए नानस उत्पर 🞜 है उपराम परिणाम जिनक, यस अनि मुखिकरण बाहरसाम्यराय गार स्वामानापक छपदक उपरामनापका गस्तित्य माननमें काह विरोध नहीं 🕻 🛚

ग्रम-नहीं उपशमन शिया है जिसी भी क्यायका जिसने, यस भ्यूनहार्य सपदके भीपर्शामक माथ कल माना जा सकता है?

समाधान-नहीं, क्योंकि अपूषकरण परिकामीक द्वारा प्रतिसमय असध्यान गुषभर्षाक्ष्यत कमस्क्रभाकी निजय करनवार, तथा स्थित और अनुनामहाह ध पात करक कमल कार्यार्का स्थिति श्रार नुभावको श्रार श्राप्त श्राप्त श्राप्त होते हैं । करनवाल तथा अध्याननिवाका प्राप्त भार नामाका अस्वयान आर अने व्याना करनवाल तथा अध्याननिवाका प्राप्त करनवाल, यस अपूर्वहरणस्वति अ शायक माननमें कार विराध नहीं है।

६ वर्ष दशका (भीवरः।

द पतुमानुष्ठवरम् नायव वदा व र १ स ११, ८ वस्त्यवास वस्त्र र १ स रा

(रममेण उप्पण्णो भारो औरसमिओ भण्णइ । जुड्यकरणस्य तदभारा षोव भारो इदि च ण, उपनमणमचिसमण्णिदशपुन्पप्रसा तदस्थिचानिरोहा । उचममे जारी उत्तरिषरम्माणप्रवसमण्ड जादो नि ओवसनिओ माओ चि मध्या भरिस्ममाणे भृदोरपारादो अप्रच्यत्ररणस्य ओनसमिओ मानो, सयहा

पट्टचरकहरस्स तित्थपराग्रएसे। च्व । बदुण्ह खवा सजोगिकेवली अजोगिकेवलि ति को भावो. भावों ॥ ९ ॥

सनोगि बनोगिकेरलीण समिद्याहरूमाण होतु गाम सहजो भावो । सीण वि होतु, धारिदमोहणीयचादो । ण नेमाण, नत्ध कम्मक्सपाणुउलमा १ ण, इमसापराह्याण पि खरियमोहेयदेसाण कम्मक्सयत्रणिदभागे।रहमा । अपन्य द्यारा-- क्योंके उपरामनस उत्पन्न होनेवाला माव औपरामिक कहलाता है।

पूपकरणस्वतके कर्मीक उपशमना भमाव है, इमलिए उसक औपशमिक भाष नना चाहिए ? समाधान-नहीं, क्योंकि, उपरामनशक्तिले समिवत अववेकरणस्वतके और

गबरे अस्तित्वरो भागनमें बाद विरोध नहीं है । इस प्रकार उपराम हानेपर उत्पन्न हानेपाला जार उपरामन होने योग्य क्योंकि ।थ उत्पन्न हुआ भी भाप आपराभिक कहलाता है, यह बात सिद्ध हह । अधवा-हिनेया र उपरास भायमें भूतकारका उपचार करनेसे अपूर्यकरणके श्रीपश्चासिक नाता है, जिस प्रकार कि सब प्रशास्त्रे असवमने प्रमुत्त हुए सम्पती तीर्यकरके र ' यह ध्यपदश यन जाता है।

चारों धपर, सयोगिरेवली और अयोगिरेवली, यह कीनसा भाव है ? भाग है।। ९।। धारा-धातिरसींक क्षय करनागर संयोगिरेयली और अयोगिनेयलींक शाविक

ह ही रहा आवे। श्रीणक्पाय पीतरागछज्ञस्यके भी शायिक भाव रहा आवे. उसके भी माहनीयबमका क्षय हा गया है। कि त सहमसाम्पराय आदि शय ह शायिक भाग मानता युवि सगत नहीं है, क्योंकि, उनमें विसी भी कमका ी पाया जाता 🕻 🛚 समाधान-नहीं, क्योंकि, माहनीयकमके एक दशके अपण वरनेयाले बादर

य और सुध्मसाम्पराय सपकाँक भी कमस्यय जनित भाव पाया जाता है।

र चतुर क्षप्रयु स्पागापागननहिनोध क्षापिनो मात् । स वि १, ८ ध्वराष्ट्र सहस्रो सावा निष्मा तिसी खिलि है या। भी जी १४

करणस्य अतिषद्वकम्मस्स कघ खडेंजो भारो १ ण, तस्य वि कम्मक्ययणिमिवर्गरणाड्

वलभा । एत्थ नि कम्माण खए जादो खह्जो, खयह जाओं ना खह्जो भाग ही द्विहा सहउप्पत्ती घेचन्या । उपयारेण पा अपुन्परस्मस्य राहश्री भावो । अपा

आसहज्जमाणे अहप्पसगो तिष्ण होदीिंड चे ण, पन्चामचीदी अहप्पमगपिंडमहारी। **जापाणुगमा समत्ता ।** 

आदेसेण गइयाणुवादेण णिरयगईए णेरहएसु मिच्छादिद्वि वि को भावो, ओदइओ भावों ॥ १०॥ हुदो १ मिच्छत्तुद्यजणिदअसइहणपरिणाम्चउलभा । मम्मामिच्छत्तमध्यपारि

पद्याणमुदयक्राएण वेसि चेत्र सवातसमेण सम्मचदेमचादिफद्याणमुदयन्तरण वर्ति चेव सत्तोत्रसमेण' अणुदुओत्रममेण ता मिन्छत्तमन्त्रचादिफद्याणसुदएण मिन्छासी श्वा-किसी भी पमके नष्ट नहीं करनेवाले अपूरकरणस्वतके शाविकमार

फैस माना जा सकता है ? समाधान-नहीं, क्योंकि, उसके भी कमश्चक निर्मित्तभूत परिणाम पार

जात हैं। यहा पर भी पर्मोंके क्षय होने पर उत्पन्न होनेवाला नाम शायिक है। वधा कर्मोंके शयक लिए उत्पन्न हुना नाय शायिक है, पेसी दे। प्रशास्त्री शत्र-श्रुत्राच महन करना चाहिए। अथवा उपचारस अपूत्रकरण स्वतके शायिक मान मानना बाहिर।

द्या — इस प्रकार संयत्र उपचारके आध्यय करने पर अतिप्रसंग दाय क्यों नहा मान होगा ?

समायान — नहीं, क्योंकि, बन्यामचि अर्थात् समीपपता अथक वसगम <sup>मार्क</sup> मसग दापका प्रतियेच हा जाता है।

रम प्रकार बाच भारानुगम समाप्त हुआ।

अत्यादी अपेदा गतिमार्गणाके अनुपादमे नरस्गतिमें नारिक्षोंमें विध्यारी यह क्रीनमा भाव है ? जीटियर भाव है ॥ १०॥

क्योंकि यहां पर मिथ्या उक्त उक्ष्यम उत्पन्न हुना नश्रदानक्रप परिणाम पार्वा जाता है।

रीस—नम्यान्त्रथ्या पत्रठानिक सवधाती स्वधकों क उद्द्यश्रयस, उन्हा€सर् बस्यादम उपरामस तथा सम्यक् अवहतिक द्वाधार्ता स्थापकेक प्रदेशभाषा, गरी सद्वास्थास्य ज्यामन अथा अनुक्यायशमस और मिध्यायमहोत्र संवेषानी

र न्या सम्द्रासामा शास पार । ६ १७४न ४ - शत्य अरहाता प्रथमात्रो पृतिस्था नारहाणां विष्य १४४/५४४११४१४४८९८ इच्लब्द्री व छ १ ८ १ तन । सम्मन्त्रमान् सम्मनमा वृत्ति वा स्व दिन्द्रिया।

1 5 भावाद्यमे जैत्रयभाव-परस्था [ 204 दे चि खओवसमिओ सो किण्ण होदि ! उचदे— n ताव सम्मच-सम्मामिच्छध-मदयाणमदयक्ताओं सतोजसमी अणुदओवसमीचा मिन्छादिद्वीए कारण सन्वहि-हो । ज जदो णियमेण उप्पञ्जदि त तस्म कारण, अण्यहा अणवत्र्याप्यसमादो । न्छतुप्पञ्जणरासे विज्ञमाणा तक्कारणच पडिवज्जति तो पाण-दसण असजमा र वस्त्रारण होति । ण चेन, वहारिहयनहाराभाना । मिच्छादिद्रीए प्रण रओ कारण, तेण विणा तद्युष्पचीए । सासणसम्माइडि ति को भावो, पारिणामिओ भावो ॥ ११ ॥ अणवाणुवधीणमुदएणेव सासणसम्मादिई। होदि चि ओद्हओ भावो किण्ण ण, आहरूरेमु चरुमु वि गुगडागेमु चारिचावरणतिन्वोदएण पचासजमेसु दसण-घणेस चारित्तमोहविरक्याभावा। अप्पिदस्य दसणमोहणीयस्स उद्ष्ण उदसमेण अभेवनमेन वा सामणनम्मादिद्वी ण होदि चि पारिणामिओ भाते। ! हे उदयसे मिष्याद्वप्रिमाच उत्पन्न होता है, इसलिय उसे शायोपशमिक क्यों न ाय १ समाधान-न वा सम्यक्त्य और सम्यग्निष्यात्व इन दोनों प्रशृतियाँके देशपाती 🖪 ददयस्य, मधवा सदयस्थारूप उपराग्न, नथवा ननुदयस्य उपराग्न मिण्यादप्ति कारण ह, क्योंकि, उसमें व्यभिचार दोप नाता है। जो जिससे नियमत उत्पध , यह उसका कारण हाता है। यदि पैसा न माना आधे, तो अनवस्था दोपका

त्यांक, उसक विना मिप्यास्यभावको उत्पत्ति नहीं होता है। नारदी सासादनसम्परदृष्टि यह दीनना भाव है है पारिणामिक भाव है॥ ११॥ श्वद्रा—न्ननतातुव भी चारों क्यायोंके उदयस हो जीव सासादनसम्पर्कार्थे , स्मितिप उसे भौत्रिकसाव क्यों नहीं कहते हैं है

तता हु। यदि यह पहुत जाय कि मिष्यात्यक अस्य होतके काजमें जो भाव हुँ, ये उनक नात्यपनन प्राप्त हुति हैं। तो फिर हान, दर्दीन, असमम सादि भी एक, नारण हुँ। द्वार्येगे! (किन्तु पेस्त हूँ नहीं, क्योंकि, उच्च प्रकारका प्रकारत नहीं तता है। इसकि पहीं विज्ञ होता है कि मिष्यादिका नारण मिष्यात्वका उत्तर

मगणाय---वर्षा क्योंकि हरायगहरीयविष्य धनक आहिके चार्रो ही गमस्यानोंसे

सम्मामिच्छादिद्वि त्ति को भावो, खओवसमिओ भावो॥ १२

कुदो ? सम्मामिच्छत्तुदर्ष सते नि सम्मद्रमणेगदेनमुत्रलमा । मम्माभिन्छत्रम पत्तजन्यतरे असमीभागो णात्य ति ण तत्य सम्महमणस्य एगडेम बढि चे, होरु ग अभेडविरास्ताए जञ्चतरच । भेदे पुण निरास्तिदे मम्महमणभागो अत्य चैन, अमा जरुचतरत्तिरोहा । ण च सम्मामिन्छत्तस्म मन्त्रपाइत्तमेत्र मते विरुद्धार, पत्तवन्त सम्मद्दसणमात्रापदो तस्य सञ्बद्धाङचानिरोहा । मिन्छचमध्वपाङफदयाण उत्पक्तर तैसि चेत्र सतोपसमेण मम्मत्तस्य देमपादिषर्याणमुद्रयस्यएण तेमि चेर मतावमन अणुदञोत्रसमेण वा सम्मामिच्छत्तमध्यघाडिफद्याणमुद्रएण सम्मामिच्छत्त हेरि ति त खन्नारममियत्त देव भणीत, तष्ण घडटे । बुटो १ मन्यहिचारित्तादो । तिउचाग 🖫

परिवेदो सि णेह परिविज्जेदे । असजदसम्मादिहि त्ति को भावो, उवसमिओ वा, खइओ व

सओवसिमओ वा भावो ॥ १३ ॥ नार्री सम्यग्निध्यादृष्टि यह कीनमा भार है ? क्षायोपश्चिक भार है॥ १२॥ क्योंकि, सम्याग्मध्यात्परमके उदय होनेपर भी सम्यन्दरानका यह देश वार

यस----आत्मनरत्य (भिन्न जातीयता) को भाष्त सम्यग्मिष्यात्यभाषमें भ<sup>नारा</sup> ( भवपप भवपया ) भाष नहीं है, इसल्पि उसमें सम्यन्द्शनका एक देश नहीं है !

समापान-विभादकी विवक्षामें सम्यागमध्यात्वक भिद्यानातीयता मह हा प्र भारे किनुभदकी विरक्षा करनेपर उसमें सम्यादशनका एक माग (अन) हरी

यदि पता न माना जाय, ता रक्षक जात्यन्तरत्व माननम पिराध भाग है। भार, पता माननेपर सम्यान्त्रियात्वकं सवधातिपना भी विराधको प्राप्त नहीं हाता है, स्वाक सम्योगम्यात्यकं निम्नजातायता प्राप्त हानगरं सम्यान्दरानव एक दशका प्रभाव है। स खिप उसक सत्रवातिएना माननेमें काह विराध नहीं जाता l

विनने हा जाचाय, मिथ्या प्रश्नहितक सन्धाना स्पर्धोंके उद्यक्षणा, स्त्री मद्रस्याक्त व्याप्तमः तथा सम्यक्त्याहतिक द्राधाती स्वप्नाक उदयक्षण उन्होंक सहरम्याका न्याम, अयदा अनुद्रयक्ष उपरामस, आर सम्यामिष्यात्य है हो पाता स्वयंशेक उदयम सम्यक्तियात्रभाव हाता है, इसलिय उपक क्षावानावर्त चद्रत है। चिन्तु नका यह द्वान घटिन नहा हाता है, द्वांत्य उसके साथा वि है। व्यक्तिचार पर र बहण किया जा मुझा है (दाना मू १०००) इसलिय यहाँ नहीं बहते हैं। नारकी अमयतमध्यरहाँट यह कीनमा नार है है औरपानिक नार भी है, धर्मार

माह नी है नीर धायायप्रामिक भार नी है ॥ १२ ॥

त जहा- विष्णि विकरणाणि कारुण सम्मच पिडवणजीराण ओरमिओ भागे, दमणमाहणीयस्न तरपुद्याभागः । उतिद्दसणमोहणीयाण सम्मादिद्वीण खर्यो, पिडवस्तरम्मस्तरम्भारपणुप्पणचादोः । इदेशि सम्मादिद्वीण राओरसिओ, पिडवस्त-सम्माद्यण सह सद्यपमस्त्रवादोः । भिन्यत सम्मामिन्छचाण सन्यपादिक्रह्याणमुद्य स्वप्रपत्त तिसं चेत्र सोरमिण जुन्दगोरसम्भ वा सम्मचदेसपादिक्रह्याणमुद्य सम्मादिद्वी उपपन्ति ने तिस्मे राओवसियच केह् भवति, त्रण्ण घडदे, विज्ञार-दसणादी स्वरापादो ना ।

ओदइएण भावेण पुणो असजदो ॥ १४ ॥

सनमपादीण कम्माणग्रुद्रपण असनमा होति, तदो असजदा नि ओदहमा भागे। पदेण अवदीरपण सुचेण अद्धनमञ्जूणद्वाणस ओदहरमसनद्वमस्थि चि भणिद हादि।

एव पढमाए पढ़बीए णेरइयाण ॥ १५ ॥

हुरो ! मिच्छादिष्ट्वि वि ओरह्रो, सासणसम्मादिष्टि वि पारिणामिकी, सन्मा-मिच्छादिष्ट्वि वि राजीजनमिक्रो, असजदसम्मादिष्टि वि उवसमिजो राह्की खजीउ-

जान अथ करण थादि तीनों ही करणेंग्रे परक सम्यक्तवने प्राप्त हानेयां अ वार्योक भीवरामिक भाष हाना है, क्योंपि, पहाणर सम्बन्धाइनीयक्ष्मके उद्देशन क्षमाय है। दानामाहनावक्षक स्थल परनायाः स्वाध्यक्ति आँचिक सायिकभाष हाता है। क्योंपि, यह अपन प्रतिपक्षी क्षमक स्थल उत्तय हाता है। अप्य सम्यक्ति आयोंक हात्याय-पिक्साय हाता है, क्योंकि, प्रतिपभी क्षमक उद्देशक साथ उत्तक आसस्यक्ष्यपरी प्राप्ति हाता है। प्रिध्यास्य और सम्यक्तिम्प्रयाय, हम योगों प्रवियोंक स्वयाती स्थायोंक उद्याद्यत्व, उद्योक स्वयुक्धाक्य उपभास, अध्या अनुव्यक्ष उत्तरामत, स्था सम्यक्ताय प्रत्याद्यत्व द्वाचाती स्थायोंक उद्यक्त सम्यक्ति उत्तय हाती है, स्पार्टिण उत्तक भी स्थायाय-पिक्सा विकत ही आयाय कहत है। किन्तु यह प्रदित नहीं हाती है। क्योंकि, पिसा मानन्यर ध्यमिनार ह्या जाता है, अध्या अतिस्था शाल अता है।

ति तु नारकी असयतसम्यग्दाष्टिका असयतत्व औद्यिक भारत है।। १४॥

सूचि, असयमभाव सबमवा चात वस्तवाते वर्मोव उदयस होता ह, इसिन्य 'असयत' यह आदिपरभाव ह । इस अत्तदीपक सुत्रसे अतिवास्त सच गुजस्थानोंमें अमयतयता भीरियक है, यह सुचित विचा गया ह ।

इस प्रवार प्रथम प्रथिशीमें नारिक्योंके मर्व गुणस्थानों मन्दन्थी नाव होते

हैं॥ १५॥

क्योंकि, मिध्यादृष्टि यह आदिक भाव ह लालाइनवस्थादृष्टि यह पारि पामिकभाव है, सम्यान्त्रध्यादृष्टि यह शायापशमिकभाव ह भार अस्यवसम्बन्दृष्टि दह समिओ वा भारो, सजमधादीण कम्माणमुद्दएण असनदो नि इन्वेरेहि किनोक्त निसेसाभाना ।

विदियाए जाव सत्तमीए पुढनीए णेरइएसु मिन्छाइडिसास सम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादिद्वीणमोघ' ॥ १६ ॥

सगममेद ।

असजदसम्मादिडि चि को मायो. उवसमिओ वा संशोर समिओ वा' भावो'॥ १७॥

व जहा- दसणमोहणीयस्य उत्रममेण उदयामात्रस्यजेण जेणुपान्तर उरम्म सम्मादिही तेण सा ओगसमिया । जिंद उदयामार्गे नि उनममा उन्चर, तो देवत है ञीवसमिय होज्ज, तिण्ह गईणमुद्यामार्रेण उप्पजनमाणचारो ? ण, तिण्ह गईण रिया सकनेण' उदयस्तुत्रलमा, देतगङ्गामाए उद्योजलभादा ना । वेदगमम्मचस्त दम्स स्रीपशमिकभाव भी है, क्षायिकभाज भी है और क्षायोपशमिकभाज भी है, तथा स्वर्म घाती कमोंके उदयसे असयत है। इस मनार नारमसामान्यनी भाषप्रकाणास कार

विशेपता नहीं है। हितीय पृथिनीसे लेकर सावनी प्रथिनी चक्र नारमोंने निध्यादृष्टि, सामार्ग

सम्पन्दष्टि और सम्यन्मियादृष्टियों के मान ओपके समान द ॥ १६॥ यह सूप सुगम है।

उक्त नारकोंने असयतसम्यान्द्रिः यह कीनसा सार है ? तीपश्रमिक भाव मी है और क्षायोपश्चमिक मात्र भी है।। १७॥

चृकि, वशनमोहनीयके उदयाभायलक्षणयाले उपशमके द्वारा उपशमसमाही उत्पन्न होती है, इसलिए यह औपशमिक है।

शका-यदि उदयामायको भी उपराम कहते हैं तो देवपना भी श्रीपश्रीक

होगा, फ्यॉक्टि, यह दीप तीनों गतियों ऊ उदयाभावसे उत्पद्म होता है है

समाधान- नहीं, क्योंकि, बहापर तीनों गतियोंका स्तित्वसप्रमणक द्वारा उर्व पाया जाता है, अध्या द्यगतिनामकमका उदय पाया जाता है, इसिंडिय द्वपपायध भौपरामित्र नहीं वहा जा सकता।

१ दिनायादिष्वा सप्तम्या विष्यादिकासादनसम्यग्नाष्टिसम्यव्यादर्शनौ सावान्यश्त् । स वि १,६ ३ में तेषु ' वा वाति पाता नास्ति ।

रे अर्थपनसम्बन्धरः गिष्ठभिक्षे **ता श्वा**रापश्चिक्षः वा मात्र । स सि १, ६

४ रिस्पादम् जा उदयस्या तीए अञ्चययात्रा । सन्ताविक्रण वयह जायने विद्यानिक्री 4 84 657 . 40.

मोहणीयावयवस्य देमपादित्वस्यणस्य उदयादो उपण्णमम्मादिद्विमाचो सञ्जोतसमित्रो । वेदरासम्यवहद्याण रायमण्णा, सम्मचयद्विष्यणसचीए सत्याभाता । सिच्छच सम्मा-मिच्छचाणप्रद्रसामा उत्यममा । तेहि दाहि उप्पण्णचादो सम्माहिद्वमाचो राहजोत-सामित्रा । राहजो भावो विष्णोत्यव्यदे १ ण, तिदियादिग्र पुढशीस सहयसम्मादिद्वीण प्रप्तिपर अभाता ।

ओदइएण भावेण पुणो असजदो' ॥ १८ ॥

सम्मादिद्विच दुभागसिन्गिद सोच्चा असबदभानावगमत्थ प्रविछदसिस्ससदेह-

विद्युपार्थ — मति, जाति आदि पिङ प्रकृतियाँमेसे जिस विसी विपक्षित एक प्रमृतिक उदय आते पर अनुदय मान्त दोष महतियाँका जा उसी प्रकृतियाँ समाण हाकर उदय आता है। जम व्यवस्थान जो उसी पाउन वर्षों के उदय पाउन देव मान्त है। उस विद्युप्त मान्य प्रदृत है। उस- वर्षे दिव अपने वार्षों के उदय पाउन पर दिव प्रकृत का प्रदृत्य का कि आदिका सम्मण होकर उद्यक्षि लाता। गांत नासमा भा पिड महात है। उसके चारों अद्योगित स्वस्था होकर पर अनुस्थ मान्य होता है। उसके चारों अद्योगित होता हो प्रदृत्य का हो प्रदेश की व्यवस्था के हारा समाण होकर विद्यालिया होता हो। यह तमे प्रदृत्य का स्वस्था होता हो। यह तमे प्रदृत्य का समाण हो। उसमाण हो प्रदृत्य का समाण हो। उसमाण हो। अस्त समाण हो। अस्त प्रदृत्य वाच जाता है।

द्रांतमाइनीयनमण्डी अवववस्यकय और देशवादी लक्षणवाली वेदणसम्पक्त महांतक उदयस उत्पाद हानवाला सम्पन्तिमाव शांवीपत्रामिक णहलाता है। वेदक सम्पन्तवम्हांतक स्थायणंडी श्रव सखा है, क्याँकि, उसमें सम्पन्तमंत्रमेतियानको शांकिण आगा है। मिष्यात्य और सम्पनिम्धात्य, हम दोनों महांत्योंके उदयामाको पदाम पहुंदे हैं। इस मणार उपयुक्त श्रव और उपयाम, हम दोनोंके बारा जत्यम होनेसे सम्यन्दिशाय शांवीपशामिक णहलाता है।

द्युरा-पद्दा शायिक नाय क्यों नहीं पाया जाता है

समाधान--- नहीं, क्योंकि, दितीयादि पृथियियोमें शायिकसम्यन्दरि जीयौकी उत्पत्तिका भभाव है।

दिन्तु उक्त नार**री असयतसम्यग्दीष्ट्यों रा असयतत्व औद**यिक भारते है ॥ १८ ॥

द्वितीयादि पृथिवियाँक सम्यन्द्रशित्वको औपरामिक भौर सायोपरामिक, इन दा मार्वोस समुक्त सुन कर पहा अस्प्रतभावक परिप्रानार्थ प्रश्न करनेवाले शिप्पक्त

१ क्रेप्ट प्रनरीदिविक्त मादेन । स वि १, ८

विणानणहमागदमिद् मुत्त । सञ्चनपादिन्तिक्सेमोहणीयकम्मोदयमप्रपणातारा अन्य भारो जोडहजो । जरीद्गुणहाणेस जमजदमाजस्य जिल्ला एदेण सुराग प्रमीर्।

तिरिम्खगदीए तिरिनम्ब-पचिदियतिरिम्ख-पचिदियपज्ञत पर्नि दियतिरिक्सजोणिणीसु मिच्छादिद्विषद्विड जाव सजदामजराण मोघं।। १९॥

कुरो <sup>9</sup> मिच्छादिहि चि जोडङजो, सामणसम्मादिहि चि पारिणामित्रो, समः मिन्छादिहि चि सञ्जाननमिजो, सम्मादिहि चि जोतममिजो राजना समानगि रा, जोडरूपन भारेण पुणे जनवंदो, नवदानवंदो चि व्यजीयमुमिजी भाग हरूर ( भागाना नडाब्बहतिराखाण भेडामाम । पचिडियतिरास्त्रज्ञाणिणीसु भेदपरुष्पारमा मत्तरमच भगडि-

णवरि विमेसो, पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु अमजदसमारिहि ति हो भागे, ओवसिमओ वा राओनसिमओ वा भागे ॥ २०॥

संदद्भा विनाण करनके जिस यह सूत्र भाषा है। द्विनायादि पृथिनागन भगवनमार म्हारि नार्राष्ट्रयोका धमयनभाष सयमयाता चारियनाहनीयकमके उदयस उलाव हान सारच आर्यपन है। तथा, इस स्वन जारा अतीन गुणस्मानाम अनवननार अस्ति पत्रा निरूपण शिवा गया है।

तियचग्रिम् तिर्यंच, प्रोन्डियतिर्यंच, प्रोन्डियतिर्यंचप्रयात और पर्योज्ञ तिर्येच यानिमतिरोंमें मिथ्याराष्ट्रेस त्यक्त स्वतास्थत ग्रान्यान तक मार अपन

मनान है ॥ १५ ॥

वर्षोकि, निध्याराष्ट्र यह नीद्यकतात्र है, सामादनमायग्राह यह गारवापड भाव ह सम्याग्मध्यादृष्टि यह भाषापराभित्रभाव है, सम्यग्नष्टि यह भाषावह, भाष ६ । स्यापनामह बाव ह तथा जात्यहतायही अपक्षा यह अस्यत हा स्वत्यक्ष यह भाषावणासक कार है। इस प्रधार बाधस चारी प्रधारक विषेत्रीका बाधकार EIS WE REISE

च्द प्रशाहिकार्याच्यानमाल्योमि चद् प्रात्पादन करनकाण्य उत्तर श्रृ E [7 [ --

विषय भाग पर इ.कि. ५ श्री हमानियात्र योगिमानियोग अनवत्मवस्तर है औ स्पेरमा नार र ? प्रथमिक नार ना है आहे आयाप्रथमिक नाह नी है।। 🕬

इरो ? उरसम-दयमम्मादिद्वीण चेय नत्य सभगदो ! खहमे भागे किण तत्य सभवर ? खहयमम्मादिद्वीण चदाउजाण त्यीवेदपस उप्पर्चाए अभाग, मणुसगद-वदिरिचमेसगदेस दसणसेाहणीयमस्वरणाण अभागदो च !

ओदइएण भावेण पुणो असजदो ॥ २१ ॥ इनमेद ।

मणुसगदीए मणुस मणुसपन्जत्त मणुसिणीसु मिन्डादिट्टिपहुडि जाव अञागिनेवाले ति ओर्घ' ॥ २२ ॥

विश्विष्ठमञ्जनमयस्युणद्वाणायः ओषमयस्युणहाणीर्दशे भेदाभामा । मञ्जसअपञ्जच-विरिस्खअपञ्जयनिष्ठादिङ्गीय सुचै भागे क्षिण्य पर्रुशेदि १ यः, आपपस्त्रवादी चेय सन्भागारगमादी पुध ण पर्रुशिदो ।

पर्योकि, पर्वाद्रयनियेव योनिमतियोँमें उपश्रमसम्यन्द्रश्चि भीर क्षायोपश्चमिक सम्यन्द्रश्चित्रायोक्त ही पाया जाना सम्भव है।

श्चरा - उनमें धाविषभाव क्यों नहीं सम्भव है ?

समाधान—क्योंकि, वदायुष्क शायिकसम्वन्दिए जीवॉकी स्तिविवॉमें उत्सीच महीं होती है, तथा मनुष्यगतिक अतिरिक्त शेष गतिवॉमें दशनमाहनीयकमको श्लपणका अभाष है. हसल्पि प्योद्गियतिर्वेच योगिमतियाँमें शायिकभाव नहीं पापा जाता ।

हिन्तु विर्यंच असपतसभ्यम्ब्रियोंका असपतस्व औद्यिक्षाक्षे है ॥ २१ ॥ यह द्वा तुगम है।

ममुष्यगतिमें ममुष्य, मनुष्यगयाप्ति और मनुष्यनियामें विश्वादिसे लेकर अयोगिरेन्द्री गणसान कर मार अपने समान है 11 २२ 11

क्योंकि, तीनी प्रचारके मनुष्यीसम्बन्धी समस्त शुषस्थानीकी भाषप्रसूपवार्में भाषके सक्छ गुणस्थानास कारू भद्र नहीं है।

शहा — सम्ययपर्यात्वर मनुष्य और उत्थयपर्यात्वक तिर्वेष मिध्यादिश आर्योक आर्योदा मुत्रमें प्रकाण सर्वो नहीं किया गया ?

समाधान-नहीं, क्वोंकि, नेपसम्बद्धा आवश्रहपणास ही उनक आयोंका परि साम हा जाता है, हरालिय उनके आयोंका सुत्रमैं पूथक निरूपण नहीं किया गया।

१ मद्रप्यगती यद्रप्याणी निष्पादश्यापयायदेवस्थनानी सामान्यगर् । स वि १, ४

देवगदीए देवेसु मिन्छादिष्टिपहुडि जाव असजदसमा

ति ओष' ॥ २३ ॥

ङूरो ? निज्छारिद्वीचमोदएच, मामणाण पारिणामिएण, मम्मापिन्छारे
सुओरनिष्टम, जनबदमम्मारिद्वीच जोरमिष्य-खर्य-सजोरमीन्छी भारी ग

निच्छादिहिनामानस्मादिहिन्समानिच्छान्हिन्यवत्रदसमादिङ्गहिनाप्रमुख्या। सम्पन्नासियनाणयतरन्त्रादिसियदेना देवीओ सोधमीमाणकः

भवणवासयनाणवतर जादिसयदेना देवीओ सोधम्मीमाणक वासियदेवोओ च मिच्छादिड्डी सासणसम्मादिडी सम्मामिन्छारि ओष ॥ २४ ॥

इसे ? परेनि साजनगुणहाणाम मन्यपर्यारेण ओधादी नेदानामा ।

असजदमम्मादिहि ति को भागो, उनसमिओ वा सओवसिर्भ

मा नामो ॥ २५ ॥ इते र तम उसमम्बद्धानम्मचाण दोण्ड चेष संस्थाने । सहज सामान्य

रेशग तेने ८शेमें मिश्याद्यक्षिम सक्तर अस्यत्मक्यादिक तक शार अपर इन्देन ६ ॥ २३ ॥

क्षेण्ड दर्शासप्याद्दिशीकी अदिविद्यायम, द्रामामादनमध्याद्देश क्षेण्यान्यकारम् अद्दर्शास्य क्षेण्यान्यकारम् आद् इत्यत्यक्षायम, द्रशास्यामक्याद्दिशीकी सामादामायकारम् आद्दर्शास्य इत्यत्यक्षायाच्यामक, साम्यक्ष्याद्वर्श्यास्य आद्दर्शास्यक्षयाद्वर्श्यास्य अपीक्ष्यास्य अपीक्ष्यास्य इत्यत्यसम्बद्धस्य साम्यक्षयस्य स्थानिक्ष्याद्वर्श्यस्य अप्यवसम्बद्धाद्वर्श्याद्वर्श्यस्य

साथ सम्मन पार प्राप्त है। वहन्यान, नावयन्त्र और ज्योतिक देश वह निर्मा, तथा में, स्व रेपने

भागताना, वानस्थाना और ज्योतिक देव वर्ग निर्मा, तथा में स्वरंग के कन्दरना जीवस, इन्हें निज्यातील, मामाजनमध्यवदि और मुक्तीनिकारी में बहुद को इन्हें मुक्तान है।। रहा।।

करणह रव मुखान्त गुष्पराग्नीका सथ प्रहार जापन कार जर्जरी है। अपेरन्नमारिष्ट एक ८४ जल जीवाह हीजा। जार है है अपनिक की

अवस्थानमार्ग्य उक्त १४ वर्ग गीयाङ द्वीनमा बाह है ? व पर्य वर्ष क को है की बीच पर्यावह बाह वा है ॥ २०॥

क्यांक त्वव ग्यामध्यक्तक प्राव भाग्यामक्रमध्यक है, द्व द्वाध है यस क्रांत मन्द्र है।

terate merericant contantle it to

क्षिण परुविदो १ ण, भरणगासिय-याणाँतर-जोदिसिय विदियादिछपुटीप्रेणाहम सन्य विगलिदिय-सद्विअपन्यनिरपीरदेश सम्मादिद्वीणधुरग्रदाभागा, मणुमगदगदिरित्तण्णगर्देस दमणमोहणीयस्म राज्ञणाभागा च ।

ओदइएण भावेण पुणी असजदो ॥ २६ ॥

सुगमभेद ।

सोधम्मीसाणपहुडि जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवे**सु मिच्छा-**दिद्विपहुडि जाव असजदसम्मादिहि ति ओष ॥ २७ ॥

इते १ प्रथमण्युणद्राणाण ओषचद्र्यणद्राणीहंनो अध्यद्भारेति अद्रामावा । अग्रुदिसादि जाव सञ्चद्रसिद्धिविमाणवासियदेवेसु असजदसम्मा-दिद्धि ति को भावो, ओवसिमओ वा राह्ओ वा राओवसिमओ वा भावो ॥ २८ ॥

द्या--उक भयनविक नादि देव और देवियोंमें शायिकमाथ पर्यो नहीं बतलाया है

समाधान — नहीं, क्योंकि, अवनवासी, धान य तर, ज्यातिष्क देव, द्वितीयादि छद्द पृथिदियोंके नारकी, सब विज्ञज्ञेदिय, सब स्रक्ष्यपालक और क्रविदियोंने सन्य नहींद्व जीवांकी उत्पाद्ध नहीं हाती है, तथा मनुष्यमतिके भतिरिच अन्य गतियोंने दशन मीहतीयज्ञ्ञकी शुर्वाका अभाव है, इसलिय उक्त भवनिक आदि देव भीर देवियोंने क्षायिकमाय नहा दलराया गया।

रिन्तु उक्त अस्यतसम्यग्दृष्टि देव और देवियों रा अस्यतत्व औदियक भावसे है ॥ २६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

सीधर्म-ईवानरुक्षेत छेरर ना श्रवयक पथत निमानराधी देवोंमें मिध्यादृष्टिसे छेरुर असपतमस्पन्दष्टि गुणक्षान ठक भाव ओपके ममान है 🏿 २७ ॥

पर्योकि, साधर्मीहि विमानवासी चारों गुणस्थानवर्ती द्वाँच ओपसम्बन्धी चारों गुणस्थानांची अवस्य विवस्ति भागोंक साथ बार भद नहीं है।

अनुदिश आदिम केरर सर्वार्धामिद्ध तक विमानवाधी देवोंने अवधवतम्पर्गाष्ट्र यह कीनता भाग है है औपत्रामिक भी है, धार्यिक भी है और धार्योपश्चमिक भाग भी है ॥ २८॥

ते जहा- नेटगमस्मादिष्टीण राजोपनिमजो गापो, सहयमस्मादिष्टीण स्वर्के, उपसमसम्मादिद्वीण जोपमित्रों भाषी । तत्य मिन्छादिद्वीणमभावे भीत ऋष्रसुनन सम्मादिहीण संभरो, कारणामारे कज्जस्म उष्पत्तिविरोहाडो ? ण एम टीमा, उनमा सम्मत्तेण सह उत्रममेगेढिं चढत-ओटरताण सज्जाण काल करिय देनेमुप्पष्णाणमृतसम सम्मचुवलमा । विसु द्वाणेसु पउची प्रामदी अणत्यत्री, एपेणेव इद्वरज्ञामिदील ? ब मदर्राद्विभिस्माशुग्गहद्वचाडो ।

> ओदइएण मावेण पुणो असजदो ॥ २९ ॥ सगममेद ।

> > एवं गर्मगगणा सम्मत्ता ।

इदियाणुवादेण पचिदियपञ्जत्तएसु मिच्छादिहिष्पहुडि जार अजोगिकेविह त्ति ओर्घ ॥ ३०॥

जसे- पुरुत्सम्यग्राधि देवाँकै क्षायापशमिक मान, क्षाविकसम्यग्राधि व्वाँ शायिक माय और उपशमसम्बन्दांष्ट दर्शके औपशमिक मात्र होता है।

युरा- अनुदिय थादि विमानोंमें मिथ्यारिए जीवोंका जमान हात हुए उपराम सम्यन्द्रियोंका होना कसे सम्मत्र है, क्योंकि, कारणके अभाव होनगर बाकी

उत्पत्तिका विराध है 🛚 समाधान— यह कोह दोप नहीं, क्योंकि, उपशमसम्यक्तके साथ उपलक्ष्या

शक्तका । व वि ६, ४

पर चढ़त आर उतरन हुए मरणकर देशोंमें उत्पन्न हानेपाले सवतोंके उपशमसम्बन्ध पाया जाता है। ग्रस-स्वमं तान स्थानीपर प्रयुक्त हुआ 'वा 'दाव्ह अनर्थक है, क्योंकि, द€

ही 'या' शम्दस इष्ट कायकी मिद्धि हो जाता है ? ममाधान--- नहीं, क्योंकि, मद्दुदि शिष्योंक अनुष्रहाथ सूत्रमें तीन स्पानीरि

'या ' राष्ट्रका प्रयोग किया गया है।

क्टितु उक्त अभयतमध्यम्बरि नेत्रोका असुयतन्त्र औरविक्रमारम है ॥ २९ ॥ यह सब समझ ह।

इस बदार गतिमागवा समाप्त हर। इन्द्रियमानाहे अनुरात्मे पचद्रियपपामुहोंमें मिन्यार्राष्टम लहर वर्षात बेदरी गुगन्यान तक बाद जीवके ममान है ॥ ३० ॥

र इत्तिपानुसन्दन प्रवृतिसारहरूक्त्रम् । द्वा साहः । प्रवृतिसाहः विव्याण्डनायदः १६वास् गर्धः

दुरो ? एत्थ्रवणगुणड्वाणाणमोषगुणड्वाणीर्ह्वा अप्पिद्भाव पढि मेदाभावा । एद्रदिय-वेदेदिय-वेद्दिय पर्जारीर्देय पर्विदियअपज्ञयमिञ्जादिङ्कीण भागे किष्ण परूषिदो ? ण एम दोषो, परूरणाए विणा वि तत्य भावोबञ्जदीदो । परूरणा फीरदे परावगोदणड्ठ, ण च अवगयअद्वपरूरणा पत्नरता, परूबणाकुज्जस्त अवगमस्त पुन्वमेरुपण्णचादो ।

एवमिदियमग्गणा समखा ।

कायाणुवादेण तसकाइयत्तसकाइयपञ्चत्तपसु मिन्छादिद्विप्पहुद्धिः जाव अजोगिकेवछि ति ओघं ॥ ३१ ॥

इरो १ ओपराणहाणेहिंतो एत्यवणायुणहाणाणमध्यिदभावेहि भेदाभावा । सन्व-पुद्रग्नि-मन्त्रभाउ-सन्वरोउ-सन्वर्यण्यक्रीत् तसअपन्त्रचिमन्नारिहीण भावपक्ष्यणा सुचै ण ध्दा, अवगदपस्वणाए फलाभारा । तम-तसपन्त्रचगुणहाणमावो ओघादो चेब णज्वति चि तन्मायपस्वणमणस्यमिति तप्यक्राण वि मा किन्जद चि भणिते ण, तस्य

क्योंकि, पचित्रपण्यातकोंमें होनेयाल गुणस्थानीका ओधगुणस्थानीकी अपेक्षा विवक्षित आर्पोके मति कोइ अन नहीं है ।

वासत भाषाक भात कार भद भहा है। श्वना-चहापर पकेंद्रिय, श्रीद्रिय, जीद्रिय, धतरिद्रिय सथा पचेद्रिय भए-

याप्तक मिथ्याद्यस्त जीवोंके भागोंकी प्रकलमा क्यों नहीं की है

समाधान--यह नाह दोष नहीं, क्योंकि, प्रवरण्याके विना भी उनमें होनेपाले भाषांका बान पाया जाता है। प्रवरणा दूसरोंके परिवानके श्यि को जाती है, कि तु जाने हुए भयकी प्रवरणा परवर्षती नहीं हाती है, क्योंकि, प्रवरणाका कार्यभूत बान प्रवरणा

करनक पूचमें ही उत्पन्न हा खुका है।

इस प्रकार इट्रियमार्गेषा समान्त हुई । काराकर्गेषाके अनुनारके समान्तिक और समान्तिक प्रत

कायमार्गणाके अनुवादसे असकायिक और असकायिक पर्वाप्तरोंमें मिध्यादृष्टिसे रेकर अपोगिकेवरी गुणस्थान तक भाव ओपके समान हैं ॥ ३१ ॥

क्योंक, माध्युणस्थानों ने अपशा त्रसनायिक और त्रसनायिकपयात्रमाँ होन याने गुणस्थानों ना विवस्ति भागोंक साथ कोह भेद नहीं है। सर्थ द्वियपीकायिक, सर्य जरकायिक, सर्थ तेजस्तायिक, स्वय पासुकायिक, सर्थ वनस्यतिकायिक और त्रस द्वरूप पर्याजन मिध्यारिंद जीयों ने भागमक्षणा स्वत्रमें नहीं की गई है क्योंकि, जान हुद भागोंकी प्रकृषणा परंत्रमें कोह एक नहीं है।

द्वारा—श्रवनायक और जसकाविक प्रयान जीयोंमें सम्मय गुणस्थानोंके भाष आपसे ही बात ही जात हैं, इसलिए उनक आपोंका प्रकृषण करना मनर्पक है, अतः उनका प्रकृषण भी नहीं करना चाहिए?

१ मापानुबादेन स्थानस्मापिकानायोदपिको आवः । शहकापिकानां सामान्यपेव । स ति १ ४

बहुसु गुणहाणेसु सत्तेमु किण्णु कस्पद्र जण्णा भागा होटि, ण होटि वि सँटेशे व सेनी वि वप्पडिसेहङ्ग वप्यकाणात्रस्थाहो ।

एवं कायमग्या समता ।

जोगाणुत्रादेण पचमणजोगि-पचवचिजोगि-कायजोगि-केर लियकायजोगीसु मिच्छादिट्टिप्प<u>ह</u>िंड जाव सजोगिकेवलि ति और 11 32 11

सगममेड ।

ओरालियमिस्सकायजोगीस मिन्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वी ओघ ॥ ३३ ॥

एद पि सगम ।

असंजदसम्मादिहि चि को भावो, खइओ वा स्रओवसि<sup>त्रके</sup> वा भावो ॥ ३४ ॥

कुरो १ खहय-वेदगसम्मादिष्ठीण देव-णरत्रय-मणुसाण तिरिक्ख-मणुसेमु उपन्त

समाधान--नहीं, फ्योंकि, अखकायिक और अखकायिकपर्यातकाँमें बहुतस 🗺 स्थानोंके होनेपर क्या किसी जीवके कोई जन्य मात्र होता है, अधना नहीं हाता है, ए प्रकारका सन्देह न होये, इस कारण उसके प्रतियेध करनेके सिए उनके भावाको 🙉 पणा की गई है।

इस प्रकार कायमार्गणा समाप्त हर।

योगमार्गणाके अनुवादते पाचों मनोयोगी, पाचों वचनयोगी, काययोगी औ औदारिक राययोगियोंमें मिथ्यादाष्टेसे छेन्द संयोगिक रही गुणसान वक मान शास समान है।। ३२॥

यह स्वय सगम है।

औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि और सामादनसम्यन्दृष्टियाँके मा ओपके समान है ॥ ३३ ॥

यह सम मा सगम है।

औदारिकमिश्रकाययोगी असयतसम्यग्दृष्टि यह कौनसा मान है ! धार्यिक वर्ष मी है और धायोपप्रमिक मात्र भी है ॥ ३४ ॥

क्योंकि, तिर्येच और मनुष्योंमें उत्पन्न हानेवाळे श्लायिकसम्यन्हिंए तथा वार्ड

१ सम्मद्रशस्त कावताब्यानस्यापिनां विष्यारस्याद्ययाप्रकास्य तानावयोगस्वादनां व स्वार<sup>म्या</sup> ब वि १, ६

माणाणप्रवलमा । ओवमधिश्रा बावे ज्या विष्ण प्रस्तिवी । या प्रवागद्ववसम्माममा दिहाँण गरणाभाराते जोगातियमिस्तम्ह उरममगम्मचस्पुबलमाभारा । उवसमसेडि घढत जीजरवनजदाणगुरुमयसम्मचेण भरण अतिथ चि चे सन्यमतिथ, दित ण ते उत्तमसम्मर्चेण जीरात्वियविसमकायञ्जातिको होति. देवगदि मीराण विक्रिमध्यात्व उप्पर्धाए अभागा।

ओदइएण भावेण पुणो असजदो ॥ ३५ ॥ प्राममद ।

सजोगिक्वलि ति को भावो, खड़ओ भावो ॥ ३६ ॥

एड पि समय। वेउन्वियकायजोगीसु मिन्छादिद्विपहुडि जाव असजदसम्मा-दिद्दि ति ओपभगो ॥ ३७ ॥

सम्यग्दार्थ दय, नारको और मनुष्य पाय जात हैं।

धवा-यहा, वर्धात भोदादिक्तिधकावयोगी श्रीवाँमें, औपश्रीमक्रमाध क्यों सहीं वतलावा है

समाधात-- वहाँ, क्योंकि, कारों गतियोंके उपरागसम्यग्रहि श्रीयोंका प्रत्या जारी हानसं आहारिकमिश्रकावयोगमें उपदामसम्यक्त्यका सद्भाव नहीं पावा जाता।

धारा-उपरामधेलापर चरते और उत्तरत हुए स्वयं जीवाँका उपरामसम्बद्धके साथ ता भरण पाया काता है है

समाधान-चह बधन सत्य है, विन्तु उपरामधेणीमें मरनेवाले व जीव उपनार सम्यक्त्यक लाध बीहारिक्रिक्षकाययांची वहीं होते हैं, क्योंकि, द्ववातको छोडक्ट

उनकी अन्यत्र उत्पत्तिका अभाव है। किन्तु श्रीदारियमिश्वताययोगी असयतसम्यग्दृष्टिका असयतस्य औदियक

भावसे है ॥ ३५ ॥

यह सूत्र गुगम है।

औदारिकामेश्रराययोगी सयोगिरेवली यह कीनसा भाव है ! श्वायिक भाव के ।। ३६ ॥

यह सब भी समम है।

वैकियिकशायपोगियोंमें भिष्यादृष्टिसे लेकर अस्यतसम्यग्दृष्टि शुणस्थान तक भाव ओपके समान हैं।। ३७॥

एद पि सुगम ।

वेजव्वियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिद्वी सासणसम्मादिद्यी अस जदसम्मादिद्वी ओघ ॥ ३८ ॥

चुदो ! मिच्छादिद्दीणमोडइएण, सासणसम्मादिद्दीण, पारिणामिएण, अन्वर सम्मादिद्वीण ओनसमिय-चड्य-सओनसियमानेहि जोषमिच्छादिद्विआनीहि मार सम्मादता !

आहारकायजोगि-आहारमिस्सकायजोगीसु वमत्तसजदा ति को भावो, खओवसमिओ भावो ॥ ३९ ॥

दुदो १ चारिचाररणचदुमजलण-सचणोकसायाणपुदय सवे वि पमादाणिव्हानः प्रवत्मा । कथमेत्य खञ्जेतसमा १ पचोद्यपस्त्रारमचारिचमोहणीपपपडिदमणिदिय पाणपुरममसम्मा, णिरासेमेण चारिचयापणसचीए तत्युरमपुरतमा । वेति पर सम पादिकर्पाण रायसम्मा, णहोदयभारचादो । वेहि दोहि मि उपम्यो मजमा राजा

यह सूत्र भी सुगम है।

वैत्रिपिक्षमिश्राययोगियोमें मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और अम्यनमूज्य ग्दृष्टि ये भार ओषके समान है ॥ ३८॥

क्योंकि, बैकियिकमिश्रकाययागी मिध्यादृष्टियोंच श्रीत्यायक्रमायत, सातार्व सम्बन्द्राद्योंक पारिणामिकभागस, तथा असयतसम्बन्दृष्ट्योंचे श्रीपद्यमिक, श्राविक श्रीर श्रापाद्यमिक मायोंकी अवशा श्रीय मिध्यादृष्टि शादि गुणस्थानोंक मायोंक गर्यों समानवा पार्व जातों है।

आहारकवायपोशी जीर आहारकविजकाययोगियामें त्रमनम्पत यह क्रे<sup>दर्स</sup> भार है है आयोग्यानिक भार है ॥ ३९ ॥

मार इ.६ वापारपामक मार इ.॥ ३९ ॥ क्योंकि, यथाक्यानपारियक आपरेण कश्नयात पारी नायलन और नार बाक्यायोके प्रस्य हान पर भा प्रमाहनम्यक स्थम पाया भागा है।

द्वरा-वहा पर शायापर्शामकमाय कल बहा ?

मेमायान—आहारक बार आहारकमिश्वकाययागयाँमे सायायगामध्यार हरका बारक यह है कि उदयका मान्य वार सम्बन्ध आर साम नाकपाय देन सार बारकमहत्याय महत्रियाँक हमायांगे स्थानको मान्य मान्य अर्थाक साम्य कार्य बारक घटनको चारका बहा यह र भुगाम याया माना है। तथा भना स्थान स्थान के स्थान बारका मान्य स्थान स्थानको क्यांग्रेस बहा यह तका सर्थ भूता वर्ष १९ आर स्थानम हम हानाम स्थान होनहां मा समित्रो । अथरा एक्कारमकस्माणमुद्यस्तेव राजीयसमसण्या । दुदो ? चारितघायण मचीए अभावस्मेव तब्बरएमाटो । तेण उप्पष्ण इदि राजीवसमित्रो वमादाणुदिदसनमो ।

कम्मइयकायजोगीसु मिन्छादिही सासणसम्मादिही असजदः सम्मादिही सजोगिकेवली ओष ॥ ४० ॥

इदा ? मिन्छादिहीणमोदर्श्ण, शासणाण पारिणामिएण, कम्मरयनापजामिजस-जदमम्मादिहीण जेवसमिय-खद्य खजाबसमियमापेहि, सजीमिकेरलीण खर्गण भावेण जोपम्मि' मदगुणहाणेहि साधम्युबर्लमा ।

ण्य जोगमम्मणा समसा ।

वेदाशुवादेण इत्यिवेद पुरिसवेद-णउसयवेदएसु मिच्छादिहि-पहुडि जाव अणियहि ति ओषं॥ ४१॥

सुगममेद, एदस्मह्रपह्रवणाए तिणा नि अत्थोतलदीदो।

स्पन धार्यापरामिक षहरता है। अध्या, चारियमोहसम्प धी उर्क ग्यारह कामहतियाँके उदयशी ही स्पोपरामसम्बद्धा है, च्यांकि, चारियके धारतको ग्राव्यके ममावशी ही स्पो परामसन्ना है। इस मनारक स्थापरामस उत्पन्न हानेवाका प्रमादयुक स्थम सामीप प्रामसन्ना है।

क्रमणकाययोगियोमें मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, असयतसम्यग्दृष्टि और मयोगिकेवली ये भाव आयके समान द ॥ ४० ॥

स्टॉबिं, कार्मणकाययोगी मिष्यादिष्टर्योके श्रीदिषकायत्व, सासादनसम्पादिष्ट्र पाँक पारिणामिकापाये, अध्ययसम्पादिष्टर्योके लोपसमिक, शायिक और सायाव सामिकापायों ने नेपारा, तथा प्रदेशीकविष्यायां साविष्यायां की खेशा नोपर्ये कहे गये गुणस्थानों के मार्चोके साथ समानता पाई जाती है।

इस प्रकार योगमागणा समाप्त हुइ।

वेदमार्गणाके अनुगदसे सीगदी, पुरपवेदी और नपुमक्वेदियोंमें मिध्यादृष्टिसे रेकर अनिष्ट्रिकरण गुणस्थान तक भाव ओषक समान है ॥ ४१ ॥ यह सब समान है, फ्योंकि, इसके अर्थकी प्रकृषणाक विना भी वर्षका बान हो

जाता है।

् प्रतिषु आर्थ पि' हति पाठ । २ वदानुवादन स्तिप्रमुखक्तवानां ×× सामान्यवन् स वि १,८

## अवगदवेदप्सु अणियद्टिपहुडि जाव अजोगिनेवर्स औरं ॥ ४२ ॥

पत्य चोदमो मजदि- बोणि-मेहणादिहि समिष्णद सर्गरे वेने, ण तस विणासो अतिय, सजदाण मरणप्यमगा । ण मार्यस्त्रविणामो वि अतिय, मर्गरे वरिण वन्नावस्य विणामविरोहा । तदो णारगद्रदेव जुड्नेट इदि १ एरव परिहारो उरन्दर- ण सर्गरिनित्य पुरिनवेदो, णामरुम्मजणिदस्य मर्गरस्स मोहणीयन्तिरोहा । ण मोरणा जिद्मति मर्गर, जीविवगद्रणो मोहणीयस्य पोगगलिवगद्रविरोहा । ण मर्गरमाति वेदो, तस्य तना पुष्पुदस्स अणुगलमा । परिमेमादो मोहणीयद्रव्यस्ममस्यो तन्जीहर जीवगरिनामो वा वेदो । त्य तज्जित्वीदपरिणामस्य वा परिणामेण मह रूम्मस्यम् वा अमारेग अरगद्रदेशे होदि नि तेण णेम दोमो नि मिद्र । मेम मुगम ।

### पत्र नेदमग्या समसा ।

अपनुरोदियोंने अनिश्चाचिक्रणमें लेहर अयोगिहराली गुणन्यान दह वार कोपक मचान है।। ४२ ॥

द्वस-- पहापर राजाकार कहता है कि योनि और लिय आदिम सातुक हार पह कहयाना है। सा अपमतपदियों कहस प्रकारक वेहका विनास नहीं हाता है, क्याई, बाँड पानि, लिया माहिस नामित्रक दारीरका विनास माना जाय, ता अन्यापदा सर्व वे बारको प्रमा बात हाता। हमी प्रकार अपमतपदी और मापदरहा दिवा जा नहीं है, क्यों के, जब तक सारीरका विनास नहीं हाता, तथ तक सांस्ट प्रकार दिनास माननमें दिरोस जाता है। हमलिय अपमतपदात्रा सुकामन नहीं है।

ध्य स्थाध सुधन है।

इस ब्रह्मर पर्यागमा समन्त्र हुई।

TANA HEET TERMENT B. 1, 4

कसायाणुवादेण कोधकसाइ-माणक्साइ मायकसाइ-टो भक्ताईसु मिच्छादिट्टिप्यहुद्धि जाव सुहुमसापराइयउवसमा स्वता ओर्घ' ॥४३॥ गणमुद्र ।

अक्साईसु चदुहाणी ओघ' ॥ ४४ ॥

चार्यको भणिद् - वसाओ णाम जीवनुष्यो, ण तस्य विभागो अत्य, णाण-दमणाणित्र । निणान वा जीवस्य निणानेण होद्रस्य, णाण-दमणाणित्र । निणान वा जीवस्य निणानेण होद्रस्य, णाण-दमजवमायचे घढदे हिंदै होदु णाण-दमणाण निणासिंद जीवनिणामो, तस्य तहुवराचादो । ण कमाओ जीवस्य तक्त्वण, कम्मजणिद्रस्य तहुक्रगुष्यविद्राहो । ण कमायाच सम्मजणिद्यमिद्र, कमायचुन्नोए जीवन्तवस्यणाणाव्हाणित्रस्यहाणुवर्षाहा हस्य कम्म जिल्द्यमिद्रीहो । ण च गुणो गुणवत्तिकाहे, अष्णाच्य तहाणुवरुमा । सस गुगम ।

रपायमार्गणाते अञ्चादते जोपरपायी, मानरपायी, मानाव्यापी और लाक-पपायी बीजेंमें मिथ्याद्यिने ठेरर ग्रह्मसान्यस्य उपदामक और ध्यक गुण्यान ठक भाव ओपके समान हैं ॥ ४२ ॥

यह सत्र सुगम है।

राप गुत्राथ गुगम है।

अप्रपायी जीगेंमें उपञान्तरपाय आदि पागे गुणस्थानवर्ती भाव आपक समान है। ४४ ॥

प्रदा- यहां प्रयादार बहता है कि बचाय नाम आयक गुलवा है। हार्सान्य उत्तवा विनास नहीं हा सकता, जिस अवार कि बान भीर दरान, वन दानी श्रीवक गुणांका पिनास नहीं हाता है। यह आपक गुणांका विनास अवन जाय दा बाद आर बहतान विनासक समान आपका भी विनास हा जाना चाहिय। हसांवय प्रवर्भ धरी पर अवाराता परित नहीं हाती है?

समापान—कान और इतान विवास हानवर आवना विनान अने हो हुन जारे, क्योंनि व जीवन व्यक्त है। किन्तु क्याय का जीवका व्यक्त वहीं है क्योंकि कमजित क्यावनी जीवका व्यक्त हो। किन्तु क्याय कात है। आर व क्यावीय कमअ वस्त्र हाता अविज्ञ है क्योंकि, क्यावीनी वृद्धि हातवर जावक व्यक्त्यून जानकी हाति अय्या वन नहीं सकती है। हस्तिव्य क्यावका कमअ उत्त्य होना किन्न है। स्था गुल गुलास्तरण विकास नहीं हाता क्योंनि अन्यव क्या क्या वहीं जान।

इस प्रकार क्यायमानका समाप्त हुई।

A UNIO NAMED THE PROPERTY OF A A A STATE OF THE PARTY OF

१ क्षत्रीयोदेशस्य कोल्यानदायायान्त्रक्षत्राच्या अ.अ.स.सा-न्यः । स. १८ १

.....

नाना दुत्रारेणमरिअन्याणि सुरक्षणाणि विभेगणाणीतृ निक रिही नानगरमारिही ओव ॥ ४५॥

कर निर्मातिक्रियमम् प्रमानक रै मानक्रमाक्ष्मातः। १६ मानक्रम जिल्लासम्बद्धाः च व विद्यातिक्रोतेक् स्ति। तते मानभा अन्यस्त अन्य

का नगरपाररकते रिवास स्वत्मातम् ज्ञात्रपारिकारः निर्वास्थानितः। ज स स्वास्थानितः । ज स स्वत्सान्तः । जिस्सान्तः ज्ञात्रप्रवासितः । जिस्सान्तः । जिस्सानः । जिस्स

× स्ट्राटक सर्कार गरशासे, दुसंसनी आर संनगणानी कर्ण

ह है है ए ए दा का स्टाइ बाद आप संग्रास देशी वीपी रूप — के भागी से में संग्राह कर महाराज्य सेन्ट करते हैं

देश देश - स्थाप्त अवद्यान अन्यत्व कार्यन्त्रे प्रदेश देशे प्रदेश एवं नक्ष कार्यकार है व

1 4 old at the later are are a surround at 2.2.

💶 💲 - काल दुर व्हा ४ छ। छ। छ। छ। अस्तर बातकर का है है।

हर कर रहत व नका है। इस्सावीड बीहड़े स्थान नहीं तारा है। इसाई स्थान कर्मकारों को व कर हैं (वद हर ननहत्वा है) बात कर साहत नहीं क्यों पाह मानकों कर्मक राज्ये द कुन हर जनात दोनार इसाद है) देह से होसार को स्था

क्षा "क स्वाहर इह जाहराई एका तुराक वार्य मेर्ड मेर्ड

The second of th

to the major the next to a graph of and the second of the

while the property of the state of the state

देर्हि मि अक्नमेण अणुविद्धस्म सजदार्सजदो व्य पचजन्वतरस्स णाणेसु अण्णाणेसु वा अस्थिचविरोहा । सेम सुराम ।

आभिणिवोहिंग सुद ओधिणाणीसु असजदसम्मादिट्टिणहुढि जाव र्सीणकसायवीदरागछदुमत्या ओघ' ॥ ४६ ॥

सुगममेद, औपादा भार पढि भेदाभारा।

मणपञ्जवणाणीसु पमत्तसजदप्पहुडि जाव खीणकसायवीदराग-छदमस्या ओच ॥ ४७ ॥

एद पि सुगम ।

केवलणाणीस सजोगिकेवली ओघ ॥ ४८ ॥

हुदो १ सह्यभार षडि भेदाभारा । सनोगो वि रो साबे १ अणादिपारिणामिञ्रो भारो । गारसिन्धा, मोहणीए अध्यस्ति वि ज्ञागुक्तमा । गारहकी, अणन्सहरूस्त हम्माण सुरुपुण्यचितिरोहा । गापिदहम्मोदयज्ञीयञ्जो, बहु वि यादिहरूमोदर केन

हानक पारण सयतास्वतक समान भिष्नजातीयताको मात्र सम्यग्मिश्यात्यका पार्चो क्षानॉर्मे, अथवा तीनों भक्षानॉर्मे शस्तित्व हानका विरोध है।

दोष स्त्राथ सुमम है।

आभिनियोधिरमानी, अतनानी और अवधिक्षानियोंमें असयतसम्यन्दिसे छेकर धीणस्पायवीतरागछबस्य गुणस्यान तक भाव ओपके समान है ॥ ४६ ॥

यह स्त्र सुगम है, क्योंकि, जानमाथणार्मे आपसे भावको अवेका कोह भद्द नहीं है। मृत पूर्वप्रातिपोर्मे प्रभवनयतमे हेहर श्लीणक्कापरिवरमण्डवस्य गुणस्तात तरु आव ओपके ममान है।। ४७ ।।

४ आयक्ष मनागृह्या ४५ यह सुच भी सुगम हो

के बलजानियामें संयोगिकवली भाव औषक समान है ॥ ४८ ॥

फ्योंकि, धायिकमायेक प्रति काई भेद नहीं है।

द्वारा--' संयाम ' यह बाँनसा भाव है <sup>?</sup>

समाधान—' खवाय' यह अनादि पारिणांतक आय है। इसका कारण यह है कि यह याग न ता औपदांतिक आय हैं, क्योंकि, माइलीवक के उपहास नहीं हाने पर मी बाग पाया आता है। न यह लाविक साथ है, क्योंकि, अतमस्वरूपसे रहित वागरी कर्मोंक दायस उत्पत्ति मानसे विराप आता है। योग पातिकमांत्रिय अतित भी नहीं है, लिम्ह जोगुजलभा। णो अधादिकम्मोदयज्ञणितो नि, सते नि अपादिकम्मोदए अविभिन्न जोगाणुवलभा। ण सरीरणामकम्मोदयज्ञणितो नि, सते नि अपादिकम्मोदए अविभिन्न जोगाणुवलभा। ण सरीरणामकम्मोदयज्ञणितो नि, पाग्गलिन्नावरणा ज्ञण्य रम गध्र-कासम्बद्धम् निर्मात निक्का निक्का

#### एवं णाणमग्गणा समत्ता ।

स्पोंकि, धातिकर्माद्यके नष्ट होने पर भी स्पोगिकेवर्टीमें योगका सद्भाव वर्षा जाता है। न योग अधातिकर्माद्य जीनत भी है, क्योंकि, अधातिकर्माद्यके रहन द भी अपोगिकेवलीमें योग नहीं पाया जाता। योग शरीरनामकर्मोद्य जीनत भी नहीं है क्योंकि, पुत्रस्थिपाकी मस्त्रतियोंके जीन परिस्थवनका कारण होनमें विरोध है।

श्रुका—कामणवारीर पुत्रलियाकी नहीं है, क्योंकि, उसले पुत्रलेंके बण, रह, गन्ध, स्पर्श और सस्यान आदिका आगमन आदि नहीं पाया जाता है। इसहिए बा<sup>त्रकी</sup> कार्मणदारीरसे उत्पन्न होनेपाला मान लेना चाहिए <sup>ह</sup>

समाधान—नहीं, क्योंकि, सर्व कर्मोंका आध्य होनेसे कार्मणशरीर भी पुर्व विपाकी ही है । इसका कारण यह है कि यह सब कर्मोंका आध्य या आधार है।

शका—कार्मणशरीरके उदय विनष्ट होनेके समयमें ही योगका विनास है। जाता है । इसलिए योग कार्मणशरीर जनित है, ऐसा मानना चाहिए ?

इस प्रकार उपयुक्त विवचनसे योगके पारिणामिकपना सिज हुना। अपने।
'पोग' यह नीव्यविकमाय है, क्योंकि, शरीरानामकमके उत्यक्त विनास होनक कार्य हा योगका पिनास पाया जाता है। नीर, ऐसा माननपर मय्यव्यभाषेके साथ व्यक्तियाँ भी नहीं जाता है, क्योंकि, कमसम्ब एके विरोधी पारिणामिकमायकी कमस उत्यक्ति माननेंमें पिराध आता है। श्रेष प्रवास सुसाम है।

#### इस प्रकार प्रानमागणा समाप्त हुई।

र निवसमागमन्त्रम् । त स् २, ४४ । अन्ते मवयन्त्रम् । क्वितन् ! वार्यनम् । दिस्यनग्रीऽस्य बन्दारीनाञ्चल निरम्मानः । तदमानाभिवस्योगम् । स्व ति २, ४४

सजमाणुनादेण सजदेसु पमत्तसजदणहुडि जान अजोगिकेन्ही ओघ' ॥ ४९ ॥

सगममेद ।

सामाइयछेदोवदावणसुद्धिसजदेसु पमत्तसजदणहिं जाव आणि-

यद्रि ति ओध ॥ ५० ॥ एद पि सुगम ।

परिहारसुद्धिसंजदेस पमत्त-अपमत्तसजदा ओघ ॥ ५१ ॥

इदो र खओवसमिय भाव पडि विसेसाभावा । पमचापमचसज्जदेस अप्पी वि भारा सति, एत्य ते किण्ण परुविदा । ण, तेसि प्रवापम्यसञ्जनवाभारा । प्रमुवा पमवसंबदाण भारत प्रच्छिदेस ण हि सम्मचादिभावाण परूवणा गाओववण्णोचे ।

सहमसापराइयसुद्धिसजदेसु सहमसापराइया उवसमा खवा

ओघ ॥ ५२ ॥

सयममार्गणाके अनुवादसे सयतोंमें प्रमचसंयतसे छेरर अयोगिकेवली गुणस्थान तक भाव ओयके समान है।। ४९॥

यह खुत्र सुपम है।

सामापिक और छेदोपसापनादादिसयतोंमें प्रमत्तस्यतसे लेकर अनिवृतिकरण गुणस्थान तक भाव औषके समान हैं।। ५०॥

यह सत्र भी सुगम है। परिहार दिसयतों में प्रमत्तस्यत और अप्रमत्तस्यत ये भाव ओपके समान है।। ५१॥

क्योंकि, शायोपरामिक भावके प्रति दानोंमें कोई विशेषता नहीं है।

द्यवा—प्रमत्त जार अप्रमत्त सवत जीवॉर्मे जम्म भाव भी हाते हैं, पहापर वे पर्यो नहीं वहें है

समाधान- नहीं, प्योंकि, वे भाव प्रमच और अप्रमच सवम हानेक कारण नहीं हैं। इसरी बात यह है कि प्रमान और अप्रमानस्थतों के भाव पूछनेपर सम्यक्त्य भाहि

भाषोंकी प्ररूपणा करना स्थाय सगत नहीं है। वश्मसाम्परायिक्युद्धिसयवोंमें वश्मसाम्परायिक उपशामक और धपक भाव ओपके समान हैं ॥ ५२ ॥

र संयमानुवादेन सर्वशं संयताना xxx सामान्यदन् । सा ति १, ४

६ प्रतिष माओदरण्यो । च प्रति पाठ ।

द्यस्वद्यागमे जीवद्राण २२८] उपसामनाणम्यसमिजी भागे, खप्रगाण खड्या भावा वि उन होदि।

जहाक्लादविहारसुद्धिसजदेसु चुदुट्टाणी ओघ ॥ ५३ ॥ सगममेद ।

[ 1, 44.

सजदासंजदा ओघ' ॥ ५४ ॥ एद पि सगम । असजदेसु मिन्छादिद्विपहुडि जाव असजदसम्मादिद्वि ति

ओघं ॥ ५५ ॥ सुगममेद, पुष्य परुविदत्तादो । ा सनममगणा समरा।

दसणाणुगादेण चम्युदसणि-अचम्युदसणीसु मिन्छादिहिषहु है जान सीणरसायनीदरागउद्दमत्था ति ओघं ॥ ५६ ॥

उपदासकों के श्रीपदासिक भाष और शपरोंच शायिक भाष होता है, यह भर्च गरबद्धारा बद्धा गया है। यपारन्याति। इति गुद्धिमयतोमे उपद्मान्तरपाय आदि गरी गुपम्यानर्गी 👭

और है ममान है ॥ ५३ ॥ यह सूत्र सुगम ह।

मयतानंपत मार औषके समान है ॥ ५४ ॥ यह सूत्र भी सुगम है। अमपतोने नि-व्याद्यप्टिमे हेरूद्र अमयतमम्पाद्यप्टि गुणस्थान तक भार आर्थ

समाब है।। ५५॥ यह मूत्र मुगन ६, क्योंक, पहल बहरण हिया जा गुड़ा है। (अ प्रदार श्वममागंबा समाम हर्। रणनमार्वनाके अनुसरण चपुरर्णनी और अपपुरणियोवे विष्यादश्य <sup>हरू</sup> बाचरचारराज्यावउपन्य पुणनान वह बार आयह समार €॥ ५६॥

as R biffchbaale b FFA AAM STROCKIES OF AA f eth aceast to altera reforce considerately a to b र्रो । भिन्छादिःहिष्यपुडि सीणस्मायपञ्जनमञ्जूणहाणाणं चवरा अपनसु-णिरिरिहेपाणमण्डलभा ।

ओहिदसणी ओहिणाणिभगो ॥ ५७ ॥ क्रेनटदसणी क्रेनटणाणिभगो ॥ ५८ ॥

एदाणि दो वि मुचाणि गुगमाणि । १व दसम्बन्धाः सन्ताः।

हेस्साणुवादेण किण्हहेस्मिय-णीहहेस्सिय काउहेस्सिएसु चहु-णी ओष' ॥ ५९ ॥

चरुष्द राजाण नमाहारे चरुहाणो। रेज नमाहारे। वगलेस्माए। सेत तुगम। ते उलेस्सिय-पम्मलेस्सिएसु भिन्छादिद्विपहुडि जाव अपमत्त

जदा ति ओघ ॥ ६० ॥

एद मुगम ।

क्योंकि, मिधारिष्ट लेकर शायकपाय वर्षत कोह गुणस्थान कारुदात भीर कारुदानपाल आपील रहित नहीं पाया जाता है। अवधिदर्शनी जीगोंक भाग अयधिजानियोंके मागेके समान है।। ५७॥

फेरल्यको क्षीरोंक भार केरकजानियोंके भागोंके समान है ॥ ५८ ॥ य सानों हो एक एकम है।

इस प्रकार दशनमायणा समाप्त हुए।

टेश्यामागणाक अनुरादमे क्रिक्सटेशा, नीटलेश्या और गाणेतलेश्या वालॉमें १दिके चार गुणन्यानवर्ती भाग नीयक समान ६॥ ५९॥ बाद स्थानीक समादारणा यनु स्थानी बहुत है।

बार स्थानाक समाहारका चनु स्थाना कहत है।

श्वज्ञ-बार्स गुणस्थानीका मनाहार किस अपशास है!

समाधान—यक रूप्याक्षी अवद्यासे है, अधात् आदिक बारी शुणस्थानीय यक्सी प्रया पार्र जाती है।

शेष स्त्राथ सुगम है।

वेजोठस्या और पष्मलस्या वालोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेजर अत्रमचस्रयत गुणश्चान क भाव अपक समान दें ॥ ६०॥

पह सब समा है।

१ टेरपारवादेन बर्ल्यानामरस्पानी च सामान्यवर् । स सि १, ४

सुक्कलेस्सिएसु मिन्छादिट्टिपहुडि जाव सजोगिकेवलि पि ओघ ॥ ६१ ॥

सगममेद ।

एउ देस्सामग्गणा समदा ।

भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु मिन्छादिट्टिपहुडि जाव अजोगि केविल ति ओधं ॥ ६२ ॥

द्वे र एत्यतणगणद्वाणाण ओचगुणद्वाणेहितो भनियत्त पडि भेदाभावा । अभवसिद्धिय त्ति को भावो, पारिणामिओ भावो ॥ ६३॥

छुदेर १ कम्माणसुद्रष्ण उत्रममेण राष्ट्रण स्त्रजीतसमेण वा जभित्रवत्तागुष्पवादा । मनियधस्य नि पारिणामिजो चेय भागे, कम्माणगुद्य-उपमम खय खत्रीपमेमीह मरिष चागुष्पचीदो । गुणद्वाणस्म भावमभणिय मनगणद्वाणमाव पह्नेतस्स ग्रेमिप्पात्रा

राऊलेस्यातालोंमें मिथ्यादृष्टिमें लेक्स सर्यागिकेरली गुणम्यान तक भार आएड समान हैं।। ६१।)

यह एव सगम है।

इस मकार छेदवामागणा समाप्त हुई। भन्यमार्गणाके अनुरादेस मध्यमिद्विशीम मिध्यादृष्टिम लेहर अयागिकानी

गुप्तान वह मार नीयह ममान है ॥ ६२ ॥

क्योंकि, मध्यमागणासम्य थी गुणस्थानोंका श्रीष गुणस्थानोंस भाषाय नाम पारिवानिकनायके प्रति काश भद नहीं है।

अभव्यमिद्धि यह दौनमा भार है ? पारिणामिक भार है ॥ ६२ ॥ क्योंकि, कर्मोक उद्यक्त, उपरामन, श्रयन, अथवा श्रयापरामन अमध्यत्व मार् उत्तर वहीं हाता है। इसी प्रकार सम्यत्य भी पारिणामिक माप ही है, वर्षीह, हमी

इर्य, उपराम, श्रय बार श्रयापदामन बच्चत्व भाव उत्पन्न नहीं हाता । इस—यहापर गुजस्थानक भाषका न कह कर मागणास्थानसम्बन्धां मापका प्रदान करत कर बाजायका क्या मनियाय है।

र सन्तरहादन संपानी विधारका या नक्षानुत वो बावहनका । ब वि १०६ ६ सम्भानी प्राप्तर्वन संस्था । सः । १ । ४

सम्मताणुवादेण सम्मादिद्वीसु असजदसम्मादिद्विपहुडि जाव अजोगिकेवित तो ओघ ॥ ६४ ॥

सुगममेद।

सङ्यसम्मादिद्वीसु असजदसम्मादिद्वि ति को भावो, खङ्ओ भावो ॥ ६५ ॥

छुदो ? दसणमाहणीयस्स णिम्मूलक्खएणुप्पण्णसम्मचादो ।

स्तइय सम्मत्ते ॥ ६६ ॥

सहरयसम्मादिद्वीमु सम्मच राह्य चेव होदि वि अणुचसिद्धीदो गेद सुचमादवे-दष्व १ ण एस दोसो । सुदो १ ण ताव राह्यसम्मादिही सम्मा राह्यस्स सम्मचस्स

समाधान—गुमस्थानसम्बाधी भाष तो थिना वह भी जाना जाता है। कि तु भामप्यत्य (बीनसा भाष है यह ) उपहराकी अपेशा रखता है, क्योंकि, उसके स्थरपका पहल प्रहरण नर्यों किया गया है। इसल्यि बहायर (गुणस्थानवा भाग न वह वर) मागणासम्बाधी पहा है।

इस प्रकार भव्यमावणा समान्त हुई । सम्यक्तमार्गणाके अनुवादसे सम्यक्टियों में अस्यवसम्यव्हिसे लेकर अयोगि-वेवली गुणस्थान तक भाव ओपके समान हैं ॥ ६४ ॥

यह ख्त्र खुगम है।

धापिकसम्पन्दृष्टियोंने असयतसम्यन्दृष्टि यह कीनसा भाव है है धापिक भाव है ॥ ६५ ॥

क्योंकि, दशनमोहनीयकमके निमूळ क्षयसे शायिकसम्यक्त उत्पन्न होता है। उक्त जीगोंके धायिक सम्यक्त होता है।। ६६॥

द्वव:—साधिक सम्यन्धियाँमें सम्यावशैन शाधिक ही होता है, यह पात अनुक सिद्ध है, हसलिए हस सुक्रका भारामा नहीं बरना चाहिए !

समाधान-यह कोह दाप नहीं, क्योंकि, शायिकसम्बन्दिष्ट यह सम्रा शायिक

१ सम्पन्नातुनादेन क्षापिरतम्बद्धान्तु असंवतसम्बद्धाः स्वापिनी सार । सः ति १, ८ २ क्षापिर्क सम्बन्तवम् । सः ति १, ८ सर्यमम्मत्तम्म अस्थित्तिह चिण्हमति । तदो सञ्यमम्मादिद्विस्म सर्य पेत सर्मा हे।दि चि जाजानिद्। अपर चण मच्ये निम्मा उप्पण्णा चेप, किंतु प्रउपाणा वि अत्थि । तेहि खडयमस्मादिद्वीण रिम्रुयमसम्मन्त, कि वडयमस्मन, कि वदम्सन्त होडि चि पुन्छिदे एदस्म मुचस्म जरमारा जादो, खर्यमम्माडिहीण खर्य सर हम्म होदि, ण समदोमस्मचाणि चि जाणावणह अपुरुवसरणश्खायाण खर्यभावाण स्र चरित्तरमेत्र दमणमोदस्वत्रयाण पि स्वद्यमात्राण तस्मत्रधेण बद्यमम्मतीद्रए सा रि

ओदइएण भावेण पुणो असजदों ॥ ६७ ॥ सगमभेद ।

महीनम्मवेस्म अधिवायमागे वायाडिमेहद्र रा ।

सजदासजद पमत्त-अप्पमत्तसजदा ति को भावो. सओवतिमा भागों ॥ ६८ ॥

न्त्रम्पकृषकः अस्तित्यका बान नहीं कराती है। इसका कारण यह है लेकमें तान, भारदर माहि मनायथ ( अशास्य या कड ) नाम भी पाँच जात है। इसक शतिरक्त मन डर्ड पिन्ह शायिकमध्यक्षरक अस्तिरक्ष है नहा। इसिल्प शायिकसध्यक्षरिक शावि सम्यक्त हा हाता है, यह बात हम सूत्रमें बापित की गई है। दूसरी बात यह भा है। संवा गिप्य स्पुताब नहीं हात, किंतु कुछ नमुत्यन्न भा होत है। उनके ब्राग शाय सम्यन्दद्विया ६ क्या न्यरामसम्यक्तव है, क्या शायिकसम्यक्त्व है, क्या वहहसम्बन्ध होता है, दला पूछन पर शायिकसम्बन्धियाँक शायिक ही सम्बन्ध हाता है, हो दा सम्पन्न नहीं हात हैं, इस बातक जतरानक रिष्ट, अथवा शाविकभाषण अहा बरच गुजरमनकता अवकाक शायिक गारिवर समान शायिकमापवान मी और है द्राचमाद्रवायका भागत करत हुए उसक सम्बन्धा वदकसम्बन्धायकीतक न्त्र स्र पर मा भारिकसम्प्रकृतक अस्ति उका प्रस्ता प्राप्त हानपर उसका प्राप्तय हरनई हर इस मुक्ता बक्तार हुवा हु।

किन्तु वाश्विक्षमम्बर्ग्याष्ट्रका जनवनाच जीत्रविक्व भारते 🕻 ॥ ६० ॥ यह सूच मगत है।

अभिस्तमस्यक्तीयः सयुत्तनयन, प्रमणनयनः और अप्रमणनयन वह अभिनी नार है रे बारायप्रविद्य नात है ॥ 🗗 ॥ ॥

> R PINION DAY 240 SEE e that come are at first differ lift it to

इदो ? पारिचावरणक्रमोदए सते वि जीउसहावचारिचेगदेसस्य सजमाधजम-पमच अप्यमचर्सनमस्स आविम्माउस्मुउलमा ।

> खइय सम्मत्त' ॥ ६९ ॥ सनममेद ।

चदुण्हमुवसमा ति को भावो, ओवसमिओ भावो ॥ ७० ॥ मोरणीयस्त्रवनमञ्ज्यण्णचरिचवारा, मोरोवनमणहेरुचारिचनमण्णरचारा र।

खइय सम्मत्त'॥ ७१ ॥

पारदरसणमोहणीयक्खवणो क्दकरिणज्ञो वा उवसमक्षेद्धं व घटिद चि जाणा-वणहमेद सुच भणिद । मेस सुगम ।

चहुण्ह खवा सजोगिकेवली अजोगिकेवलि ति को भावो, खडुओ भावों ॥ ७२ ॥

क्योंकि, बारिवायरणवर्मकं उदय हान पर भी जीवक स्वभावभून बारिवकं एक देशकर सपमासयम, प्रमचसयम आर अप्रमचसयमका (उक्त जीवीकं क्रमा) आयिभीय पाया जाता है।

उक्त जीवोंके सम्यग्दर्धन धाविक ही होता है ॥ ६९ ॥

यह एव सुगम है।

अपूर्वेवरण आदि पार गुणस्थानोंक धायिवसम्पन्दष्टि उपदासक यह धैनसा भाव है ? आपदामिक भाव है ॥ ७० ॥

क्योंकि, उपदान्तवपायक मोहनीयकमक अपदामस उत्पत्न हुआ बारिक पाण जानसं भीट दाप तीन उपदामकोंक माहोपगमक कारकभूत बारिकस समित्वत हा श्र भीपदानिकमाप पाया जाता है।

धायिवसम्परिष्ट पारी उपयामवीके सम्पादर्शन धायिक ही होता है ॥०१॥ इतानमाहनीयवसके शुण्यवर भारम्य वरनवाला औव अथवा इतहत्वहरू

द्यानमाहनायणम् हायणना मारान्य च त्यात्या आप वयाच हृतहत्त्वहरू सम्प्रत्रिष्ठि जीप, उपरामधर्णापर नहीं चड्ता है इस बातवा झान करानक । उप पह सूच कहा गया है। रोप स्त्राथ सुनम है।

धायितमस्पारि पारों गुणलानोंके धपक, सयोगिकवती और अपधीकरत

यह कीनसा भाव है ! धायिक भाव है ॥ ७२ ॥

१ क्षारिकं सन्दर्भ स्त्रा स्त्रीतः १ ४ १ भन्नो प्रदश्यामार्थीयकविष्ये सन्दर्भ स्त्रीतः १ ४

र श्री के बन्दर वर्ष । स. वि. दें वि. व. वर्ष वारान्तवर । स. वि. व. व

कुरो १ मोहणीयस्स स्प्रग्णेहरुन्युञ्जसण्णिदनारित्तसमण्णिदनारो मोहस्वरङ प्यण्णचारितारो पादिस्यर्णुप्यण्णायकेन्छळदीहिंतो ।

व्यन्यसम्मत्तं ॥ ७३ ॥

स्वइयं सम्मत्तं ॥ ७३ ।

सुनमन्द । वेदयसम्मादिट्टीसु असंजदसम्मादिट्टि ति को भावो, सओर

समिओ भावो' ॥ ७४ ॥ सुगममेद ।

सुनमन्द । खओवसमिय सम्मत्तं ॥ ७५ ॥

ारेपिम असजदसम्मादिहिस्म विष्णि भाग सामण्णेण पन्तिदा, एद सम्मह मोरासिम्य खद्दम राज्येरमस्मि येति ण पन्तिद्द्द्द्रा सर्वाह सम्मह्तमगणाए एद सम्मह मोरामिम्य खद्दम राज्येरमस्मि येति ण पन्तिद्द्वा सामान्तिम्य स्वस्म राज्ये

क्योंकि, अपूर्ववरण आदि तीन श्वरकोंका मोहनीयकमके श्वरणके कार्णप्र अपूर्वसम्राज्ञाने चारित्रसे समयित होनेत्र नारण, शीणक्यावयीतरागण्यस्यक माराप्य उत्तम दुमा चारित्र हानेत्र नारण, तथा सर्वापित्रवरी और अवाणित्रवर्तक मार्वि

कर्मीका क्षय है। जानसे उत्पन्न नय केन्ट्रन्टियाँकी अपेक्षा क्षायिक भार पाया जाता है। चारों क्षयक, सयोगिकाली और अयोगिकालीके सम्यन्दर्शन धायिक ही हार्य

यद सूत्र सुगम है। वेद्रमम्पग्रहियोंमें अमयतमम्पग्रहि यह कीनमा भाग है? आयाप्त्रमि

हो। इस समाय समाब हो।

द्वे ॥ ७३ ॥

माव है ॥ ७३ ॥

यह मूत्र सुगम है।

वेद्रम्मयगरिष्ट जीनों हे सम्याद्गीन वायोगगमिक होता है।। ५५ ॥ ने प्रकारणार्जे अनयतमस्यादिष्ट जीएक सामायस तीन माय वह कि छिने उनका यह सम्याद्गन भागतीनक ह, या शायित ह, क्षिया शायायतामिक है, यह प्रवास नहीं ।क्ष्या है। अन सम्याद प्रमाणार्जे अनयतमस्यादिष्ट जीयोका यह सम्याद्गक भौगरणीकसम्यास्त्रियोक आयगिक हाता है, शायिकसम्यादियोक शायिक हाता है

र शाराबार क्लारन्ता वस्त्रान्त्रस्य । स्वाची व र । व वि र । व

धार यद्ध्यन्यम्पश्योद्ध श्रायाचार्मिक हाता है, यह बात हत गुवात गावत ही गर्

ओदइएण भावेण पुणो असजदो ॥ ७६ ॥ अवगयत्थमेद ।

सजदासजद-पमत्त अप्पमत्तसजदा ति को भावो, खओवममिओ भावो ॥ ७७ ॥

णादह्रमेव । खओचसमिय सम्मत्त' ॥ ७८ ॥

इदो ! दमणमोहादए मेरे वि वीरगुणीभृदमहहणस्य उप्पत्तीए उरलमा ।

उवसमसम्मादिद्वीसु असजदमम्मादिद्वि ति को भागे, उव-समिओ भावो ॥ ७९ ॥

इदो १ दमणमाहु गममणुष्यभगमन्त्रादो ।

उवसामिय सम्मत्त ॥ ८० ॥

हिन्तु वेदक्यस्पम्हिएरा अस्पनत्व औद्यक्त भावत है।। ७६॥ इस प्रवत्त भन्न जना हना है।

इस एववा भध जाना हुना है।

वेदवर्गम्यग्रहि सवतास्यतः, प्रमचनयतः श्रीरः अप्रमचनयतः यह दर्गनसः भारः है १ क्षायोपसमिकभाव है ॥ ७७ ॥

इस सम्बद्धा मध्ये शात है।

उक्त बीरोंके सम्पादर्शन धायोपग्रामिक होता है ॥ ७८ ॥ क्योंकि, बजनमाहनीयके (अगभूत सम्यक्तयकार्तक) उद्दल एवं कर

जीयके तुमस्यक्य भव्यानकी उत्पत्ति याद जानी है।

उपग्रमसम्यग्रहियोंमें असयतमध्यग्रहि यह बाँनमा भाव है? आपजानक भाव

है ॥ ७९ ॥ प्रयोष्टि, उपरामसम्बन्धियाँका सम्यक्त्य दशक्रमाद्रनीयकमक उपरामस उन्यस हभा है ।

उक्त जीरोंक सम्पग्दर्धन औपश्चमिक हाता है ॥ ८० ॥

र सन्दर्शतटेटस्टारम्यकरशान् क्रीरोटशान्त्रीचार । स. १५. ४. ९ ४ मन्दरः टेनराष्ट्रत्व मात्रव । स. १५. ४.

र जारतिहरू देव कारश्वर्ष । स्व हि १ ८ १ भारतिहरू देव कारश्वर्ष । स्व हि १ ८

. Titage erteraffin ig s e

२२६ ] छम्बद्यामे जीन्द्वार्ण [१,५४ ओदर्एण भावेण पुणी असंजदों ॥ ८१ ॥

ते वि स्वाणि सुनमाणि । संजदासजद पमत्त-अप्पमत्तसजदा ति को भावो, सओवसिमेशे

भावों ॥ ८२ ॥ सुगममेद। वयसमियं सम्मत्तं ॥ ८३ ॥

ष्द (९ सुनम् । चदुण्हसुवसमा ति को भावो, उवसमिओ भावो'॥ ८४॥ उवसमियं सम्मत्तं॥ ८५॥

दो वि सुचाणि सुगमाणि । सासणसम्मादिद्वी ओर्घ ॥ ८६ ॥

हिन्तु उपरामसम्यक्ती अस्यवतसम्यन्दिष्ट जीवरा अस्यवत्य जीदिषिक भारत है।। ८१।। य राजों हो स्वयं स्ताम है।

य पाना है। उपगम है। उपगममम्परिष्ट सपतास्यत, प्रमचनयत और अप्रमचसयत यह मैन्स मार है शियोषणमिक भाग है॥ ८२॥ यह एव स्थान है।

उक्त वीरोंके मन्यान्द्रीन जीपश्चिमक होता है ॥ ८२ ॥ यह गुरु मा सुनम है। अर्द्धका आदि चार गुलस्थानोंक उपश्चममन्यार्गष्ट उपशामक यह और श मार्च हैं ! औपश्चिमक मार्च है ॥ ८४ ॥ उक्त वोरोंके सम्यान्योंन जीपश्चिक होता है ॥ ८५ ॥

य दानों दी सूत्र मुगम दे। सामादनमस्यग्दरि भार जोघड़ समान दे॥ ८६॥

र अपना पर्योशक सावन कि हि र ८ २ वरण वरणक प्रकार कार्यो कार्यो के स्वास कि है, ६ १ जा २ वरण कर कर हो वि हि र , ८ ४ अपने प्रकार के पार्वकार के कि है, ८ ५ अपने प्रकार के पार्वकार के कि है, ८ ५ अपने प्रकार के प्रकार के स्वास के कि है है ।

```
संिष्णयाणुनादेण सष्णीसु मिच्छादिङ्गिपहुडि जान सीणनमा
                                      एत सम्नत्तममाणा समता ।
          वीदरागछदुमत्या ति ओघ'॥ ८९॥
               असिष्णि ति को भावो, जोदहओं भावो ॥ ९०॥
               इर्१ १ जोद्दियास्यस्य मन्त्रपादिषद्याणमुद्दर्यः नसाव्यनुप्पर्याः । अमन्त्रि
       पुणहाणमारी विष्ण पहरीदी है ज, उबदेममतरण नदवनमारा ।
                                 एवं सहित्रमागणा समत्ता ।
            मस्यम्बिध्यारिष्टे भार जापके समान है ॥ ८७ ॥
           मिध्यादिष्टि भाग जाएके समान है ॥ ८८ ॥
           इन तीनों हा ग्रजांका अथ बात है।
                      हत प्रकार सम्बद्धायमागवा समाप्त हुई।
         मविमागणा÷ अनुवादम मानेयोवें मिष्यादृष्टिम लब्द श्रीणबरापराक्षमा
  छवन्य तक भाव आपर समान है।। ८०॥
        यह सूत्र सुगम ह।
        अमनी यह दीनमा भाद ह ° श्री>विक भाद ह ।। ८००
       भागता १० वासामा साथ २ मा १४५ मा २ १ १ १ १
स्यापि नाहाँ द्वयाप्रणाहसङ् स्ययामा स्योष्टाच प्रवस्त अस्ति व भाव
उत्पन्न हाता है।
      ....
वहान वहातर भशक्षा जीवाच राजस्थातस्यकारः भावच ७०० जहा दनसारः
     समाधान-नहीं वर्षांव उपवनव विना ही अब बान हो जाना है
                  हैं व प्रकार सर्वाधासका समान्त्र हुई
     WILLIAM WATER NA WA
```

a [1

íŧ, 234 ] छनखडागमे जीवद्राण ओदरएण भावेण पुणी असजदी ॥ ८१ ॥ दो मि सुचाणि सुगमाणि । सजदासजद पमत्त-अपमत्तसंजदा ति को भावा. सओव मावो ॥ ८२ ॥ मगमभेद । उवसमिय सम्मत्तं ॥ ८३ ॥ ए**द पि सगम** । चद्रण्हमुवसमा ति को भावो, उवसमिओ भावों ॥ ८४ उउसमिय सम्मत्तं ॥ ८५ ॥ रो रि गुवाणि भुगमाणि । सासणसम्मादिङ्घी ओघ' ॥ ८६ ॥ क्ति उपरामगम्य स्त्री अनुपत्तमम्यादृष्टि जीवका अनुपत्तर और्षिक रेग दर ॥ व कार्ने की गुल सुपान है। उराम्यम्यम्बर्धः स्थान्यत्, प्रम्यन्यत् और अप्रम्यन्यत् पर

बह सूच सुगन्न हो। इन्ह में हों हे मध्यम्यान जीवयामिक होता है ॥ ८३ ॥ यह मूत्र ना मुगन है।

कर है । धायोग्टानिक बार है ॥ ८२ ॥

अद्रस्थ्य गादि चार गुणस्थानाक उपनुष्यम्पर्याहे उपनायक वर्ष दार दें भेजपानिक नार है।। ८४।।

उन्हें अपराह सम्बन्धाँन जीवशीयह रोजा है ॥ ८५ ॥

य राजो 📭 मूच मृत्रम 🗈।

सम्बद्धनम्बद्धाः नाम आयह मनान है ॥ ८५ ॥

्यं प्रस्थानसम्बद्धाः । ५ ५ STATISTICS & WALLET STATE

```
<sup>।नज्जादहा</sup> ओघं ॥ ८८ ॥
                                            ון טאווייי
   107 67
                       विष्णि वि सुचाणि अगगयत्थाणि ।
                     सिष्णयाणुवादेण सण्णीसु मिन्छादिङ्गिपहुडि जाव सीणक
              वीदरागछदुमत्या ति ओघ'॥ ८९॥
                   असिन्नि ति को भावो, जोदहजो भावो ॥ ९०॥
7 386
                  इर्१ १ जासदियाराणस्य सन्यपादिकस्याणपुदस्य नमञ्जिनुष्पत्तीरा । असन्दि
           युणहाणमासे विष्ण पहावेदी है ज, उबद्दममतरण तदकामादी ।
                                   एव सविजयमगणा समवा ।
                सम्यामध्यारष्टि भाव ओएके समान है ॥ ८७ ॥
               मिध्यादृष्टि भाव आपक समान है ॥ ८८ ॥
               हत तानों हा मुजांका अर्थ सात हा।
                         हत प्रकार सम्प्रकृत्यमाग्या समाप्त हुई।
             मित्रमाराणाः अनुरादमे मात्रियोमें मिष्याद्दाष्ट्रेस तकर क्षीणकप्रायपीतराग
      छवस्य तक भार आध्य समान है।। ८९॥
            यह सूत्र सुगम ह।
            अमजी यह रीनया भाग है ? औरपिर भाव है ॥ ' o ॥
           क्योंकि माहा-द्रेपापरणक्षमक स्परामा स्थापका प्रकार असाहत्य गाव
    उत्पन्न हाता है।
          प्रहान वहावर असद्धा जीवाक गुणस्थानसम्बन्धा भावक। क्या वहा कातारा
         समाधान--- नहीं वर्षांक उपकृतक एका ही सकत काम का जाता है
                      हस प्रकार सर्वामागणा समाप्त हुई
         AN BATETE GOT N. B. IS.
                                                                 . ....
```

आहाराणुवादेण आहारएसु मिच्छादिट्टिप्पहुडि जाव संजोगि केविल ति ओघ' ॥ ९१ ॥

> सुगममेद। अणाहाराणं कम्मइयमगो<sup>६</sup>॥ ९२ ॥

यद पि सुगम । कम्महयादो निसंसपदुष्पायणह उत्तरस्त भणदि-णवरि विसेसो, अजोगिकेविह्न ति को भावो, खहुओ भावे

11 52 11

सुगममेद ।

( एव आहारमग्गणा समता )

एव भागाणुगमा चि समचमणिओगदार ।

आहारमार्गणाके अनुतादसे आहारकोंमें मिथ्यादृष्टिसे लेकर संयोगिकानी क भार ओधके समान हैं ॥ ९१ ॥

आधक समान ह ॥ ९१ यह सब समग्र है।

अनाहारक जीरों के मान कार्मणकाययोगियों के समान है। ९२॥

यह ख्य भी सुगम है।

कामणकाययोगियाँमें विशेषता प्रतिपादन करनेके लिय उत्तर खर कहते हैं-रिन्तु रिशेषता यह है कि कार्मणकाययोगी अयोगिकरही यह कीनता मार है! धारिक मार है ॥ ९३ ॥

यह सब मगम है।

( इस प्रकार आहारमागणा समाप्त हुइ । ) इस प्रकार भागानुगमनामक अनुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

१ आहारानुबादन आहारबाचां ×× सामा यवत् । स सि १ ४

२ × अनाहारकानां च सामा यत् । स सि १, ८

रे मार परिसनात । स सि १, ८

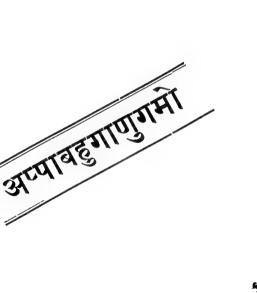





सिरि भगपत पुष्फदत भूदवलि पणीदो

## छक्खंडागमो

सेरि बीरसेणाइरिय विरइय धवला टीका समण्णिदो

वस्त पदमलंबे जीवहाणे

# अप्पावहुगाणुगमो

केवरणाणुकोदयलोपालोए जिणे णमसिचा । अप्पबद्धजाणिजोअ जहोनएस परुवेमो ॥

नहुआणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओपेण आदेसेण य' ॥१॥ ॥म दृरगा-६न्व भवभेएग अप्पानहुत्र चडन्दि। अप्पानहुत्रसदो वापप्पा-हादो पदस्त पहुचमप्पच वा पदमिदि एयचडारोवेण इतिद उवणप्पा पहुत्र दुविह आगम-णोआगमभेषण। अप्पानहुत्रपाहुद्रजाणोआअखन्त्रो

तनकं द्वारा डोक भीर भरोकको मकाशित करनवाडे भी विने द देखोंको |अस्य प्रमारते उपदेश मात्र हुआ है, उसके श्रमुसार अस्पबृहत्य श्रमुयोग करते हैं॥ हुत्तासुमानदी अपेक्षा निद्दा दी प्रशास्त्रा है, ओषनिर्देख और आदेख-

स्यापना द्रप्य और भायके भेदसे अस्पबहुत्व चार प्रकारका है। उनमेंसे द नामभस्पबहुत्व है। यह इससे बहुत है, अपना यह इससे अरु है, त्योक अध्यारीपसं स्थापना बरना स्थापनामस्पबहुत्व है। द्रष्यअस्य और नोआगमके भेदस दो मकाद्व है। जो अस्पयुक्त विश्यक प्राप्तको परतु वतमानमें उसके उपयोगस पहित है उसे आगमद्रस्य अस्पबहुत्व

आगमदच्यप्पान्हुअ । गोआगमदव्यप्पान्हुअ तिविह जाणुअसरीर-भविय तन्त्रदिरिषेदा। तत्य जाणुअसरीर भनिय बद्धमाण समुज्ज्ञाद्मिदि तिनिहमवि अनगयत्य । भविय मिस्स काले अप्पानहुअपाहुढजाणओ । तब्बदिरित्तअप्पानहुअ तिनिह सचित्तमचित्र मिस्समिरि। जीवद्वयपारहुअ सचिव । सेसद्व्यपारहुअमचिव । दोण्ड पि अपारहुअ मिस भावप्यारहुअ दुविह आगम-गोआगममेएग । अप्यावहुअपाहुडजागओ उवजुत्ता आपन भावप्याबहुअ । णाण दसणाणुभाग-जोगादिनिसय गोआगमभाराप्याबहुअ।

एदेसु अप्पानहुएसु केण पयद ? सचिचदव्यप्पानहुएण पयद । किमपान**र्**व सत्ताधम्मो, एदम्हादो एद विगुण चदुगुणमिदि बुद्धिनेज्हो । कस्मप्पानहुत्र । क्री द्व्यस्त, धम्मिनदिरिचसरायम्माणुवलमा । केणप्पानहुअ १ पारिणामिएण भारम

कहते हैं। नोभागमद्रव्यअस्पवहुत्व बायकशरीर, भावी और तद्व्यतिरिक भेरते तैव प्रकारका है। उनमेंसे भाषी, धतमान और अवित, इन तीनों ही प्रकारके हायकारीला सर्य जाना जा चुका है। जो भविष्यशालमें भस्पतृहत्व प्राप्तृतका जाननेपाला हागा, गर्त मापी मोभागमद्रस्य अस्पवहुत्वनिक्षेप कहते हैं। तद्व्यतिरिक्त अस्पवहुत्य तीन प्रधान है- सचित्त, अचित्त और मिश्र । जीवदय्य विषयक अस्पवदृत्य सवित हैं। श्रव हार पित्यक अस्पवतुत्व अधिक है, और इन दोनाँका अस्पवतुत्व सिश्च है। आयम और नोमागुमके भेवसे आप अस्पाद्वत्व दो प्रकारका है। जो अस्पयद्वत्य प्राप्तुतका आवर्ष याला है और यतमानमें उसके उपयोगसे युक्त है उसे आगममाय भरपवहुत्व इहत है। मात्माक बान और वर्शनको, तथा पुद्रतकर्मीके अनुभाग और योगादिको विश्व इत्ह बाटा नोभागमभाय अस्पवहत्व है।

द्यक्त- इन अल्पबहुत्वॉमेंसे प्रदूषमें क्रिसेस प्रयोजन है ! मुमाधान-प्रदतमें सचिच दृष्यके बत्यवदुख्यसे प्रयोजन है। ( अव निर्देश, स्वामित्यादि प्रसिद्ध छह अनुयोगद्वारांस अस्यवहुत्यका । वर्ष

दिया जाता है।)

श्रम् - भराषद्वय क्या है ?

प्रदेश करने याग्य संस्थाक धमका बरायदृत्य कहत है।

यहा- बत्यवदृत्य किसक हाता है, बधान बत्यवदृत्यका स्वामी बीत है! ममा गान- जीवद्रप्यक अलवब्दुत्य हाता है, अधान् जीवद्रप्य उसका स्वामी है, क्योंकि, धर्मीका छादुकर सक्याधम गृथक नहीं वाया जाता l

ग्रहा--- बरावहुन्य किसस हाता है, अधान् उसका साधन वया है। मुनापान-अल्पवद्रस्य वारिणानिक सावसे होता 🕻 ।

करथप्पाबहुत्र १ जीवदच्ये । केमचिरमप्पाबहुत्र १ अणादि-अपज्जबसिद । कटी १ सच्चेति गणडाणाणमदेणेव पदाणेण सन्बकालमग्राणादो । कडविह्रमप्पाबद्दश्रं है मगगणभेयभिष्ण राषाटाणमेल ।

अप्प प पहुत्र च अप्पानहुआणि । वेसिमणुगमो अप्पानहुआणुगमो । वेल अप्पानहुआणुगमेण णिदेसो दुविही होदि ओपो आदेसी चि । सगोहिदवगणकुलानो दन्यद्रियणिवधणो ओषो णाम । असगहिद्वयणकलाओ पुन्तिहर्त्यावयवणिवधो पञ्जव-दियांग्रेजधणी आदेमी णाम ।

ओपेण तिस अद्धास उवसमा प्रवेसणेण तला थोवा ।। २॥

तिम अदाम वि वयणे चवारि अदाओ पहिसेहर । उत्तसमा वि वदण खबया-दिपदिसदृष्ट । प्रवेसणेयाचे बयण सचयपदिसदृष्ट । तृष्टा चि वयणेण विस्तिसच-पढिसेहो करो । आदिमेस विस गुणहाणस उवसामया पवेसणेण ताला सरिसा । इदो है

र्थका-अस्पवदाव विसमें होता है, अर्थात उसका अधिकरण द्या है ? समाधान-जीवहरूपमें, भधान जीवहरूप अस्पवहरवका मधिकरण है।

डाका-अस्प्रकार किसने समय तक होता है ?

समाधान-भरपदस्य अलाहि और अलम है. क्योंकि, सभी ज्यासामीका इसी प्रमाणस संवकाल अवस्थान गरमा है।

धुक्क-भस्पवहत्य वितने मकारका है !

समाधान-मार्गणाओंके भेदस गुणस्थानोंके जितने भद दावे हैं. उतने प्रकारका

भागपहरच होता है।

भस्य भीर यहुत्यका नथात् हीनता भीर अधिकताको अस्ययहुत्य कहते हैं। उन्हा अनुताम अस्परहृत्यानुगम है। उससे अधात् अस्परहृत्यानुगमसे निर्देश को प्रकारका है. आधीतवंदा और आवेदानिवेदा । जिसमें सम्प्रण पचन कलाप समहोत है. भीट जा हत्याधिकतय निमित्तक है. यह भोधनिर्देश है। जिसमें सम्पूर्ण यसन-कराप सम्बोत नहीं है, जा पूर्वीक मधाययय भयात भोधानुगममें गतलाये गये भेडाँके आधिक है और जो प्यायाधिकनय निमित्तक है यह आवदानिवेदा है।

ओधनिद्दासे अपूर्वप्रस्णादि सीन गुणस्थानोमें उपग्रामक जीव प्रदेशकी अपेक्षा

पास्पर तुन्य हैं, तथा अन्य सब गुणसानोंक प्रमाणसे अन्य हैं ॥ र ॥ 'तार्ती गुणसानोंकें ' यह पचन चार उपराधक गुणसानोंक प्रतियेध करनके लिए दिया है ।' उपराधक ' यह पचन श्रुपकारिक प्रतियेधक लिए दिया है । 'प्रयेशको ाल्य (च्या वे) अध्यक्ति एक सम्बन्ध प्रतिस्थ है। 'तृत्य' इस सम्बन्धि एसहराताहा भरोशा' इस सम्बन्ध एक सम्बन्ध प्रतिस्थ है। 'तृत्य' इस सम्बन्धि एसहराताहा प्रतिस्थ किया है। अधीसम्बन्धी आविके श्रील गुणस्थानोंमें उपग्रामक अस्ति प्रयोगी

• प्रतितः एभिड्डका वृति पाठ । सप्रती तः स्वीकतपाद । र माह्यान्येन तावत पत्र वर्षप्रयाः वर्षत स्तोधा स्वप्रस्थानदावेष्ट प्रवेदेन नृत्यवस्था । स वि १. ८ एआदिचउष्णमेचजीराण परेस पिंड पिंडमेहामाता । ण च' सन्तद स्मि अस्ति पिंडमें महिमचिष्यमा, संमत्र पिंडच्य सिसत्त उचीदो । एर्रोमे मचत्र में असित पढ़िच्य सिसत उचीदो । एर्रोमे मचत्र में असित वि वा किष्ण पहिन्दो है ज एम दोमी, पोनमारिन्छेण तेर्स मचत्र में असित वि अवस्थाति सित्त स्व मचयस्य विमासक मण्डि अवस्थाति सित्त मचयस्य विमासक मच्यस्य विमासक मच्यस्य किष्ण एपे पुष्टिच्ये पा होदि, विष्ट सुनामपाण्यस्याहिना उक्तस्प्योमतरस्य बहुन्दरमारा। विस्ति पा होदि, विष्ट सुनामपाण्यस्याहिना उक्तस्प्योमतरस्य बहुन्दरमारा। विद्य सुनामपाण्यस्याहिना उक्तस्प्योमतरस्य बहुन्दरमारा। विद्य सुनामपाण्यस्य सित्त सुनामपाण्यस्य विद्य सुनामपाण्यस्य सित्त सुनामपाण्यस्य सित्त सित्त सित्त ।

भरासा तुन्य भयान् सहरा हांत्र हैं, क्योंकि, यक्तों सकर बीपन मात्र जीवाद स्व अति काहे अतिकाध नहीं है। किन्तु साराज तीनों उपसामकोंसे प्रेया करनवात्र जीव भरासा महरूताका नियम नहीं हैं, क्योंकि, सामायनाकी भरासा सहराताता है हिया गया है।

यहा-—हन तीनों उपशासकीका साउथ सहश हाता है, या अतहश रण इस बणका प्रकाण क्यों नहीं किया?

मना राने—यह कार दाप नहां, क्योंकि, येरहकी सहरातास उनके स्वा सहरा गंका भी बान हा जाता है।यंपरयमान आयोकी दिगहराता हाने यह ही स्वा रूपराधना हानी है। योद पना न माना जाय ता प्रयक्ता दिगध माता है।

धरा—भारतस्य मादिक कारोमें परसार भरावद्राय होता सबप्राप्त क्या क्यों नहीं हा जाती है है

मनारान-वानी भागवाणर भागाण उत्तर न हिंदि भागुक्तण भारित । इनियायक इन्तर भाग्यक रिश्वदाता नहीं दानी दे स्वीकि, तीना प्रामाशक इन्तर कहा कारणालयका काड वर्त है व्या उपदेश पाया आता है। इमोडर किंध्य का भवा है। इमोडर किंप्य की भवा है। इसे वर्ग कर सहाया है। विश्वादि-यहा पर शहायाल यह शका उत्तर है कि अह अप्रकार

## उवसत्तकसायवीदरागछद्रमत्था तात्तिया चेयं ॥ ३ ॥

पुरमुचारमो किमहो १ उवसवकमायस्म कसाउवसामाण च व्वासचीए अमारस्म सदसणकरो । जेनि पच्चासची अत्यि वैसिमगजोगी, इदरेसि भिण्णजोगी होदि चि एदेण जाणाविद् ।

स्ववा सखेन्जगुणा' ॥ ४ ॥

इदो ? उत्रसामग्युणद्वाणमुक्कस्मेण पविस्समाणचाउवण्णानीवेहितो स्ववगेगगुण

सा चार (२०४) और ध्रयक्केषांके मारेक गुकस्थानमें भाषेकारे भाषेक छह सी भाउ (६०८) ही होत हैं। यहि सवज्राज्य प्रमाणको भी भरोकारे एक समयमें एक हो जीवका मध्या माना जाया, ता भी मरोक गुकस्थानके अवेशकाक समय सच्यात अर्थात प्रया माना जाया, ता भी मरोक गुकस्थानके अधिक सीच की चार और अर्थकर्भणीके मरोक गुकस्थानमें भीषको अधिक सीच की चार और अर्थकर्भणीके मरोक गुकस्थानमें भिरक्ते व्यक्ति एक सी भाउ ही होंगे। यहा यह स्मारा रखना चाहिए कि उपसा या ध्रयक्रेष्मीने निरन्तर मेंग्रा करनेका सर्वोत्तर का भाव समय ही है। इसते अर्थकर किया मारे मिराका है। इस तथा सामय ही है। इसते वह भारे निकन्ता है कि अपूष्टपत्थाहि शुकस्थानों प्रयानात्यर अर्थाक प्रवास माने भित्रपृष्टि स्पाता है। हिम सोच सामय स्वास माने स्वास स्वस्थान हो। चूकि सम्यानात्व स्वस्थानात्व भीवपृष्टि स्पाता हो। इसते सम्यानात्व स्वस्थानात्व प्रयानात्व स्वस्थानात्व प्रयानात्व स्वस्थानात्व प्रयानात्व स्वस्थानात्व प्रयानात्व स्वस्थानात्व प्रयानात्व स्वस्थानात्व स्वस्य स्वस्थानात्व स्वस्य स्वस्थानात्व स्वस्थानात्व स्वस्थानात्व स्वस्थानात्व स्वस्थानात्व स्वस्थानात्व स्वस्थानात्य स्वस्थानात्व स्वस्य स्वस्यस्य स्वस्थानात्व स्वस्यस्यस्य स्वस्यस्यस्यस्यस

उपयुक्त जीप आगे वही जानेपाली गुणस्थानींकी सक्याकी 'वेखकर अस्प हैं'

देसा वहा है।

उपरान्तकपायबीतरागछद्यस पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ ३ ॥ द्वीरा--पूथब खबना प्रारम्भ किस रिय किया है !

समाधान—उपशानतक्यायका और कपायक वपश्यम करनेपाछे उपशामकीकी परसर प्रवासीका भमाम दिखाना हिका एक हैं। जिनकी म्यायति पाह जाती है जनका हो यक पोग भयान एक समास हो सकता है और दूसरीका निम्न पोग होता है, यह गात हम सुपने सावित की गाह ।

उपद्यान्वरपायवीतरामछद्यस्योंस धपक सरयातगुणित हैं ॥ ४ ॥ क्योंकि, उपरामकके गुणस्थानमें उत्कपसे मदश करनेवाले खौपन जीवाँकी

१ अपष्ठान्तवस्थानास्तावन्त पृत्र । छ कि १ ४

**६ तदा स**पदाः संस्पन्तवाः। स वि १, ८

इस्त्रमंत्र क्षेत्रम्यात्रश्चात्रम्यातः सुराप्तरमा, वयुग्नाप्तरमानेत्रेत्रः स्वत्यात्रात्रस्यम्यात्रेत्रको ति सर्वेवगुन्द्रात्रस्थायसः ह्रास्त्रस्थः नेत्रम् सुन्दरम्याते ।

न्द्रेगहनारवीरगगज्दुमला ततिया नेर्रा ॥ ५ ॥

इन्द्रकरम्य ग्राम पुन्त र सम्ब । यन गुग्न । मन्द्रोग हेन्द्री अनोग हेर्न्स पोमणेण दो वि तहला तीत्रण

नेत । ६ ॥

्ट्रण, १८६८न १ प्रदूष क्षेत्र प्राप्तामणील् अधाराहे पुरस्ताना वर्गाः १८५८ १ संवतः १८६ १ वर्गान प्रवास अक्षानमह्म क्रमण्डास्य स्थान स्थानः १ दक्ष्य । संवतः प्रवास १९ हा हा स्थानम्

कः एक प्रकार हु व गुण्डाणसम्माह् समिता जात, तथा नंशामकाण इक्या के प्रकार १ का गुण्डामुख्याहुत्वामुद्र विविद्य-

અને પ્રત્ય કે વ્યવસાય કહેવા કરો હતા કરે કરવા કરે કરો કરે છે. તે કો કે કે મિલ્લ અને સત્ય કે વ્યાર્થ પર ૧૧ એ લોવા જો જોવાના કહેવા છે. શુવાના તો કોઇ કે કે પ્રવાસ માટે અને પ્રત્ય વે એક કહે કે જો કે આ પોતાના કહે ૧૪) અને વધ્ય હો કોઇ કે કે પ્રવાસ શ્રી વિભાગો તે અને અને કરે કે જી જે કે બ્લાવિસ ફોઇ નામ સાંદર્શન કે

क क्यार का संग्रह कर्म है। है व्यान श्री दें। ५ ॥

क्षा १ का १ ०६ वर्ग स्टेश्टर्ड रहे ग्रेस स्तरी दारी दी दिए पार्टीत क्षा का १ का १ ०६ वर्ग स्टेश्टर्ड रहे ग्रेस स्तरी दारी दी दिए पार्टीत का स्टूड १ का प्रणा को भी प्रचास स्तरीय क्षेत्र ताहर । यह प्रचास होता है

mos somes and dates a resistance of the artistance of any to make a man a read of a content of the artistance of the art

### सजोगिनेवली अद्ध पहुच्च सखेडजगुणां ॥ ७ ॥

इदो १ दुरूगण्डसादभेचजीर्राहितो अहलक्स अहाणउदिसहस्स दुरिहयपचसद-मेचजीयाण संसेअगुणज्वलभा। हेड्डिमरासिणा उपिसरासि छेचुण गुणयारो उप्पादेदन्त्रो।

अपमत्तसजदा अन्खवा अग्रवसमा सखेज्जग्रणा ।। ८ ।।

रारारासम्पञ्चमचसवदपविसही विमङ्क नीरदे १ ण, अप्पमचसामण्येण तैसि पि गदणपसमा । सर्वारामसिया चेराविन्छण्यादिरुक्स-गरणवर्शसदस्स तिउचर-सदमेचजपमचराविन्द्व आगे हिदे जै लढ सो गुणवारी होति।

पमचसजदा सरोज्जगुणा' ॥ ९ ॥

को गुणगारा ? दोण्णि रूपाणि । चुदो णव्यदे ? आइरियपरपरागदुवदेसादो !

सयोगिकवली कालगी अपेक्षा सख्यात्मुणित हैं ॥ ७ ॥

क्योंकि, दो वस छह सी, अवान् वाच की बहुतवे प्राव शीयोंकी अवसा माठ राज, महानय हजार पाय की दो सक्वाप्रमाण शीयोंके सक्वातगुणितता पाह जाती है। यहा पर अध्यत्नराशिसे उपरिम राशिको छेदकर (आम देकर) गुणकार उत्पर्प बरना चाहिए।

सयोगिकेनितयोंसे अक्षपक और अनुपद्मामक अन्नमचसयत जीव सरयात

गुणित हैं ॥ ८ ॥

श्वक् - पद्दापर क्षपक और उपशामक अध्यक्तसवर्तेका निपेध क्सि लिए क्या गया है!

समापान—नहीं, पर्योकि, 'अप्रयत्त' इस सामान्य दर्श उनके मी प्रहणका मस्ता भाता है, इसटिय झफ्क और उपशासक सम्मत्तस्थतोंका निष्य क्या गया है। संयोगिकवात्ति राशिसे दा करोड़ प्रयानये लाख नित्यावये हजार एक सी तीन सक्या मनाज सममत्त्रस्थतोंकी शांशिमें भाग देनेयर जा रुप्थ आये, यह यहाँ पर ग्रावकार होता है।

अप्रमचसयतोते प्रमचसयत संख्यातगुणित हैं ॥ ९ ॥ गणकार क्या है ! वो संख्या गुणकार है ।

शका-यह फैसे जाना जाता है ?

समाधान---भाचाय-परम्पराके द्वारा आये हुच उपदेशल जाना जाता है।

१ स्पोगरेबस्ति स्वकोलेन सम्विताः सस्येपानाः । (४९६५ २)। स 🛙 १ ८ २ अग्रमसम्बद्धाः सस्येपानाः (२९६९१०३)। सं वि १,८

३ प्रमुख्यस्याः संस्थेयद्वा (५९३९८२०६)। सः सिः ९ ४

पुट्युत्तअप्पमत्तरासिणा पत्रकोढि-तिष्णउड्लक्य-अट्टाणउड्सहस्स ठन्महिपदोमदमेनिर पमत्तरासिम्हि भागे हिदे च भागठः सो गुणवारो !

सजदासजदा असंखेज्जगुणा ।। १० ।।

कुदो ? पलिदोवमस्स असरोज्जदिभागमेत्तवारो । माणुसलेवन्भतरं वर्ष सजदासजदा होंति, णो बहिद्धा, मानभूमिन्हि सजमानजमभाविरोहा। ण व माणुन स्वेतन्भतरे असरोज्जाण सजदासजदाणमस्यि सभ्या, तेवियमेत्राणमेत्यात्रहाणिरोहा। ददो सलेज्जयुणेहि सजदासजदेहि होडच्चमिदि ? ण, सयपहपज्जदपरभागे अस्वरुक्ष जोपणिरित्यक्षे कम्मभूमिपाडिभाए तिरिक्दाणममराज्जाण सनमासजमगुणसीराम्म स्वलमा। को गुणगारे ? पलिदोनमस्य असरोजदिमागो, असंरोज्जाण पलिदोनमपरम् वनगमूलाण। को पडिमागो ? अतोस्रुक्चगुणिदपमत्तस्वदरासी पडिभागो।

सासणसम्मादिद्वी असरोज्जगुणां ॥ ११ ॥

पूर्योक समस्वराधिसे पाच करोड़ तिरानवे छाल, अट्टानरे हजार, दा सी वर सक्याप्रमाण प्रमुचस्वतराधिमें भाग देनेपर जो साग रुष्य सोवे, वह यहायर गुणकार है।

प्रमत्तसयतोंसे सयतासंयत असरयातगुणित है ॥ १० ॥

पर्योकि, वे पच्योपमके असक्यातवें भागप्रमाण हैं।

र्गुना—सवतासयत मनुष्यक्षेत्रके भीतर ही होते हैं, वाहर नहीं, ह्याँहि, भाग भूमिमें सपमासयमके उत्पन्न होनेका विरोध है। तथा मनुष्यक्षेत्रके भीतर भस्तव्यात स्वका स्वयां स्वयं स्

समायान—नहीं, क्योंकि, असख्यात योजन विस्तृत वय क्यामूनिके प्रतिनाण इप स्वयमम पववके प्रसाममें संवमासयम शुणसाहित ससस्यात विर्वेच पाय जात है।

गुणकार पया है ? परयापमका असख्यावया साग गुणकार हे, जो परमाणकी असख्याव प्रथम पमाणू ? भागाण है। शतिमाण प्या है ? अन्तर्मुहृतस प्रमणस्वतर्पार्ध्य गुणित करमण्य जा रूप्य साथ, यह प्रतिमाण है।

सपनासयवोंस मामादनमम्पग्दि जीन असल्यावगुणिव दे ॥ ११ ॥

र सप्ता भवता असस्यवत्याः। सः वि १,८ १ म<sup>र्</sup>गु <sup>(</sup> सणा स्ति पाटः।

१ हालाद्वसम्बद्धवाऽर्थस्ययाचा | स ति १,८

अपानहुमाणुगमे अधि-अपानहुमएरत्रज हदो १ विनिद्धसम्मब्द्विदस्यनदासञ्दर्धिको एगुर्गमसम्मवादो सासणाण प् विजय हेसु आवित्रासु सचिदनीवाणमात्राज्यानुवदेमाद्दा । व वि वस पान्यदेन स एगसमयिह सनमासञ्चम पढिवज्नमाणनीर्याहेवा एकत्रसमयिह चेत्र सासण्याण पढि यञ्चमाणनीत्राणममस्वेञ्चमुणचद्रमणादो । त दि देशे । अण्वससारी व्हेर्यहेउस्यमा रेज्यमाणनीत्राणममस्वञ्चमुणचद्रमणादो । त दि देशे । अण्वससारी व्हेर्यहेउस्यमा प्रमातमस्म अहरूतम्बादो । हो गुणासि ! अवस्थितस् अमंत्रमदिभागो । होहमः त्र व्यापनाराः जन्द्रत्यम् वर्षः द्वारासः । जानायनारः जापनगरः भागः । स्टनः रामिया द्वारिमसातिहरू माग् हिन् गुणगारो जागरक्तिः द्वारीमसानिजनसम्बद्धम हेर्दिससीयवरहारमञ्जूषामें हिंदे गुणगासे होर्दि, उम्मिससिव्यहारमञ्जूषाम्बद्धस्य वाह्य प्रतिवास वास्त्र हिंदू मुख्यास होदि ह्य वीहि प्रसार वास्त्र मुख्य सम्बद्ध प्रताचन भारत्वक्षम् नाम १६५ अनगासः स्थान् । ५० जार भगापः अनगासः सम्बन्धः मज्जमानासामितं सच्यस्य महिद्दच्यो । कार्यर हेट्टिमसामिना जगरिमसानिम्हि मागे हिद्दे उणमारा आगच्छदि चि पद समाणासमाणभञ्चमाणरागीण साहारण, दास वि पदस्स पउचीए पाहाखुरलमा ।

क्योंकि, तान प्रकारक सम्यक्तक साथ रिधत सपतास्वर्ताको भवसा एक प्रचारम् वात्र वर्षात्र वर्षात्रक वात्र १८५० वर्षावर्णाः वर्षाः वर्षः वर्षाः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर्षः वर् वरह्मसारम्बद्धस्य वासाद्व्यावस्थावदः आज् हाकरः छहः भाषत्रिवासः सचिव और असल्यातगुणित हैं, यसा उपदेश पाया जाता हैं।

७५। समाधान—यक समयमें सयमास्वयमको प्राप्त हानवास जीवॉस्ट **एक** समयमें ही सासाइनगुणस्पातका प्राप्त हानवाल और सबस्यातगुणित रख सात हैं।

समाधान-प्रयोषि अनन्त ससारक विच्छत्रका बारवामून संयमासवसदा पाना भतिवृत्य ह ।

युणकार क्या है ' आवर्शका असत्त्वातचा अस गुणकार है। अपस्त्रतरानिस

उत्तरिमधान्त्रम् भागं देशवर गेळकारका त्रमाळ नाधा है। शांत्रवा उत्तरकार्यान्त्र शांत्राः वास्त्रवान्त्रः । जनस्थारान्ति होउस श्रास्त्रमातिक साहारदाउत्र साम च्यार ग्रेवकार हाथा है। साग्य उपास्य राधिक व्यवहारकाञ्च भूगाध्यक्तात्तका गीताम करक मा थात मात्र असका क्यासम भूगाच्या मार्थिक व्यवहारकारण भाग -व्यर तीवकार धारा ६ । व्यवहा मार्थिक त्रांस इत्तपर गुणवार थाता है। वस इत तीत प्रकास समान भूत्यमात सागायात स्वष त्रविकार सामाज्ञ वर ज्ञा साहिद्र। वयु इत तात्र अञ्चारत स्थात संज्ञात सा। ।पात स्वयं व्याप्त सामाज्ञ वर ज्ञा साहिद्र। वयु इत तात्र अञ्चारत स्थात संज्ञात सा। ।पात स्वयं निर्म भाग न्यार गुणकार भागा है यह विद्यम समान भार भागान निर्म निर्मान निर्माण कर । 

# सम्मामिच्छादिद्वी सखेज्जगुणां ॥ १२ ॥

एदस्मरभे उच्चेट- मम्मामिन्छादिद्विजद्वा जत्तेमुहुत्तमेत्रा, मामणममारि अद्या नि छानलियमेचा । निंतु सामणसम्मानिद्विजद्वादो मम्मामिन्डाराहित्रदा भवन्त गुणा । सरोज्जनुणद्वाए उत्रक्तमणकालो वि मामणद्वात्रक्तमणकालादा सक्षकाण उवस्यमणिरिरोहा निरहकालाणमुह्यत्य साधम्माने । तेण दोगुणहाणाणि पडिव बगक् रामी बदि नि मरियो, तो नि सायणयम्मादिद्वीहितो सम्मामिच्छारिद्वी सगज्जुन होति । दितु मामणगुणमुरमममम्मादिष्टिणो चेय पडिवन्जति, मन्मामिन्छत्तगुण 📢 वेदगुप्रसमसम्मादिहिणो अङ्घापीसमत्तरमिमयभिन्छादिहिणो य पडिपञ्जति । तेण साम् पडिजन्जमाणरामीदो मम्माभिच्छच पडिजन्नमाणरामी सरोजनगुणो। तरा समजन गुणायादी सरेउनगुणउपस्तमणरालादी च मामणेहिती मम्मामि अभिद्विणो सम्रा गुणा, उत्रमममम्मार्टिहाहिंतो नेद्गमम्मादिहिणो अमरोज्नगुणा, 'कारणाणुमारिणा 🗺 होदव्यमिदि ' णायादो । सासणेहितो सम्मामिच्छादिद्वियो असरोऽजगुणा विष्ण है। चि उत्ते म होति, अणयणिम्मामादो । बाद तेहि पडिराज्वमाणगुणहाणमुकः चा हारि

सामादनमम्यग्द्दष्टियासे सम्यग्नियाद्दष्टि जीव संस्यातगुणित है ॥ १२॥

इस स्वका अथ कहते ई- सम्यामाध्याद्यां गुणस्थानमा कार अत्मुहुतम् है और सामादनसम्यग्रहिश काल भी छह बाउलीयमाण है, शितु किर भी मामाद सम्याद्दंदिके कारमे सम्यागमध्यादिष्टका कार संस्थातगुणा है। संस्थातगुणित बार्धा उपत्रमणकार मी सामावनके कारके उपत्रमणकारसे संस्थातगुणा है। अयथा उपहर्म बाटमें प्राप भाजायमा, क्योंकि, विरहकार दोनों जगह समान है। हमीरच हन होन गुषस्थानोत्रा प्राप्त हानगरी राशि यचिष समान है तो भी सासाइनसम्पन्तहर है सम्यामध्यादिष्ट संस्थातगुणित है। विन्तु सासादन गुणस्थानरा उपरामसम्बद्धाः बान्त होत है, गरानु सम्याग्मिथ्यात्य गुणस्थानका येदकसम्यग्हरि, उपदामसाम्यग्हा श्र मार्कमकी अट्टाहम प्रहतियाँकी सत्तातात्र मिथ्यादि जान भी प्राप्त हात है। साव सामादनगुणस्यानका प्रान्त हानवारी राशिस सम्यम्बय्यातका प्रान्त हानहरी र्याच सस्यातगुषा है। वतः सस्यातगुषा आव हानस और सस्यातगुषा उपदमवः है हानस सामादनमम्यर्ग्धश्याम सम्यम्भियादाष्ट्र जीव सम्यातमु ति हात है। उपार्ट सम्बन्धारियांन पर्दम्मध्यक्षरि जार बनक्यातमुख्यि है, क्योंकि, बारवर अर्थ दाय हाता ह्' वसा न्याय है।सासादनसम्यारियांस सम्यामणाही असस्यानगुरः क्यों नहीं शत है यमा पूरत पर आगा अभर दत ही नहीं शा है। विसमें अराष्ट्र आवड सार्व अवड है। यह यह यह प्रशास्त्र विश्व हारा झान । हा

<sup>44 44111 444114 14 1 1 1 6</sup> 

I TET DENERS PARE 2 3 mg + mg + 2 mg + 2 + 2

तो एम ष्याओ रांचु' जुचो । दिन्तु वेदगमम्मादिद्विणो मिच्छच सम्मामिच्छच व पिडवज्नात, मम्मामिच्छच पिडज्जमार्थीह्वा मिच्छच पिडज्जमाणरेदगमम्मादिद्वेचा अमराज्जपुणा, वेच पुज्जुच च घडद इदि । ज चामसेज्जपुणात्रीक्यो अच्छार्तिम्म-विस्तर्य हाट्टि, तस्स अपणो आयाषुमरणसहाज्ञच्दो । छन्या चत्र हादि चिज्ञच जन्यद मामणेदिते सम्मामिच्छाटिद्विणो मराज्ञपुणा चिसुचणहाणुवयचीटी जन्दद ।

#### असजदसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणां ॥ १३ ॥

पा गुणागो र आगित्याय अनगञ्जदिभागा । सम्मामिन्छानिद्वाति अञा सुद्दुननियने, अमनद्दम्भादिद्वानी पुण वेसानगगमसन्दिता । सम्मामि छातिद्विअद्वादी वेमागोगमग्दाने पिछदेरामार्थयज्ञादेशायगुणे । सम्मामिन्छानिद्विज्ञयक्ष्मण्याने । विकास मध्यक्षमण्याने । त्रिक्तामण्य मध्यक्षमण्याने । त्रिक्तामण्य मध्यक्षमण्याने । त्रिक्तामण्य अस्मामिन्छानिद्वामण्याने । त्रिक्तामण्य अस्मामिन्छानिद्वामण्याने । त्रिक्तामण्य अस्मामिन्छानिद्वामण्याने । त्रिक्तामण्य अस्मामिन्छानिद्वामण्यानाप्याना । त्रिक्तामण्यान्याना । त्रिकामण्यान्यानिद्वामण्यान्याना । त्रिकामण्यान्यानाप्यानाप्याना । त्रिकामण्यान्याना । त्रिकामण्यान्याने । त्रिकामण्यान्याने । त्रिकामण्यान्याने । त्रिकामण्याने । त

शहा-पह इसी मबार हाता है, यह बेस जाना जाता है है

समापान—साराहनसम्बन्धियां सम्बन्धियां सम्बन्धियां स्वाप्ति जीव सन्वात्त्राचित हात है, यह सूत्र भाषधा वन नहीं सनता है, इस अन्यधानुषर्यस्य जाना जाता है हि साराहनसम्बन्धियांस सम्बन्धियांस्य स्वाप्तिकार्यस्य

सम्यग्निध्यादृष्टियोग अभयतमम्यग्दृष्टि जीव अमरयात्गुणित है ॥ १३ ॥

गुणकार प्या है ! आयलीका असंख्यातयों आम गुणकार है।

पूर्वा — सम्योगमध्यादयि साँग अत्युक्त सचित है और असयनसम्यत्ताह साँच दो सागाराम आहेत है। सम्योगमध्यादाये नामस दो सामारामकात उत्पादक असम्यातये आग पुनित्तमान है। स्यामामध्यादिक उपन्यत्तस्त आ असद सम्यादिका उपन्यापकार उत्पादमह सम्यादि आग्योजन ह प्रसाद उपन्यत्त्व नाम गुरुस्तानकारण अनुसाद द्वा जाता है। इसिण्य उत्योगमळ असम्यावर्षे आग्र

समायान-जर्दी, स्याधि गुणवारका व वापमक असक्यातव ज्याम सावव पर अस्यतसम्याकद्वि शाज्या असक्यात वत्यापमप्रमाण द्वावका ससय साव हाया ।

छनखडागमे जीवद्राण [ 1, 4 18 ५२ 1 मा− ' एदेहि पलिदोनममनहिरदि अतोमुहुचेण कालेणोचि<sup>र</sup> ' दब्बाणिबोगहारमु<del>व</del>ारी व्यदि जथा पलिदोत्रममतोष्ठदुचेण खडिदेयखडमेचा सम्मामिच्छादिद्विणो होति है। गो एद रासि परिदोवमस्य असरोज्नदिभागेण गुणिदे असरोज्नपरिदोवममेता अस दसम्मादिद्विरासी होदि। ण चेद, एदेहि पलिदोनममन्नहिरादे अतोष्ठदुत्तण कातणि दण सुचेण सह निराहा । कथ पुण आवलियाए असरोज्वदिभागगुणगारस्म निदी ! रुचेदे-- सम्मामिच्छादिद्विअद्वादो तप्पाओग्गअमरोज्ज्ञगुणद्वाए मचिदो अमजदममाः द्विरासी घेचन्त्रो, एदिस्मे अद्वाए मम्मामिन्छादिहिउनक्यमणराठादो असलेज्जा<del>ण</del> वक्कमणकालुवलमा । एत्य सचिद्-जसजदसम्मादिद्विरासीए वि आगलियाए अमेर बदिभागेण गुणिदमेची होदि । अध्या ढोण्ड उपक्कमणकाला बदि वि सरिता होति व तो नि सम्मामिच्छादिईहिंतो अमजदसम्मादिही आग्रलियाए सखेज्जभागगुणा दो ? सम्मामिच्छच पडिनज्जमाणरामीदो सम्मच पडिनज्जमाणरामिस्म आर्गातपार संखेजबदिभागगुणचादो । मिच्छादिद्वी अणंतगुणा ।। १४ ॥ उसका स्पर्धकरण इस प्रकार है- इन सासादनसम्बन्दछि आदि आवाँकी मर्प मन्तर्मुहर्तकालसे पत्योपम अपहत होता है, इस द्रव्यानुयोगद्वारके स्वसं जाना जाता कि पत्योपनको अन्तमुद्धतसे खडित करने पर एक सडममाण सम्यग्निध्यादि हा<sup>ह</sup> । पुनः इस राशिको पन्योपमक असल्यात्य भागस गुण्यित करने पर असल्यात पत्नी मममाण मसपतसम्यग्दिशादा होती है। परतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि, 'इत पुर्व स्थानपती बीपोकी अपशा मात्रमुद्धतंकालसं पत्योपम अपद्वत होता है । इस स्वक सार्थ प्रांच क्यनका पिराध भाता है। गुस्म- किर भाषलाने भसक्यातवें भागक्त गुणकारकी सिद्धि केंस हाती है। समाधान-सम्यग्मिष्याद्दष्टिक कालसे उसके योग्य असक्यातगुणित हानभ सचित असपनसम्यग्दप्र राशि प्रहण करना चाहिय, क्योंकि, इस कालका सम्यामानी राष्ट्रिक उपश्रमणकाळसः असस्यातगुणा उपश्रमणकाळ पाया जाता है। यहां पर साव भस्यतसम्यन्हरि राग्नि मी भाउटीह अस्वयातवे भागसे गुवितमात्र है। अध्या दार्बोड उपरमणरात्र वर्षाय सरदा हात है, ता भी सम्यग्निष्याराष्ट्रयास अन्वतमन हाँद्र जार भारणाह संस्थात नागगुणित हैं, स्योकि, सम्योगम्प्यायका बात हानग्री राधिस सम्यक्त्यदा शान्त हानगारा राधि भागरीके धसम्यात्ये भागगुनित 👫 जनपतनम्यन्दरियोस मिथ्यादरि जीर जनन्तुगुणित हैं ॥ १४॥ 1 C-2" ( (41 ) 7 (1 ) १.व.६४२८ - २.००, दश्या १ वे वार १ ६ सिम्प्यक्र स्थल ने शास्त्र के शास्त्र विषय ।

1,4,

मिद्राहे असबद

अवस्त

मन्ति र

मन्त्रम

मच्यात् गुगहि ह

विक्र

न

क्षेत्राहरू इ.स्तुवह

Alde 'alle

Malabata

दुरो ! मिन्छादिद्वीजमाजियादो । को गुजारते ! अभवतिदिव्हि अजतगुजो, निर्देहि वि अजतगुजो, अजताजि सन्दर्भीस्तिवदमरम्मम्हाजि । को पडिभागो ! असवदसम्मादिद्वी पडिभागो ।

असजदमम्मादिद्विद्वाणे सन्वत्योवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ १५ ॥ सजदानजदादिद्वाणपिरभ्रह अगजदमम्मादिद्विद्वाणवरण । उविश्वचमाणराति-अरेक्स मन्दरयोरक्यण । ससमम्मादिद्विप्रक्रिसेड्सुब्रमसम्मादिद्विर्यण ।

स्रइयसम्मादिद्री असक्षेज्ञगुणा ॥ १६ ॥

उपनमनम्मवादी राहपनम्मचनाद्द्दिण्ड, दस्तपमोदणीयक्ष्यएण उवस्तेण छम्मास मत्तरिय उक्करसँण अङ्गुचलदमेवाण चेद उपण्डमाणवादी । राहपसम्मवादी उदसम सम्मवसङ्गुट, नचतारिद्याणि अतिर यपनमण्ण परिद्रोकसस्स असंवेज्यदिमान मन्त्रविद्यु तद्रुप्पिद्यवणादी । नदो सहसम्मारिङ्गीदिंग उत्तमसम्मारिङ्गीदिंग असरोक-गुणिडि होद्यमिदि । स्वयोद्य, क्षित मन्यप्रसम्मारिङ्गीदिंग उपमस्तमारिङ्गीदिंग उदस्य-

क्योंकि, मिध्यादक्षि अनन्त हाते हैं।

श्वना-गुजबार प्या है P

सुमाधान—भगज्यविद्योंने अनन्तगुणा और सिद्योंने भी अनन्तगुणा गुणकार है, जो सन्द्रण जायराधिक अनन्त प्रथम वर्षमुल्यमाण है।

श्रका—प्रतिभाग प्या है है

समाधान-अस्तवतसम्बन्दिष राशिका प्रमाण प्रतिभाग है।

अमयत्तमम्पार्टाष्ट गुणस्थानमें उपश्चमतम्पार्टाष्टे जीव सबसे पम है ॥ १५ ॥ स्वयतास्वयत् आहि गुणस्थानीका निषेध करनेके लिये सुममें 'मस्यतसम्पार्टाः

स्वतास्वतं भार्तः गुण्यानाका निषयं करने त्वयं द्यमः 'अस्यतसम्बद्धारे स्थान' यद प्रवत दिया है। गांग वही जानवाली यशियोंकी अपेसा ' स्वयं का ' यह प्यत दिया है। द्राप सम्बद्धारयोंका प्रतिक्ष करनेके लिये 'उपदामसम्बद्धारे' यह प्रवन दिया है।

असयतसम्पर्दाष्टे भुणस्थानमें उपग्रमसम्पर्दाष्टेपोसे घाषिकसम्पर्दाष्टे जीव असल्यातगणित है ॥ १६ ॥

पुत्रा—-यरामध्ययक्ष्यं साविक अववस्य निविज्ञ है, प्याँकि, वर्धक माह्यंपक स्वयाप उत्तर प्राह्म साविक अववस्य अपिक प्रकार वस्ती भव जीवार्ग होता है। पर्व साविकसम्बन्धवा उपामध्ययक्ष भवित्वस्य है, प्याँकि, साव प्रव वित्तक है, प्याँकि, साव प्रव वित्तक के अववस्य क्ष्यां प्रकार क्षयावयं भागमित जीवाँमं उपामध्ययक्ष अववस्य विव प्राह्म साविक साविक

सुमाधान-यह बहना सत्य है, विन्तु सचयकालके माहात्म्यसे उपरामसम्य

धारत सहीं मन्त्रामें अर

मागहार हान

त्रा याध्यानक व

याक समाणक हारक स्पन्न गर निमित्तक

तमेचा चेय। सहयसम्मचढा पुण जहािणया तामुहूच, उपप्रम्मिया राषुत्रकाहि

महियतेचीसमागरोपममेचा । तरा मन्त्रिमप्रान्ते टिप्रद्वपनिदोपममेना । ण्य मुहुत्तमतरिय मरोज्जातरुकमणसमण्यु घेष्पमाणम् परिद्वापसम् जनसम्बदिनाग वस्त्रमणसारो संभइ । पदेण सारेण मनियनीया वि परियोगमम्म अमस्यनीर मित्रा होर्ण आवित्याण जमरोज्जनिमागमेतुरस्समणसरेण समय पटि उरस्स

दोनमस्स ेतसंदोजनिभागमेत्तर्नातेण मन्दिद्वत्रयमममम्मान्द्रिहिता जमनेहत्रगुण र । ण सेमित्रयप्पा सभाति, ताणममग्रज्नगुणमुत्तव मह शिगहा ।

एत्थ चोदओ भणदि- आपितयाए अमन्येज्जदिभागमेचतरेण ग्यर्गमम्मा<sup>हिर्दूण</sup> म्मे जह सच्यो कीरदि परेताणुमारिणिग्गमादौ मणुमेस्य असंग्रेज्जा सहरमम्म

हुणो पार्नेति । अह सरोज्जानलियतरेण हिडमचओ रीरिट, वो मसन्त्रावलियाहि दोरमे एडिदे एयक्एडमेचा एड्यमम्मादिष्टिणो पारॅवि । व च एर, आर्वियाण

रोज्जदिभागमेत्तभागहारन्युनगमादो । तदो दोहि नि पर्यारहि दोमो चेय दुस्बरि

ष्ट्रयाँसे शायिमसम्यन्दिष्ट जसस्यातगुणित हो जाते है। वह इस प्रमार है- उपहाम

पक्तवका उत्हृष काल भी अतर्सुहृतमान ही है। परन्तु शायिकसम्यस्तरता नवन ह अन्तमुद्भत है और उत्हार काल है। पूबकोटिस अधिक नताम सागरोपमप्रमाण है। में म पम काल डेड पस्योपमप्रमाण है। यहा पर अन्तमुद्धत रालको अन्तरित करके

क्रमणके सरयात समयोंके ब्रह्ण करने पर पत्योपमके असस्यातर भागमात्र उप णकाल प्राप्त होता है। इस उपक्रमणकालके द्वारा सचित हुए जीव पत्योपमक ाच्यातर्षे भागमात्र हो करके भी आवर्शके असच्यात्वे भागमान उपनमणकारक

त प्रत्येक समयमें प्राप्त होनयाले पत्योपमने असप्यातवें भागमान जावांस सर्वित उपशमसम्पन्दिएयों की अपेक्षा असच्यातमुणित होते हैं। यहा शेष विकल्प सम्ब हि, क्योंकि, उन विकल्पीका असयतसम्यन्द्रष्टि गुणस्थानमें 'उपश्रमसम्यन्द्रार्थिस

यिकसम्यग्दरि असप्यातगुणित हु ' इस सूत्रके साथ विरोध आता है ।

ग्रका—यहा पर शकाबार कहता है कि आवर्टीके असप्यातवें भागमा तरसे शायिमसम्पन्दिष्यामा सौधम स्वनमें यदि सचय मिया जाता है ता प्रवदीके सार निगम दोनेसे अथात् आयके अनुसार व्यय होनेस मनुष्योम असय्यात झायिक यारप्रि जीव प्राप्त होते हैं। और यदि संस्थात आर्यालयोंने बन्तरालसे स्थिति

पप करत है तो सरपात आवल्योंसे पत्योपमके खडित करने पर एक खडमार्थ यिमसम्यन्दिष्ट प्राप्त होत हैं। परतु पेसा है नहीं, पर्योक्त, आवल्फि असम्यातवें गमात्र भागद्दार स्वीकार क्या गया है। इसल्पि दोनों प्रकारोंसे भी दोष ही प्राप्त

ता है ?

बरमाणनाया स्टमति, ता दिवहुपलिझेरम्हमतर कि लभामा नि पमाण <sup>न्यान्तरास्</sup> श्रुषाट उस्तभादा । त नहा— श्रुहसमयक्रमदियस्मासक्रमतः हि छाण नामहिराष्ट्र उसक्यमणमञ्जू रच्यादि । तीम्म मराज्यानीमहि सुणि तिपाहि ओर्राहिदणिनितममचा राह्यमममादिहिणा स्टब्भीते । तण आराति ज्बदिभागो भागहरा। वि व पचन्त्रो । उत्तरमणतुर आतित्वाण असरोजन ण्डू व पडादि वि बामर्राण्डम्, मणुस्य सम्यासम्मादिहीण् असरोजगणमादिव एउ मन गरणारीजममस्डन्मरिलयाहि भागहारण हीर्टर १ ज एस दोसी, ह ष जण्यांनमाहरियाण वस्रताणाण निरुद्ध ति एतसा वस्रताणसः जमहत्त, स अरिरुद्धमा अभवविसाहादा। एतिह प्रतिसमममिति अतामुद्रचण माराणाचे रि ण निराहा, तस्य उत्रयारणित्रभणवासी ।

समाधान--यह कोह दाव नहीं है क्योंकि, गाविक्सन्यकादेवाँके प्र रानक लिए प्रशापमुका संस्थात भाषितमात्र भागहार युक्ति प्रान्त ही जाता ंत्रक मार्च प्रकारका । प्रकार कावार मात्र भागवार आप व भागा वा जावा अत्त- बाढ समय अधिक एढ् मासक भीतर यहि संस्थात उपक्रमणके समय मात्र ह वाद- बाव प्रमाद वाद्य कर बादक भाव वाद्य प्रभाव कर वाद्य वाद हा वा ३० वर्षाच्या माजर १९१४ वरक और इच्छाराशिस भाजित कर के तर उर अभावतात्वर प्रत्यात्व व्याप्त व देशकाल भाज हाता है। जब संस्थात आधास ग्राणत वर देन वर वस्थावमा प्राप्ता भावित्योंको भाग देने पर चा त्रम्य भाग उत्तर शाविकसम्बद्धिः चीय भाज हात है।

उपव्रमणवाज्या अन्तर भाउलीमा असच्यातया आग हान पर उपयुक्त व्याख्यान पदित नहीं होता ह एसी अगाम भी नहीं करना चाहिए क्योंकि एसा मानन पर

गृहा –पदि पना हुना सासाइनसम्पर्धा गादिर असस्पात भावलिया ममाधान-यह बाह दा। नहा क्यानि वह ६० ही है।

तम यह व्याच्यान भय भाषायीष याच्यानस विग्रह है स्पान्य हम पानर भाउता (अपूर्ण समतता) भी नहा ह क्योंकि हैसे पाच्याता स्ट्रक वान (भगता ६ वर्षाच व्यवता ) भा अहा ६ वर्षाच २० वाज्याव । प्रति अभद्रताक प्राप्तमा दिगाच आता है। देन सींग प्राणको नवारी कुच्चमेष्टेचकोऽस तत्त्वातम कुच्चच हात्रा हु हस इत्त्वानेताम त्रिमान प्राण हुन्या निवास कुच्चच हात्रा हु हस इत्त्वानेताम भागवर जाता जाताप्रभागवराज्य विष्णाचन व्यवस्था राजा व वण त्रणाञ्चका इयह साथ भी उक् व्याच्यानका विषय नहां नाता ह क्योंकि वह एवं उप

वेदगसम्मादिद्वी असरोज्जगुणा ॥ १७ ॥

कुदो १ दमणमाहणीयक्खएणुप्पव्याख्दयमम्मत्तादो खओनसमियनेदगमम्मक्त सुद्व सुरुद्दचुनरुभा। को गुणगारो <sup>१</sup> जानित्याए अमक्षेजनदिभागा। **इ**दो १ बोषमास्म

असजदसम्मादिद्विभागहारस्स आवितयाए जनस्रेज्जदिभागपमाणतादो ।

सजदासजदट्टाणे सन्वत्थोवा खइयसम्मादिट्टी॥ १८॥ दुरो १ अणुन्यसहिदयस्यमस्मादिद्वीणमस्दल्लभत्तारो । ण च तिरिस्मन

खइपसम्मर्चेण सह सजमामजमा लन्मदि, तत्य दसणमाहणीयक्खवणाभावा। त रि 👯 णध्यदे ? ' णियमा मणुमगदीए ' इदि मुत्तादों'। जे वि पुच्य वद्वतिरिक्खाउआ मनुना विरिक्खेस खर्यमम्मचेणुप्पञ्जवि, वेसिं ण सजमासजमा अत्यि, भोगभूमि मानू अप्णत्रुप्पत्तीए असमगदो । वेण सहयसम्मादिद्विणो सजदासनदा सलेखा 🔫

अमयतमम्यग्दाष्टे गुणस्यानमें भायिकमम्यग्दाष्टेयोंने वेदकमम्यग्दार्थ और असुख्यातगुणित हैं ॥ १७ ॥ क्योंकि, दशनमोहनीय कमके शयसे उत्पन्न हुए शायिकसम्यक्तको अपहा

शायापरामिक वेदकसम्यक्तारा पाना अति सुलभ है।

ग्रहा-गुणकार क्या है ? समाधान—भापलीका असक्यातवा भाग गुणकार है, क्योंकि, मानावर्ष सीपमस्यगढ अन्यवतसम्यग्हि व्योका भागहार भागलके असक्यातव भागकार हावा है।

सरवामंत्रत गुणन्यानमें दायिक्रमम्यन्दर्ष्टि जीव सरमे कम हैं ॥ १८ ॥ क्योंकि, अणुजनमहित शायिकसाम्यव्हियोंका हाना भत्य त रूप्य है। हण विर्यवाम साथिकसम्यक्तरक साथ सथमासयम पाया नहीं जाता है, क्यांकि, रिर्वहार रधनगहनायहमका अपणाका नमात्र है।

ग्राम-यह इस जावा जाता है? मभागान- 'दशनमोदनायका क्षपण करनवाल जीव नियमस माप्यापान

रात है ' रम मूत्रस जाना जाता है। तया जिहाँन पहर तिथेचायुका वस कर रिया है यस जा भा मनुष्य धर्मा सम्प्रकृतक साथ निवर्वीत न्त्रा हात है उनक स्वमास्यम नहीं हाता है। व्हार बावन्तिका छाद्रकर न्यक्षी अन्यत्र न्यांस अस्तव्य है। इसरिय शायक्तारारा

स्यतास्यत जार सच्यात हा हात है, क्याहि, स्यमासयमङ साथ शायदसयहर १ दन्यनाक्ष्मारणाद्दात्र कान् नव रा द्वारणयमा मणुसार्याद् (१४१०) ४ १ हर्ना SETTEST SPECIUL I

मशुसपञ्जेच मोनूण अष्णत्याभाग । अदो चेय भणिस्तमाजाससेन्त्रसर्साहितो धोचा । उत्तसमसम्मादिद्री असस्वेज्जगुणा ॥ १९ ॥

को गुणगारो १ पित्रदोवसस्य अमंखेज्बिद्माना, असखज्बानि पित्रोवनपदम-वनगुरुणि। को पित्रमागो १ खर्यसम्मादिद्विमञ्दासञ्चर्मचसस्यज्ञ्यपित्रमागो। इदा १ असंखेज्बातिपाहि पित्रोनेये खिद्दे तस्य एयखस्याणमुद्धमसम्योग सद्द सबदा-सबदाणमुद्धस्या।

वेदगसम्मादिष्टी असस्वेज्जगुणा ॥ २० ॥

को गुणपारो १ आरविषाए असंबेग्बिदभागो । एसो उदमनप्रमारिद्विउकस्य-स्वयादो बेदगरमम्मादिद्विउकस्यमप्यस्य सातरस्य गुणमारो, अण्यद्वा पुण पविदेश स्वस्य असदेज्बिदमानो गुणमारो, उदस्यसम्मादिद्विगतिस्य सातरस्य स्वया एम जीवस्य दि उदस्या । वेदगरममादिद्विरामी पुण मध्यक्षण पोल्दोवस्य असंबेग्बिद भागमेचो चेदा, णिरवस्य समाणायन्यस्य अण्यद्वाविविराहा ।

पयाप्त मतुष्योंको छाड्कर बूतरी गतिमें नहीं पाया जाता है। भार हर्राविय सपना सपत शायिकसम्पादिष्ट भाग वहीं जानवाटी असक्यात र्याद्रायोंस कम हात हैं।

सपरास्यत गुणसानमें धापिक्मन्यग्द्रष्टियोस उपञ्चसस्यग्द्रष्टि सपदासपद असरपातगणित हैं ॥ १९॥

गुणकार क्या है । वत्यायमका असक्यावयां आय गुणकार है, जा पत्यायमक असक्यावयां आय गुणकार है, जा पत्यायमक असक्यावयां प्रथम वाममू प्रमाण है। मित्रशां क्या है। क्षांपिक सम्पन्धि खपताध्यास्थ क्यावक्ष्य प्रतिभाग ह, क्यांक, असक्याव आवावियां अपन्यायम् विद्यापान क्यावक्ष्य क्षावियां अपन्यायम् विद्यापान क्यावियां अपन्यायम् विद्यापान क्यावियां अपन्यायम् विद्यापान क्यावियां अपन्यायम् विद्यापान क्यावियां विद्यापान क्यावियां अपन्यायम् विद्यापान क्यावियां विद्यापान क्यावियापान क्यावियां विद्यापान क्यावियां वित्यापान क्यावियां विद्यापान क्यावियां वित्यापान क्यावियां विद्यापान क्यावियां वित्यापान क्यावियां विद्यापान क्यावियां विद्यापान क्यावियां विद्यापान क्यावियां विद्यापान क्यावियां विद्यापान क्यावियां विद्यापान क

स्पवास्यव गुणस्यानमें उपञ्चसम्पर्णाष्ट्रयोने वेददानस्पर्णाष्ट असरपातगुर्वित्र है ॥ २० ॥

गुजनार क्या है ? आप रीना अस्तर्यातयों आय गुजनार है। उपस्थवन्यताह पॉक उन्हर सम्बद्ध वेषुन्तमस्यादियों के उन्हर सामक सम्बद्ध में ट्रिक्स हैं। अय्याप प्रचापमना अस्त्यातया आय गुजनार हाना है न्याँ उपस्थानस्यादाराज्य साम्बर है, हमांवर कर्ताजन यक जीवकी आ उपस्थित होता है। परनु वर्षकान्यत्यक राति स्वनाज प्रचापमक अस्त्यानवें आगमान ही रहती है न्यांक अस्त एस्स आप आर प्रस्थ समान है। आर जा अन्तर्याहत है उसना अन्यदर्भ सामक्ष सामक है। साह है। पमचारमचनजद्यांगे सञ्जत्योवा उवसमसम्मादिशे ॥ २१॥ इते ! जनवृदुवद्याववारो, उत्तवसम्मवेत सद्द पण्य नाम सार्थ

कृषः । जनपुरुवद्गानवस्यो, उत्तनसम्मवेषा सङ्ग्राण्य नामकार क्षत्रकारणे व ।

तर्वनमादिही ससेज्जगुणा ॥ २२ ॥

अन्तर्दृत्ये नाविष्ठानमारमारिहास्यो वैद्यापुन्यक्षेत्रीमरिहणस्याम निकृत्यं सन्वज्ञात्ये पृष्टि सामारा । को गुणगति वैस्तरिया समया ।

व पत्र अन्तर भर १६ १६ वर्गामा । का गुणगता ( मराजा मापा ) वेद्रमानम्मारिद्धी सलेक्ज्रमुणा ॥ २३ ॥

इन्हें नाहर है न बार क्षेत्रस्य मञ्चलस्य पाण्या गणा । अ गुण्या । र इन्हा करणाः)

द्र तिद्व मि अदासु ॥ २४ ॥

क्षण क्षणाच्या रहत् । यस्त्रता स्वयुद्ध प्रक्रियुः, तद्द्वा तिम् उपस्थापर्य क्षणाच्या स्वयुक्तके । १ क्षणा - १९६ सस्य उसस्यक्षणायः । स्वयुक्तमानिक्षी सम्बन्धी

(1915년 일 보고 다 이 보고 하는 1915년 4조 11년 4조 11년 12년 12년 4년 - 1912년 - 조교 + 1915년 4 + 121 141년(141년) 12년 41년 12년 42 - 1912년 - 1912년

the second the second second second second second

and their miles is to be measured to the the second state of the second second

interesting as discourse and discourse property addition

End and most aim as ar add aspected to the and all

कारण, दच्यादियचारो । वेदगमम्मादिद्वी णरिज, तेण मह उत्तममस्वीत्रारोहणामाता । उत्तमतनमायम् मम्मचन्याद्वम रिष्ण परुदिद् १ ण एम देखी, तिस् अद्वास सम्मच-प्यान्द्वमे जन्मद तथ्य वि तदनगमादो । सह गहण्ड चन्द्रस उत्तममायम् वि क्रिक्स परुदिद , (प्राचीमणिहिहाणमेगदेखा णाणुन्हदि । तेणायमा उत्तरे चन्द्रप्रमुजनि प्यममा । हार् चे ण, पदिचीमीण चन्द्रपद्वमुनसाममाणममाता ।

सव्वत्थोवा उवसमा ॥ २५ ॥

इदो ! धोरापुपदेसादो सरछिदसचयस्य वि बारचस्य गायग्रिदचादा ।

क्षायिक सम्यन्तिष्ट जीय सम्यातगुणित हैं, क्योंकि, क्षायिक सम्यन्तिष्टर्येका यहां द्वस्यमाल अधिक पाया जाता है। उपहासभेषीम येदकसम्यन्तिष्ट जीय नहीं पाय जान हैं, क्योंकि, येदकसम्यन्त्यक साथ उपहासभेषीक आसहणका सभाय है।

ध्या--अपशान्तवपाय गुणस्थानवर्गी जीवॉमें सम्यक्ष्यका अपवद्युत क्यों नहीं पहा !

समाधान—यह बाद बाव नहीं, क्योंबि, तीनों उपसासक गुजस्थानोंने सम्ब क्याबा अल्पबहुत्य प्रात हा जान पर उपसान्तवपाय गुजस्थानमें भी उसका कान दो जाता है।

श्वना—सुरा अधान् सुगमतापूषक श्राम हानक जिप 'वारों उपगामक गुक स्थानोंमें 'यसा सूत्रमें क्यों नहीं कहा !

ममाधान---नहीं, पर्योक्षि, 'जिनवा निर्देश यथ समायक क्षारा (वया जाना ह उनव पर नेदावी अञ्चर्यक्ष नहीं हाती है' इस ग्यायक अनुमार आग वह जानवाड स्वॉमें चारों गुणस्थानींवी अनुष्ट्रियंग प्रसन प्राप्त हाना।

ग्राना—पदि भाग वारी उपशासकोंकी अनुवृत्तिका प्रश्नव भागा है, ता आब हा क्या दोच है !

समाधान—नहीं, क्योंकि, वार्ते उपनामक। धातियावयांका धनाव है। धटान् जिस मकार अपूर्वर प्रभावितीय गुजस्थानोर्क भीतर उपरामक भार उन धानपान्त १एक पाय जान हैं, उसी प्रचार चीप उपरामक अधान् स्वारत्ये गुजस्थानमें उपरामक। ध प्रतिवासी अपन मही पाय जात हैं।

अपूरवरण आदि कीन गुणस्थानोमें उपग्रामक जीव सबसे बम ह ॥ २५ ॥ क्योंकि, अन्य आपका उपक्षा हानस स्रानत हानपाठी साराक स्तावण्या अदाद क्या होता स्वार्थासम है।

# स्वा ससेज्जगुणा ॥ २६ ॥

दुरो १ ससेव्यगुणायारो सचउरसमा । उनमम-स्वगाणमेरमणागरुष पृष पह्निद्मिदि एत्य ण पह्निद्रस्य १ ण, पुल्यमुनमामग-स्रागणनेसमाणमणारुगरुष्यतः। वरो चेर सचयप्पाबहुगिदीए होर्दीदि चे सच्च होदि, जुनीदे । जुनिगरे अने उणस्यापुरगहरुमेदमप्पागरुअ गुणो वि पर्तिद । स्वरगसेडीए सम्मनपातरुअ क्षिण प्रकार १ ण, तमि सहयगम्मच मोन्ण प्रणामम्मनाभागा । त करो णसरे १ साम् उत्सम-बेदगमम्मादिष्टिरुच्यादिपरुपसुनाणुरसभा । उगमम स्वरा वि सहारास्य-मम्मन-सद्यसमम्मनाण वाचया ण होति चि भणताणमभिष्याण्य सहयगमन्तर

अर्द्रकरण आदि तीन गुणस्थानक्ती उपद्मामङीसे तीनी गुणस्थानक्षी क्षार अति सम्यातगुणित है ॥ २६ ॥

क्योंडि, सन्यातगुणित भायसे क्षयकारा सचय पाया जाता है।

पुद्ध-- उपसामक और क्षपनोका यह भरपयनुत्व पहले कह आप है, हर्मार यहां नहीं बहना चाहिय है

ममारान—नहा, क्योंकि, यहले उपशामक और क्ष्यक आयोंक प्रशाधी भाषी सररषट्ट बहा है।

यस-माने समयने अल्पवहृत्यनी सिद्धि हो जायगी (किरान १<sup>पई</sup>

मनामान—यह साय ह कि युनिस भलावहुराकी सिदि हा सकती है। 18 र भ्रा रिप्य युन्यवहर्मे नियुव नहीं है, उनक अनुमहके लिये यह भलावहुर्य दुन औ इस हो।

दार-उपदायाने सम्बद्धाः बराप्तस्य क्यां नहीं हहा !

स्वारम् — नहीं, क्योह, भगक्रतवारागीह शाविकसम्बद्धारहा आहु हर <sup>अव</sup> सन्दरम्य नहीं राया राता है।

इस−यह ६न जाना जाना है रे

जनारात करोहर, भ्रष्टकाषीयात्र की वीचे उपदाससम्बद्धार भर वर्ष इन्द्र राज कराव वरान् सभ्या भार बाह्य रहत हात्र कार्यक्र वाहर हराई इन्द्र राज करा है। उपयोग्यक भार भारते, यहाती पान् क्रमा स्थाननकार्य भार क्रिकेट्टन्टर इन्हें वहाँ हैं, यसा काल बरत वाहर भागपाई भागपाई अप्पावहुवपरूषपाणि, पुष्तमपरूषिदस्तवगुवमामगमनपम्म अप्पाबहुवपरूषपानि वा हो वि मुत्ताणि वि घेत्रव्य ।

एव जेरवर रता संबन्ध ।

आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरइएस मध्यत्यांचा सासणसम्मादिद्वीं ॥ २७ ॥

आहेमरायण आपपहिमहण्ड । मेमममाणादिपहिमहहु शिल्याणुराहरपथ । समगदिपहिमहणहा जित्सगदिणिहमा । समगुणहाजपहिनाहरू। मामणीतिमा । उसरि उच्यमाणगुणहाणद्वाहेतो सामणा द्वयसमाणेण सीरा घल्या हरि उस हादि ।

सम्मामिच्छादिद्दी सरोज्जगुणा ॥ २८॥

दुरी १ सामणुजनवमणवालारा सम्मानि छार्गिष्टवनकवणकारम्य छात्रः । गुणसा उत्तरमा । को गुणगारा १ सरज्जनमया । शहसरातिणा वसरिमरासिन्द साम

य दानों पृत्र शायिवसम्यक्तक आवब्द्वायक प्रदूरक है, तथा पद्य वहीं प्रवत्त्व हि ब गय भ्रवक भीर उपशासकसम्बन्धी श्रवयक अन्ववृत्यक प्रवत्त्व हैं तथा अर्थ प्रदूष करना बाहिए।

इस मबार भाषप्रदर्भवा समान्त हुई।

आद्यारी अपेक्षा मुनिमार्गणाहे अनुवादम नरवर्गानमें नागहियोंने सामादन-मन्दरर्दाष्ट्र और सबसे कम हैं ॥ २७॥

स्वमी भारण यह प्रयम आध्वत प्रतिषय बनक नियर है। एवं वायका आहिक प्रतिषय वरनत निय "वितासीयाक आध्वति " यह यनक वर्ष है। एवं गतियों के प्रतिषय िया "वर्षानि" ह्या प्रति । विद्या क्षा एवं पुरूष्णात्री एवं प्रति । प्रति पुरूष्णाति हैं प्रतिप्रार्थ 'सासादन' इस प्रवृत्त निर्दा किया। उपय वर्ष आवधान एवं पुरूष्णात्रीक प्रयम्भावीको अध्या सामादन्त्रायारीय और हू प्रसम्बस स्तार अभीत् व दृश्व है, यह अप वर्षान प्रति ।

नारश्चिमें मासादनमञ्चारियोन सम्बन्धियारोट दीव स्थ्यान्तर्यक्ष है।। २८॥

क्योंकि साराहनसभ्यक्षिणके उपवस्तकालले सम्बाधन्यधारहाहराहर कर बस्तकाल सम्बाधनाया पाया जाता है। शुक्रवार क्या है ? सम्बाध समय गुक्रवार है। सम्बाधनाला उपोरस्पारितमाय भाष हुन पर गुक्रवारका प्रसाव भागा है। सम्बन्ध

A complete and a complete and a complete and a complete and and a complete and a

हिदे गुमगारा आगच्छिद । को हेडिमरामी ? जो थोतो । जो पुण बहु सो उत्तरिक्ती। एडमरायुद जहानम्र सञ्जल बचन्य ।

असजदसम्मादिद्यी असस्रेज्जगुणा' ॥ २९ ॥

कृदो ? सम्मानिज्छादिद्विजनकमणकालादो अमञद्यममादिद्विजनकमणकानम् असंखेजज्ञपुनस्य समग्रात्वमा, मम्मानिच्छच पाँजाजनाणनीर्गिदेतो सम्मन पाँउरम् मानजीरानममखेजज्ञपुनचादो मा । को गुणगारो शानतिल्याए अमन्तरविभाग। सीन राषिना उन्हरिनसामिमोनद्विय गुणगारो मादेयन्त्रो ।

क्ये गुरामारी । अमरोज्जाओं मेडीओ पदरस्य असंयेजदिभागे।। तानि नक्ष

मिच्छादिही अससेन्जगुणा ॥ ३०॥

विकास मार्थी अगुनस्य अन्येक्वदिमायो, अम्येक्वाणि अगुरुरम्मूहाणि विदेशस्य मृत्रस्य अमेर्यक्वनाग्येषाणि । त वथा - अस्यद्रस्यमादिद्वीदि ध्रीअगुरुरिदिसम्मद्द गुद्धस्य तम् ग्रापअगुरुर सागे दिदे लद्भगुलस्य अस्येक्वदिनागो । अस्येक्वाणि अग्री सम्बद्धस्य मृत्यागित्रस्य स्वादि विकास प्रव्यदे ? उच्यदे - अस्यद्रसम्मादिशी स्थाद क्षेत्रसी ६ र मा अन्य दानी दे, यह अस्यस्यवराजि है, और जा यहून दाती है, यह

हर्यक्राभ्य है। यह अध्यद्भ वधायार स्थय बहुत चाहिए। दर्गक्राभ्य ने महानिष्याहियाने अमृतनुम्बरहृष्टि अमृत्यात्म्वित हैं॥२५॥

बहर, इयाने महर्गामस्पादश्चिमांग अम्यत्मस्यादश्चि अमृत्यात्मुणितं है । १९५७ ६ १० च, कामान्यस्थादश्चिमां इ. अपनामणका तथा अस्यतन्तस्यादश्चिमां इ. इ.स.स.

बान च्याच्यान्युका पाया जाना है। बयवा, सध्यत्मध्यास्यका मान होने पान वीश्व सन्दर्भवको ज्ञान होने वा १ अथस्यानगुणित होते हैं। गुणकार क्या है। च्याकर का अस्थानवा जास गुणकार है। अस्थननशक्तिस प्रपरिमर्शासका भागार

६०६ तुष्रहर १४ इ. इ. ज्या जीत्यः। यः हित्ते वे अन्यत्तमप्रारक्षियोन विध्यादिक्षः तीर अमस्यातम् जिते हैं ॥१॥ सुरु हर क्या इ.१ व स्थातः अगर्यावयो मुख्यार इ. आ आधावयो अगर्यर करक्यात इ. यद्भाव इ.१ व्यायसाययादी स्टिक्स में अमुस्य अमस्यात इ.४

इस्त्य है। इस हा दमाय अगुरह १४०१व सम्बुरह बसक्यात है मागमाथ वयक वे इन्ते हमेन्द्र है इन्हें प्रवास देन अस्पत्रसम्बद्धित इमायस स्टानुरह १४१० इन्ते हमेन्द्र स्तुरत हम्हें हो राज बाह, इसव स्टानुरह बात देन पर बनुहर्स कर्करात हो जान रन्द बन्ता है।

ઉદ્યો—ખ્યું દર નહું ખાતા તે કાર્યું મુખદાશકાવના કાર્યું છે. વર્ષ કાર્યો જ્યાર ક

हैं। इस हैंच-कर्णनामान देश हैं बसावस स्टब्स्ट विशेष क्षेत्र



गुणहीणओघर्खद्रयसम्मादिद्वीण अर्मरोज्जदिभागमेत्तादी । ण नामपुघत्ततरमुत्तण मह निरोहो, सोहम्मीसाणकप्य मान्ण अष्णत्य द्विद्राइयसम्मादिद्वीण गामपुत्रनस्मविद्वत बाइणो' गहणादो । त तहा घेप्पदि चि उदो णव्यदे १ ओपुरममसमारिईहिंस ओषखइयसम्मादिद्वी असंखेजनगुणा चि जप्पानहुजमुत्तादो ।

# वेदगसम्मादिद्री असलेज्जगुणा ॥ ३३ ॥

पुदो 🎖 राइयसम्मचादो राजीवसमियस्म वेदगसम्मचस्स सुरुहनुवरुमा। 🛍 गुणगारो ? आनिलयाए असरोज्बदिमागो । ऋघमेद गव्यदे ? आइरियपरमरामर् वदेसादो !

एव पढमाए पुढवीए जेरइया ॥ ३४ ॥

जहा सामण्णणेरहयाणमप्पानहुत्र परूनिद्, तहा पढमपुढवीणेरहयाणमप्पानहुत्र स्ट वेद्व्य, ओघणेरह्यअप्पानहुआलानादो पढमपुदनीणेरह्याणमप्पानहुआलावस्स अनामा जाय अस्वयातये भाग ही होते हैं। इस क्यनका यपपृथक्त अन्तर बतानवाउ व्यव साय विरोध भी नहीं आता है, क्योंकि, सीधम और पेशानकराको छोड़कर अवन

स्थित क्षायिकसम्यग्डिएयाँके अन्तरमें कहे गये वर्षपृथक्तवके ' पृथक्तवं शासको बेपुल बाची प्रहण विया गया है। चना-यहा पर पृथक्तवका अर्थ वेपुस्थवाची प्रहण किया गया है। यह देह

जाना जाता है ? समाधान — ' नोध उपदामसम्यग्दिष्योंसे श्रोध शायिकसम्यग्दि जाव अध

क्यातगुणित हैं ' इस अस्पनहृत्यके प्रतिपात्क सुवसे जाना जाता है।

नारिक्योंमें असयवसम्यग्दृष्टि गुणस्थानम क्षायिक्तमम्यग्दृष्टियाँसे वेदक्रमम्याद्धी असरमात्गुणित हैं ॥ ३३ ॥

क्योंकि, शायिकमम्बक्तकी अपेक्षा शायोपशमिक वेदकसम्बक्तकी प्रार्थ मुख्य है। गुणकार थया है ? आवर्राका असक्यातवा साम गुणकार है।

र्थरा-यह थैसे जाना जाता है ? ममाधान-भाचाय परम्पराने भावे हुए उपदेशके द्वारा जाना जाता है।

इसी प्रकार प्रथम एविनीमें नारित्योंका जल्पनहुत्व है ॥ ३४ ॥ िन प्रकार सामान्य नारिक्योंका अस्पत्रकृत कहा है, उसी प्रकार पह<sup>नी</sup> पूर्व पांड नार्राहणोडा अस्पाद्द्रन कहना चाहिए, क्योंकि, सामान्य नार्राहणोड अस्पाद्द्रक क्यनम पहरा वृधियोक नार्शवयाँक अस्पवदुत्वके कथनमें कार भर नहीं है। छि

<sup>।</sup> इंड्एक्स बहुएबाह । स. प. पूर्वि

सम्मामिन्छादिद्वी सस्वेञ्जगुणा ॥ ३६ ॥

विदियपुरतीयादिसचमपुरतीपञ्जतग्रासणाणपुरति पुच पुच छपुरवीयस्मामिच्छा-दिद्विणी सक्षेत्रगुणा, सामणसम्मादिद्विजनक्तमणकालादी सम्मामिच्छादिद्विजनक्रमण-प्रवासायिकत्त्रपक्त व्यवस्थान करने पर कुछ विद्येषता है, तो जानकर कहना चाहिए। (देखा भाग १, ए १६२ हत्याहि।)

नारकियोंमें दूमरीसे लेकर सावशें पृथिवी वक सासादनसम्यग्दृष्टि जीव मबसे

कम हैं ॥ ३५ ॥

पुष्प क्यापित करके पहाँ पृथिवियाँक सामाइनमध्यक्षियों को पुतिके बारा पुष्प क्यापित करके प्रत्येक स्वयंक क्या है, पेदा अब कहा गया है, क्याँकि, प्राप्तें सम्बद्धान्ति कर मानने विरोध काता है। सबसे धार्मकों वर्षक्रोंक कर हुते हैं। आहम और अस्तिम नारकियोंक निर्देश कर दन पर रोध अध्यक्ष सक्यों नारकियोंका निर्देश हा ही जाता है, अध्यक्ष पापच शान्यक उक्षारक नहीं वन सकता है। यादव पानके द्वारा सातवाँ पृथियोंक नारियांक अध्यक्ष महावित क्यापित कियं जानेपर कृती पृथियांक नारवियांक स्वादियांक अध्यक्ष क्यापित कियं जानेपर वित्ता नहीं हात है एसलिय कार पृथियोंक नारवियांक क्षाप्त भाग भी धाराव शानक हारा हो उक्षप्तिन कर दिया गया। हमां कारण पृथक पृथक क्षाप्त प्रयोक्ष नाम निर्देशपुष्प उच्चाप्त नहीं विष्या गया। हमां कारण पृथक पृथक क्षाप्त प्रयोक्ष नाम

नारावियोंमें दूसरीस लंबर साववा पृथिती तक मामादनमम्य दृष्टियाँसे मम्य

ग्मिध्यादिष्ट जीव भरयातगुणित हैं ॥ ३६ ॥

दूसरी पुरिपर्वास लंबर सामध्ये पुषियो तह सामादमसम्बन्धियों उपर पृष्ट पृष्ट छह गुणिपर्यास सम्योगम्पार्टीए नारही शब्यानगुणित है क्योंकि सासादन सम्पार्टीण्यान उपत्रमणकालस सम्योगम्पारिएयोंका उपत्रमणकाल युक्तिस सक्याहरू

 कालस्स जुत्तीए मरोज्जमुगनुगलमा । मो मुगमारो १ मरोजना समया ।

असंजदसम्मादिट्टी असरोज्जगुणा ॥ ३७ ॥

कुदो 🖁 छप्पुढनिसम्मामिच्छाविद्विउनस्मणकालैहितो उप्पुदविशसवरममा दिहिडाकमणनालाणमसरोजागुणचदमणादो, एग्ममण्ण मम्मामिच्छचमुग्रस्मतवार्गहा एगसमएण वेदयसम्मचमुत्रक्त्रमतजीताणमसग्रेज्नगुणचाडो ता । हो गुणगारा ? जा लियाए असरोज्जीदभागो । रामेड णच्चेड १ ' एडेहि पलिडोपममाहिरि अतामुहुन कालेणेचि' सुचादो । असरोपजापिलयाहि अत्यामुहुचच प्रिष्ण पिरुव्झादे चि उच प ओघअसजदसम्मारिद्विअरहारमाल मोचूण मेमगुणपढिप्रण्णाणमगहारमालस इन्न कारणोत्रयारेण अतोग्रहचसिद्वीदो ।

मिच्छादिद्दी असस्रेज्जगुणा ॥ ३८ ॥

छण्ड पुढरीणमसजनसम्मादिर्द्वीहिंवो मेटी तारम-दसम अद्वम छडु तह्य विदिवरार

गुणा पाया जाता है। गुणकार क्या है ? सस्यात समय गुणकार है। नारिक्योंमें दूसरीसे सावना पृथिनी तक सम्यग्निब्यादृष्टियाँसे अमयतमध्यादा

जीन सप्यात्मुणित है ॥ ३७ ॥

क्योंकि, छह पृथितियाँसम्य ची सम्यन्मिष्यादिष्योंके उपन्नमणनार्नेत ज पृधिर्वागत् असयतसम्यन्द्रष्टियाँमा उपममणमाल अस्ययातगुणा द्वा जाता है। अर्थाः पक समयके द्वारा सम्याग्मध्यात्मको प्राप्त होनेवाल जीनोहा अपशा एक समा हारा पदक सम्यक्त्यको प्राप्त होनेपाले जाप असम्यातगुणित होते है। गुणकार क्या है बावर्राका असस्यातवा भाग गुणकार है।

श्रा-पद रेस जाना जाता है?

समायान-- 'इन नामधात्रायोंके द्वारा अन्तमुद्धतकालसे पत्योपम अपहुन हात्रा है, ' रस इय्यानुयागद्वारर सुवस जाना जाता है।

यरा—मातमुद्दनका अथ असस्यात आपत्रिया रेनेस उसरा अनसुद्भाता

विराधका क्यों नहीं प्राप्त हाता है ? समापान—नहा, क्योंकि, वाच नस्यनसम्बन्धीय जावोंक वनहारका जा **कर** क्षत्र गुणस्थान प्रतिपद्म जागीर अवहारकारका वायम वारणमा उपचार बर रूम

बनमुद्दुतपना सिद्ध हा चाता है। नागर्रेयोमें दूमशने सार्त्या पृथियी तक अनयतमध्यम्द्रष्टियोम विध्यारी

वीव असम्यावगुणिव है ॥ ३८ ॥

दिनापादि छहाँ पृथितियाँक असयतसम्बन्दाष्ट्रयास जगभर्णाक वारहरा, रहान,

1. 6. 80 1

नुरोनद्दिरमदीमेचछप्पुदनिमिच्छादिद्विणा जमरोज्नगुणा होति । को गुणगारो ! सेडीए . अमरोजनदिभागा, असरोज्जाणि नडीपदमारमामुलाणि । को पढिभागो ? असरोज्जाणि ।डीनारसम दमम अहुम छहु-तदिय निदियनमामुलाणि। पुदे। १ असनदसम्मादिहिरासिणा 1णिदचादो ।

अमजदसम्मादिद्विद्राणे सब्बत्योचा उनसमसम्मादिद्वी ॥ ३९॥

सम्पेहि उच्चमाणहाणेहितो त्योपा चि मञ्बत्योपा । कुदो १ जावलियाए जससे निर्देशागमेचउउक्रमणकालेन मचिदचाना ।

वेदगसम्मादिद्वी असर्वेज्जनुणा ॥ ४० ॥

ण्ट्य पुरुष व दीहि पयारेहि मेचियमस्पेहि गुणवारे। पस्पेदस्यो । एत्थ उद्देश रम्मारिहिणो ण पर्रावदा, हेहिमळप्युदवीस तेसिस्यगादाभागा, मणुमगह सुरुवा क्ष्म य दाणमोहणीयखाणाभागाठी च ।

गडर्ने, छडर्ने, सामर और टूमर यगसूर्वेस भाजित जगभवाममाव छह पृथिपियोंके मध्यादिए नारको असम्यानगुषित हात है। गुणवार प्या है ! जगभणीका असम्यातवा गग गुजबार ह, जा जग-उजाब अनरयात प्राप्त वगमूरप्रमाण है। प्रतिभाग क्या है है मिधणाक पारहर्षे, इशवे, आडर्ने, छडवें, तीसर आर दूसर असस्यात वर्गमूल्प्रमाण तिभाग है, क्योंकि, य सार अमयतसम्यग्द्रशिशीशस ग्रणित है।

नार्गप्रयोमें दिवीयादि छह प्रशिशियोंके अस्रयवसम्यग्हिए गुणस्थानमें उपश्रम म्प्यम्द्रष्टि जीव सबसे क्या है ॥ ३९ ॥

जान यह 'नानवारे' स्थानींस उपश्तमसम्यग्हरि धा**इ हात हैं, इसा**रिय व सव तार पहलात है, पर्योरि, आउलीक असच्यातर्षे भागमात्र उपत्रमणकालेसे उसका

खर्य हाता है। नारित्रयोंन दिवीयादि छह पृथिनियोंके अस्यवसम्यन्दष्टि गुणस्थानमें उपग्रम-म्पारिष्पोंन वेदरगम्पारिष्ठ जीर अमर पातगुणित हैं ॥ ४० ॥

यहा पर पहलक समान सचित्रस्वहर्ण अधात् मापके विरोप भदस्वहरूप तीनी कारास गुणकारमा प्ररुपण करना चाहिए (इस्ता पू २४९)। यहा शायिकसम्यादिष्ट विश्व प्रकरण नहीं निया है क्योंकि, नीचकी छह पृथिवियोंमें धायिक सम्यादिष्यांकी त्पति नहीं हाती है जोर मनुष्यमितिश छाडुकर अन्य मितपीमें दशनमाहनीयकी पणा नहीं हाती है।

तिरिक्सगदीए तिरिक्स पचिंदियतिरिक्स पविंदियानक तिरिक्स-पचिदियजोणिणीसु सव्यत्योवा सजदासजदा'॥ ४१॥

पयदचउन्निहतिरिक्सेंसु वे देमव्हाणों वे तेमि चेन मेसगुणहाणर्ववाहिन 👓 वि चदुन्दमप्पायदुनाण मृतपदमेदेण प्रमिद् । दिमह देमन्यरंगा थाता ! सञ्जूनलमस्य मुदुल्टइचादी ।

सासणसम्मादिद्वी असस्रेज्जगुणां ॥ ४२ ॥

चउच्चिहतिरिक्साण जे मामणमम्मादिहिणो ते मग-मगमजगहेंगी । संस्त्राचा, मञ्जामञ्ज्यस्त्रमादी मामणगुणलमस्य मुन्हनुस्तमा। स्र गुन्ना आविषाए जनसम्बदिमागो । त स्थ पष्यदे १ जनसङ्ग्यासा, अम्सिनस

सम्मामिच्छादिद्दिणो सस्वेज्जगुणा ॥ ४३ ॥

निर्वचमानिमं निर्वं न, प्चेन्द्रियानिर्वच, पचेन्द्रियपर्याप्त और पचेन्द्रियपरादिन व निर्यं व वारोमें सपनासंपत सबसे उस हैं ॥ ४१ ॥

महत्त पारी महाराष्ट्र तियंचाम जो तियंच देशमती हैं, ये अपन हा ना गुर स्पानवर्गी जापाँस याहे हैं, इस प्रकार इसस चार्च प्रकारक तिवचाँक अलाहार म्बपर् महरच दिया गया है।

वहा-देशनती भएर क्यों होत हैं?

मुमाराम-- क्योंकि, मयमासयमको प्राप्ति सतिदुन्स ह ।

उन्ह चार्वे त्रह्मरङ् निर्वचामें मयनामंचनामें मामादनमम्बर्ग्स्टी और अवन्तर द्रायत है।। उर ॥

चारों उद्यारह निर्चेवाने जा मामायनमध्यक्ति जीव हैं । वयन बान सार्ग संदर्भात सम्बारम्भातन है क्योंकि संदर्भाभयम शानिकी भवता सामादर । स्य वहा बाति मुळब है। गुजहार क्या है। वावणहा समस्यातवा भाग गुजहार है

प्रवारिते—धालमुद्रत धाहारद्वाञ्च वातगाद्व सूत्रम् धार मागाव रामाण ब्देव हुए अहराम यह जाना जाता है।

न्द्र चर्म ब्रह्मरह नियनोमें मामारनमस्पार्कणीम मस्पन्तिप्यार्क हो वस्त्रजास्त है।। १३।।

रेलेच्या र व वस्त वस्त वस्त वस्त वस्त find taket to be

अप्रावद्वमापुरमे भितेसम् अध्यावद्वरागस्यय

t. c. 84. 1

असरपातगणित है।। ४४ ॥

[ २६९

पडान्दर्शित्वत्रवायवारमादिङ्गित्यं यय-मगरम्याविन्छादिङ्गिता संसद्ध गुषा । दूरा ! मागषुरस्समयकागदे। मम्माविन्छादिङ्गीगद्वस्मयकातस्म ता जुतीण संसद्धगुपणुस्त्रमा । को गुणगात ! मगरूमयया । असजदसम्मादिङ्गी अमस्वेज्जगुणा ॥ ४४ ॥

पर्याप्तर्शिक्तसम्माभिन्यदिहृशिक्षां तर्भि पर अगबदगम्मादिहिणो असंराज्ञ गुणा । इदा ? सम्माभिन्यत्रसुरुक्तमणवीर्वाहेका सम्मयमुबक्तमववीराणमाराज्ञगुण-चादा। वर्षे गुणागारा ? आर्यालपाए अनेवज्ञादेशाया। व इदा पत्रद १ 'पलिदोरमम

बरिगदि अवाहेद्दवर्षाव ' सुवारे, आरियववस्तानद्देखारे व । मिन्छादिद्यी अणतगुणा, भिन्छादिद्यी असस्वेजनसुणा ११४५॥ पद्दुष्ट विरिस्ताममम्बद्धमम्बादिहारिंगे वेनि चेर मिन्छादिही अणतगुणा

परुषः विरिक्ताणममजदनाम्मादिशादिनो वेनि चेर विच्छादिही अणतगुणा अमेराज्जमुणा थ । दिप्पादिनिद्धान्द । बादै अणतगुणा, क्रथममेराज्जमुणा । अह चारों प्रकारक मामाहनमम्बन्दि विर्वेचोंमेरा अपन अपने सम्यामध्यादिष्ट

वारों प्रकारक सामाह्यमध्यक्टि विषयोंग्नेश अपने अपने सम्योगस्प्राहर्ष्टि विषयं भव्यानपुष्टिम है। व्यांकि सामाह्यमध्यादियाँ उपने प्रवास सामाह्यमध्यादियाँ उपने प्रवास सामाह्यमध्यादियाँ उपने प्रवास सामाह्यमध्यादियाँ सामाहियाँ सामाहिया सामाहियाँ सामा

पारों प्रशास्त सम्मान्त्रध्याशिक्ष तिष्यों स उनके ही भरवतसम्याशिक्ष औष अधक्यातपुर्वित हैं, क्योंकि, सम्यान्त्रध्यात्व हैं। मात्र होन्यात जीवोंते सम्यान्यको प्राप्त होनावा जीवों से सम्यान्यको प्राप्त होनावा जीव अधक्यातप्रीक्ष होत है। गुणकार प्या है। आवलीका असक्यातप्री आग गुणकार है।

पुत्र—पह केन जाना जाता है।

स्वाधान--' इन जीवराशियाँक प्रमाणद्वारा भन्तपुरुत काळख परवोषम भपहत होता है' इस इम्पानुषागद्वारक खूबसे और भाषाचै परव्यस्त आये हुए उपहेशसे जाना जाता है। उक्त बारी प्रवरस्क विवेचोंमें अस्यवसम्पग्राष्ट्रयोग मिष्यादृष्टि बीर जनन्त

पुणित है, और मिप्पादिष्ट जीन असरपातपुणित हैं ॥ ४५ ॥ बारों प्रशास्त्र स्वयतसम्मनदि तिर्पेचोक्ष उनके ही मिप्पादिष्ट तिर्पेच धनन्त पुणित हैं भार समस्यतस्पात्व भी हैं। असंरोजज्ञमुणा, क्रवमणतगुणच, दोण्हमम्ह्रमेण एयस्य प्रजितिरेस्यानि उपि एस्य परिवा उच्चदे- 'जहा उद्सो तहा णिदेमा' नि णायाना 'तिरिस्यानि अन्ति मुद्राश्या अणता, सेमितिरिस्यातियानिच्छादिद्वी अमस्यज्ञा 'इदि गुचानो ना एम सम्मा नीरिस्यानिच्छादिद्वी अभस्यज्ञानुमा नि, अण्य दोण्हसुन्चारणाए निह्नज्यप्पसमा । को गुणमाना श तिरिस्यानि ज्ञान्द्विणमभमितिर्वरी अणतपुणो, निद्रिहि नि अणतपुणो, अणताणि सन्मजीमस्यानिष्ठम्यम्मानिर्वरी अणतपुणो, निद्रिहि नि अणतपुणो, अणताणि सन्मजीमस्यानिष्ठम्यम्मानिर्वरीक् पर्वनामो श तिरिस्यानस्य सम्मादिद्विसामी पडिमानो । नेमितिरिस्यतियान्छा दिद्वीण गुणमारो पदस्स असंरोज्जदिमानो, अमस्यज्ञाओ मेडी नो अमस्यज्ञनिर्वरीक्ष्यम्य मुद्यमेनानो । को पडिमानो श पण्याजस्य अमस्यज्ञनिर्वातां, परिदोमस्यान्य ज्ञी भागमेन्चपद्रसुलाणि वा पडिमानो । अम्म सम्मादिद्वी पडिमानो ।

असजदसम्मादिहिद्वाणे सव्वत्योवा उवसमसम्मादिद्वी ॥४६॥

अनन्तगुणरा केसे यन सकता है, क्योंकि, दानाँकी एक साथ एक जथमें प्रशृति होनेछ विरोध है ?

समाधान—इस वानाम परिहार रखे हैं— 'उहेराने अनुसार निद्दा शिवा जाता है' इस न्यायसे, अपना 'मिय्यादिष्ट सामान्य तिर्येच कितन हैं' अनत हैं होप तीन ममारके मिय्यादिष्ट तिर्येच असर्यात है' इस स्टब्स इन प्रमार सम्बद्ध इरना चाहिए— मिथ्यादिष्ट सामान्यतिर्येच अन तमुधित हैं और रोप तीन प्रमार्थ मिथ्यादिष्ट तिर्येच असस्यातमुधित है। यदि यसा न माना जापगा, तो दानों पर्देश उद्यारणांक विफलताना मसग प्राप्त होगा।

पहापर गुणकार क्या है ? अभ्वयस्तियोंस अन तगुणा ओर निजांस भा भन त गुणा विषय मिध्यादिष्यों रा गुण्यार है, जो सम्भूण जीवराधिक अनस्त प्रथम पगम्ह प्रमाण है। प्रविभाग क्या है ? अस्यतसम्बद्धाटि विष्यराधि प्रविभाग है। दा राजि प्रवार विषय मिध्यादिष्यों रा गुण्यार जनप्रतरका अस्यत्यात् गा भाग है, जो उन भणिक अस्वयात प्रथम पनमूल्यमिन अस्वयात ज्या प्रणाप्तमण है। प्रविभाग क्या है! प्रमागुटका अस्व्यात्या भाग प्रविभाग है। अव्या, प्रयोगमें अस्यत्यात्वे भागमान्व प्रविभाग की अव्यात अपने अपने प्रयाद हा स्वर्यात स्वर्यात्या माग गुणार है। प्रविभाग क्या है ? अपने अपने अस्यतमस्यान्ति जीवारा प्रमाण प्रविभाग है।

तिपैचोमें अमयतमम्यग्दाष्टि गुणसानमें उपग्रमसम्यग्दाष्टि जी। सपम स्म

त जहा- चर्जान्यहेसु तिरिस्खेसु भावसमाणसन्यसम्माहद्विदन्यादो उत्तसम सम्माहद्वी थाया, आवित्याए अमर्सन्जदिभागमेचउत्रवनमणसाठन्यतरे सचिद्तादो ।

## सङ्यसम्मादिही अससेज्जगुणा ॥ १७ ॥

द्वा १ असरेज्यसमाउगेषु पित्रोतमस्म असरोज्यिसभागमेचकालेण सिष दचारो, अणार्णिदणनरूरोग उगसममम्मादिद्वीर्वितो सद्देशसम्मादिद्वीण आयत्त्रियाए असराज्यिसभागपुणचेग अगद्वाणादी या। आयत्त्रियाए असरोज्यदिशायो गुणगारी चि कथ पण्यदे १ आदिपयस्यसम्बद्धानादो ।

## वेदगसम्मादिही असखेज्जग्रणा ॥ ४८ ॥

रूरोः १ दमामोर्रम्।यस्वरणुपण्णस्यस्यसम्बद्धाः सम्मनुष्परीदीः पुल्मेर बद्धविरिक्याउगाण पउर सभवामागा। ण य छोषः सारद्व्याण दुख्यसम्परीदा, अस्त-इरिय परमपादिसु साराण लोगः दुख्यसुन्नसभा।

यह इस प्रशार है- चारों प्रकारके तिर्चचाँमें माने वह जानेवाले सबै सम्यादिष्ट याँक इप्यममाचस उपरामसम्यादिष्ट जाव मन्द है, स्पाक्षि, आवशीके असक्यातवें माग मात्र उपममावादने भातर उनका सचय होता है।

तिर्वेचोंमें अमयतमम्पर्धाः गुणशानमें उपद्यमसम्पर्धार्थोते क्षापिकसम्पर्धाः जीव अमरपानगुणित हैं ॥ ४७ ॥

क्योरि, असच्यान पपनी आयुवाले आयोंमें पर्स्योपमके असस्यावये आगमात्र कालक द्वारा सांवव द्वानले, अथया अनादिनिधनस्वकाले उपरामसम्यन्दद्वियोकी अपेक्षा शायिकसम्प्राचीट आयोंका आयलाके असल्यावये आया गुलिवप्रसावस अयस्थान पाया नाता है।

द्वरा--यहा आयलाका असश्यातचा भाग गुणकार ह, यह केस जाना जाता है ! समाधान--आवाय परम्परास जाय ट्रय उपस्थास जाना जाता है !

वियन्ति अस्यतमस्याद्धिः गुणसानमे धायित्रसम्याद्धियाँसे वेदक्सस्याद्धिः जीव असरयातगुणित है ॥ ४८ ॥

प्योंकि जिहाँन सम्वक्तवर्ग उपालिन पूच हा निर्येच आयुष्ण यस कर लिया है ऐस द्वानसोहनायक समस्य उत्तर हुए साविकसम्बन्धि आयोका प्रयुक्ताते हाना सम्य नहाँ है। आर लेग्डम बार पदार्थकों कु त्रकास समस्य और महाँ है क्योंकि, अरम, हस्ती आर पामचाहिकों सार पर्योकों कुष्ण जुक्ताता परिकारी है। सजदासंजदट्टाणे सव्वत्योवा उवसमसम्माइट्टी ॥ ४९ ॥ कुदो १ देसन्ययाणुनिद्धवसमसम्मत्तस्य दुछहत्तारो ।

वेदगसम्मादिद्री असंरोज्जगुणा ॥ ५० ॥

को गुणगारो । आपछियाए अमंखेजनदिभागो । एदम्हादो गुणगाराने पत्र समय पिं तदुरचयादे। असरोज्जगुणचेणुरचिदा चि असरोज्जगुणन । एत्य सार सम्माइद्वीणमप्पानहुत्र किष्ण परुनिद ? ण, तिरिक्तोसु असंखेजननसाउएसु चेप खा सम्मादिद्वीणमुत्रवादुत्ररूमा । पर्चिदियतिरिक्सनोाणेणीत् सम्मचप्पाबदुत्रविसस्प प्पायणहुमुत्तरसुत्त मणदि-

णवरि विसेसो, पंचिदियतिरिक्खजोणिणीसु असजदसम्मादिहि

सजदासजदद्वाणे सब्बत्योवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ५१ ॥ सुगममेद ।

वेदगसम्मादिट्टी असस्रेज्जगुणा ॥ ५२ ॥

वियंचीमें सक्वासयव गुणस्थानमें उपश्चममध्यग्रहष्टि जीन सबसे कम है ॥३९ क्योंकि, देशमतसदित उपशमसम्यक्त्यका होना उल्म है।

तिर्यंचोंमें सपतामयत गुणस्यानमें उपग्रमसम्यग्हिष्टेयोंसे वेदक्सम्यग्हिष्ट अ

अमग्न्यातगुणित हैं ॥ ५० ॥

गुणकार क्या है ? आपलीका असल्यातमा भाग गुणकार है। इस गुणकार यह जाना जाता है कि शतिसमय उनका उपचय होनेसे व असक्यातगुणित संवित । जाते हैं, इसल्पि उनके प्रमाणके असक्यातगुणितता यन जाती है।

वस-यहा सयवासयत गुणस्थानमें शायिकसम्यन्हिष विवैधाना मरागुर

क्यों नहीं कहा ?

मुमाधान--नहीं, क्योंकि, असल्यात यपकी आयुराछ मौगर्भामया तिर्वधाः ही साविकसम्यन्हींष्ट जार्जेका उपपाद पाया जाता है।

मत्र पचित्रपतिपच यानिमतियाँम सम्यक्त्यक अस्यवरूत्यसम्बन्धी विश्व

र्भातपादन करनेके छिए उत्तर सूत्र वहते हैं--

रिरोपना यह है कि पचेन्द्रियनियंच योतिमतियोंमें अनयनसम्यारि औ मयनामयन गुणन्यानमें उपग्रममम्यग्दृष्टि जीव सबसे ऋष है ॥ ५१ ॥

यह सूत्र स्राम ह।

पचेन्द्रियनियच यानिमतियोमें अस्यतमध्यग्दष्टि और मयतास्रयत गुणस्ति उपञ्चमसम्यग्दृष्टियोंने वेद्रह्मम्यग्दृष्टि जीव असर्यातगुणित 🕻 ॥ ५२ ॥

मणुसगदाप् मणुस मणुसपञ्जत्त मणुासणास् तिस् अद्धास उव-तमा पर्वसणेण तुल्हा घोवा ।। ५३ ॥ विस वि मणास विष्णि वि उस्तामया परेमणेण अष्णीण्णमनेक्सिय तल्ला

रारिसाः चउराणमत्तवादाः । ते च्चेय थोनाः, उत्ररिमगुणद्वाणनीरात्रेकसारः ।

उवसतक्सायवीदरागछदुमस्था तेत्रिया चेव ॥ ५४ ॥ वदा ! हेड्रिमगण्डाणे पडिवण्यजीयाण चेय उवसतकसायवीदरागस्ट्रमन्ध-ान्त्राएण परिणाद्वारक्षा । सचयस्य अप्यानहुत्र किल्ल परुविद ឺ ण, पनेसप्यानहरूप

वेय तदवनमादो । जहां सचओ जाम परेमादीजो तदो परेसप्पावहरूज सरिसा सचयप्पाबहुओं चि प्रथ m उची l

गुणकार क्या है ! आवलीका असक्यातवासाम गुणकार है। यहा वचे डियर्डिटेंड वानियतियामें शायिकसम्बन्दांत्र जीवांका अन्यवहत्त्व नहीं है, क्योंकि, सब प्रकार लियोंने सन्यन्ति जीपोंका उपपाद नहीं होता है, तथा मनुष्यगतिको छोक्टर 🚙

र्धातयाँमें दशनमादनीयकमकी शतकाका भी मजाव है। मनप्पगितमें मनुष्य, मनुष्यप्पाप्त और मनुष्यनियोंने अपूरीकृष कार्ट होन

गुणस्थानों में उपशामक जीव प्ररेगारी अपेशा तुल्य और अल्प है।। ५३॥ स्वाच तीनों प्रकारक मनुष्यामें सपूर्यकरण आदि तीनों हा र स्वत्यक हुन

प्रवद्यास परस्रास्त्री अपशा तुस्य अधान मरदा है क्योंकि, एक समयम बायस्ट महिन चीपन अधिका प्रवश पाया नाना है। तथा, व जीव ही उपरित्र गुक्टवलक कर्मिक भपभा जल्प हैं।

उपज्ञान्तरपायरीनसमछबन्ध नीर प्रबन्ध प्राक्त प्रसाप हा है। 👟 ॥

क्योंपि अधन्तन गुणस्थानांचा प्राप्त गुण जी गाँचा ही न लाक प्रमुख्य स्थास्थास्य प्यायम परिणमण पाया जाता ह । गता -यहा उपशासनोंन समयना अपयदाय क्यों क्ट क्टा अ

समाधान---नर्रा क्योवि प्रजानस्याची अस्तरहुवन हा स्टब्स्ट इन्दर्श जाता है। पूर्व नाप प्रयाद भाषीय होता है, हेस्प्र नाह स्टाइ सचयका अलायकुण सहना है अतयस उस पृथक नहीं क्रिक्रिक

र सन्त्रा । ता सन्त्रावावापुषक्षमधादितवयस्त्रान्तानी सामान्त्र 🗷 🏗 🗈 🗸 स प्रता पदसदीना आ क्याया पदसाहिया हुन्न

खवा सखेज्जग्रणा ॥ ५५ ॥

कुदो ? अट्टचरसदमेचचादो । स्रीणकसायवीदरागछदुमत्था तत्तिया चेव ॥ ५६ ॥

चेव ॥ ५७ ॥

सुगममेद । सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तरि

बुदो १ खीणकमायपञ्जाएण परिणदाण चेय उत्तरगुणद्वाणुवस्त्रमुवसमा । सजोगिकेवली अद्धं पहुच्च संरोज्जग्रणा ॥ ५८ ॥

मणुस मणुसपञ्जचएमु ओघसजोगिरासि ठनिय हेड्डिमरासिणा ओन्नाहुय गुणग उप्पादेदच्यो । मणुसिणीसु पुण वप्पाओग्गसखेज्वमजोगिजीरे इतिय अहुत्तरम् 🗗

तप्पाओनगर्सनेज्जर्यीणकसाएहि ओपट्टिय गुणगारो उप्पादेदव्यो ।

वीनों प्रस्तरेक मनुष्योंने उपशान्वरपायनीवरागछवस्योंसे क्षपक जीव सरुपा गणिव हैं ॥ ५५ ॥ क्योंकि, श्रवस्य भी एक गुणस्थानमें एक साथ प्रवेश करनेवाल जीवी

प्रमाण एक भी भाउ है। वीनों प्रसारके मनुष्योंमें क्षीणस्थायशीवसगढबस्य जीत पूर्वोक्त प्रमाण ! हैं ॥ ५६ ॥

यह सूत्र सुगम है।

वीनो प्रसारके मनुष्योंमें सयोगिके गली और अयोगिके गली, ये दौनों भी प्राय तुत्य और प्रोंक प्रमाण ही है ॥ ५७ ॥ क्योंकि, श्रीणक्यायक्य प्रयोवसे परिणत जीवाँका ही श्रामक गुणस्थान

उपस्मन (गमन) पाया जाता ह ।

र्तानो प्रकारके मनुष्योमें सर्यागिकारी मचयरालकी अपेक्षा सम्यातगुणि हैं ॥ ५८ ॥

खामान्य मनुष्यः आर प्रयान्त मनुष्योमेसः नाच सर्वाागद्वपरीराधिकः स्वााप हरह बार न्य अध्यनस्पत्तिम् मात्रतः हरतः गुणकार उत्पन्न हरता चारिए। मनुष्यानयाने उनक वाम्य सक्यान संयागक्वती आयोक स्वापित करक वक्षाी मा

संक्याचा छादृहर उनक याच्य संक्यात शाणक्याययीतरायछसस्याँ प्रमाणन माडि दरदे गुपदार उत्तय दक्ता वाहिए।

अपमत्तसजदा अवस्वा अणुवसमा सहेजजगुणा ॥ ५९ ॥ मणुन-मणुसपज्यभाग ओपस्ट उत्त-अपमचतसी वेर होदि। मणुसिणीतु पुण तप्पाओगसरोजजनेतो होदि। सेस तुगम।

पमत्तसजदा ससेज्जगुणा ॥ ६० ॥ एद वि ग्रुवन ।

सजदासजदा' सखेज्जगुणा' ॥ ६१ ॥

मणुस-प्रणुमपञ्जभव्म सजरासजदा मरोज्जरोडिमेचा । मणुसिणीस पुण वष्पात्रोगगमवेज्जरुगमेचा वि पेवच्या, बहुमाणराले यविया वि उबरेसामावा । मेम सुगम ।

सासणसम्मादिट्टी सखेज्जगुणा ॥ ६२ ॥ इदो १ तवो सखज्जगुणरोडिमेवचारो । मणुसिणीत तदो सखेज्जगुणा,

रापाओगगमयोज्ज्ञह्ममेचचादो । सेस सुगम । सीना प्रशास्त्रे मसुन्योंमें सयोगिजेज्ञतीसे अक्षपक्र और अनुपद्मामक अप्रमयन सपद सरुपारामिक र्षे ॥ ५९ ॥

भाषमकरणामें वही हुद मममस्तववर्ताकी राजि हो मनुष्य-सामान्य शीद मनुष्य पर्यानक भवमत्तवयर्ताका प्रमाण है। किनु मनुष्यतियोमें उनके योग्य सक्यात भाग मात्र दाशि होती है। राप सुप्रार्थ सुगम है।

वीनों प्रशास्त्रे मनुष्योंमें अत्रमचमयत्वीते त्रमचस्यत संस्यातगुणित हैं ॥६०॥ यह युत्र भी सुनम है। वीनों प्रभारत मनुष्योंमें त्रमचसवर्वोते सयतास्यत संस्थातगुणित हैं॥ ६२॥

मुज्य सामा य और मजुष्य पशानकाँमें नयतास्वय जीव सक्यात कोटिममाज हात है। विन्तु मुज्यनियाँमें उनके थोग्य सक्यात क्रममत्र होते हैं, येसा वर्ष्य प्रह्म करना चाहिए, वर्षोक्षि, ये हतने ही हाते ही, हस मकारका पतमान कारणें उपदेश नहीं पापा जाता। जेय दुकार्य सुगम हैं।

पाया जाता । तप यूत्राच युगम ह । वीनो प्रशास्त्र मनुष्योगे सयतानयतीस सासादनसम्यग्टिट सच्चातगुणित हैं ॥ दर ॥ क्योंकि, व सपराहचरोंक प्रसाचन सक्यातगुणित काटिमाथ हाते हैं। मत्रप्य

नियोंमें सासादनसम्यादिः श्रीय मञ्जूष्य सामान्यः और मञ्जूष्य प्रयोगकः सासादनसम्य परियोगः सक्यातपुणित हाते हैं, क्योंकि, उज्जवा प्रभाव जनक योग्य सक्यात रूपमाव है। जेप सुदारा मुनाम है। ॥ श्रीत् वंत्रया 'तृति पाड । १ तह सक्येत्रवा क्षेत्रावेत्रा । क्षः सः मर्ज्यानकेन्य अजोगिने की पत्रेनणेश दो वि तुला वी

इन्तरे अलकारणकारण परिवाल वेश उनगुन्ता दृश्हानसः। स्वंतिकेची नद्र पहल्त महोज्ञगुणा ॥ ५८ ॥ क्रमुक्त कर कर क्रमुन्द्र को वह साध्यक्षीय इतित्र बाद्रमसाधिया बागाई ह पुरु ma -. rada. Ett bitt mitteleter int mie tig Bilt vallige &

> के उपार हे एक के कर क्षेत्र के भाग के साथ विश्ववाद के माना है अपने से किया है जा कि साथ कि साथ कि साथ कि साथ की कर र करूर रूपल्ये वह देवशाय है वह साथ अपने हा साथ अस ्रे करारक रहेर ने संस्थात स्थाप इस सात निर्मा स्थाप

> an a suppose as one expendence of the legal me mand of a seek streeth and for a

same, a de de agrésorité el ha we at an ancer us a set with with the t a make we we sweet a series of the of the a source or not write area a sould of each police or a party of the

इसे ! बहुनन्त्रदेवन हो ।

न्देनकमानवीरगगहरुपत्या तत्तिया नेत्र ॥ ५६ ॥

were to the state of the state

27447

रेंद्र ।) ५० ॥

\$

to S world in the server so not

11,6

अपमत्तसजदा अन्खवा अधुवसमा सखेज्जगुणा ॥ ५९ ॥ मणुम मणुसपञ्जचाण ओपम्हि उच-अप्यमचरामी चेर होदि । मणुसिणीस प्रण वप्पाओगासरोज्जमेचो होदि । सेस सुगम ।

पमत्तसजदा सखेजजगुणा ॥ ६० ॥

पद वि सगम ।

सजदासजदां सखेज्जगुणां ॥ ६१ ॥

मणस-मणसपज्जनएस सजदासजदा सरोज्जनोडिमेना । मणसिणीस प्रण वष्पाओग्गसखेज्जरूरमेचा चि येचन्या, बङ्गमाणराहे एचिया चि उबदेसाभावा। सेम सराम ।

सासणसम्मादिद्दी सखेज्जग्रणा ॥ ६२ ॥

इदो १ तचो सखेज्जगुणमोडिमेचचादो । मणुसिणीसु तदो सखेजजगुणा, वयाओग्गसखेज्बस्वमेचचादो । सेस सुगम ।

वीनों प्रसारके मनुष्योंने सयोगिकेस्टीसे अक्षपक और अनुप्रशामक अप्रमुख

सयत सख्यातगुणित है ॥ ५९ ॥

भोधप्रकरणार्ने वही हुई अप्रमत्तसयताँकी राशि ही मनुष्य-सामान्य और मनुष्य पयान्तक अप्रमत्त्रस्यताँका प्रमाण है। किन्तु मनुष्यनियाँमें उनके याग्य सक्यात भाग मात्र राशि होती है। शेप स्त्रार्थ सुगम है।

वीनी प्रकारके मनुष्योमें अप्रमचसयत्योक्षे प्रमचसयत सरयात्श्विषत हैं।।६०॥

यह छत्र भी लगम है।

वीनी प्रकारके मनुष्योमें प्रमचसयवांसे सयवासयव सरयावगुणिव है।। ६१।। मनुष्य सामा य भीर मनुष्य प्याप्तकाँमें स्वतास्यत जीव संख्यात कोदिप्रमाण हात है। किन्तु मनुष्यनियोंमें उनक बोग्य सक्यात क्यमात्र होते हैं। पेसा मर्थ महण करना चाहिए, क्योंकि, य इतने ही हाते हैं, इस प्रवारका यतमान कालमें उपदेश मही पाया जाता । दाप सूत्राथ सुगम है।

वीनों प्रशासके मनुष्योंमें सयतासयतीस सासादनसम्पग्दष्टि सरपातगणित

हैं।। ६२।।

क्योंकि, व सपतासवसाँक प्रमाणसे सक्यातगुणित कोटिमात्र होते हैं। मनुष्य नियाम सासावनसम्यादधि जीव मनुष्य सामान्य और मनुष्य पर्यासक सासावनसम्य म्हप्रियोंस संस्थातगुणित हात हैं, क्योंकि, उनका प्रमाण उनके थाय संस्थात हपमाह है। शय सुत्रार्थ सुगम है।

३ सासादतसम्बद्धाय सेस्नेयदमा । स सि १, ८

. सम्मामिच्छादिद्दी सरोज्जगुणा<sup>†</sup> ॥ ६३ ॥

ण्द पि सुगम।

असजदसम्मादिही सखेज्जगुणा ।। ६८ ॥ इदे १ सक्कोडिसयमेचचादो । सेम सुगम ।

इस ५ सम्बाह्यसम्बद्धाः । यस दुस्य । मिच्छादिद्वी असखेज्जगुणा, मिच्छादिद्वी सरोज्जगुणा'॥६ असंदेज्ज-सखेज्जगुणाणमेगन्य मसरामारा एर सरयो आदे- मणुडणि

दिही असरोज्ज्युणा । कुरो १ मेडीण असरोज्जदिमागपरिमाणवारो । मणुपरान् मणुप्तिणी मिच्छादिही सरोज्ज्युणा, मरोज्जस्यपरिमाणवारो । सेस सुगम ।

गुणित हैं ॥ ६३ ॥ यह सूत्र मी सुगम है।

तीनों प्रसारके मनुष्योंमें सम्यामियाद्योध्योंसे असयतसम्यग्दृष्टि सप्यात्यां

₹ II

क्योंकि, अस्यवसम्यग्दिश मनुष्योंना प्रमाण सान सी फोटिमात्र है। शेष स्

्रतीनें प्रकारके मनुष्पोमें असयत्तहम्यारिष्योते मिन्यादिष्ट असस्यात्र्यां दें, और मिष्यादिष्ट सम्यात्गुणित हैं ॥ ६५ ॥ असम्यात्गुणित और सम्यातगुणित आयोग एक अपने हाना समय नरी

इसटिए इस प्रकार सम्बन्ध करना जातिक आराव पर का ना वाना स्वाप्त स्वाप्त

पपान्त भीर मनुष्यमी मिष्यार्दाष्ट सञ्यातगुषित हात हैं, क्योंकि, उनशा प्रमाण सब्य रूपनाव ही पाया जाता है। तथ स्वाय सुपान है। वीनों ब्रह्मरें मनुष्योंने अमयनमम्बन्दाष्टि गुणस्वानमें उपदाममध्यार्दि नी

इम्र है।। ६६॥ —------

स्मान्यपरम् वस्तवद्वाः । व ति । ८

र कारणम्बद्धर वक्तरणा । व वि १ ८ र निमाणकात्रकारणा । व वि १,४ --- # पज्जात, व दसन्त्रयाह ति उच होदि। ्रिक करणाव । व सनम पाडेनजनता पाएण महत्त्वपाह चेन पाडे <sup>\* रहणाच बहुणमभागः ।</sup> सीणदसणमोहणीया ज्वसमसम्मादिङ्टी सस्तेञ्जयुणा ॥ ७० ॥ rs खरमसम्मादिडिसनदासनदेहिना उग्समसम्मादिडिसनदासनदाण ग्रहणगुग्तमा। वेदगसम्मादिही सस्रेन्जगुणा ॥ ७१ ॥ हुदी १ बहुवायचादी, मचयराठस्त बहुचादी वा, उबसम्ममण पश्चिय \_1 वेदगमम्मचस्म सुरुद्दचादा वा । उपद्ममम्ब्यन्दृष्टियोने खाविनसम्बन्दृष्टि सस्यातमुणित है ॥ ६७ ॥ थापिक्सम्परहिष्योते नेदवसम्परहि सस्पातपुषित हैं॥ ६८॥ य तीनों ही सूत्र सुगम हैं। वींनों प्रभारक महाप्योम स्ववतासवत गुणस्यानमें धाविक्सम्पन्हिट सबते द्वम े ।। प्योक्ति, ब्रानमाहनीयरमका स्वयं करनयालं और बंगासवसमें पवमानं बहुत विवाह भागव है। दुरानमाहनीयहा हाच करणचाळ चार व !ध्यमक प्रवाह पहुत स्वाह भागव है। दुरानमाहनीयहा हाच करणचाळ मार व !ध्यमक प्रवाह पहुत जायांका भभाप है। व निजमादनायं । स्व करनयांक अञ्चल भाव अस्तवभा होकर रहें हैं। व स्तवमहा आन्त हात हुए आय महामतोका ही घारण करते हैं अणुमतोका तहीं। यह अथ कहा गया है। ्तिनौ प्रसारक महुच्योम स्वनावयन गुणस्थानमें धापिकसस्वगद्दष्टियोस उपद्वम सम्पादष्टि सत्यावगुणिन है ॥ ७० ॥ १६ जर नाष्याना ६ ११ ४० ॥ क्योंकि शाविकसम्बाहीर संबनासवनील उप प्रातस्थाहीर स्वनासवह प्रातुष्ट बहुत पाय जान है। ए बात है । नानों प्रशास मनुष्योंने सयनासयन गुणस्मानमें उपसमनम्ब राष्ट्रियास बहुद म्यारिष्टि मस्यातगुणित ह ॥ ७१ ॥ १६ मार नाम्यान र ११ च्या । क्याकि उपनामसम्बद्धांच्याको अवस्था यहकस सम्बद्धांका स्थाय सायक है प्रवास व्यवस्था वहुन हैं आपन् उपनासस्यक्त्यका देखन हुए आपन् उसके स्वरूप

स्ताने राज 202]

रनन-अयनतनवस्टाने सञ्जत्योवा उवसमसमारिक्षी ॥ <del>श</del> स्ते ! केरद्रतनवर्गे ।

(1,4

महत्त्वमारिद्री मनेम्बगुणा ॥ ७३ ॥

रहस्टनस्य ह देदमननारिरी मनेक्जगुणा ॥ ७२ ॥

महारक्ष्मक राज्य सहरतामाणाजीस्ता हर्ममध्यमण माने सर्वसम राज्य बहुण्यस्य । जन्तरस्य स्ति वर्षाहुत्या राष्ट्र असीमगुने अनिन

रण्डि हिनेन्द्रे, मण्डियोख अमजद मजदामजद्यमगाण - बरहाच नन पार महानम्मारिती ॥ ७५ ॥

के विस्ता के ८० व ६६ इमहरू ची व व्यव व विस्त के प्रकृति मानू र इसी के जन । वर्ती से जे । मुगा ॥ ७३ ॥

ड कर हरू के हु सह है अन्य स्वतः और जनमन्त्रात गुणुन्ताओं ।१९९५

PR 作 75% - 查1% 星性结果1 च केत्र १ के. व.च इक्ष १ ०१ स्टेश च व्यवस्थातम् स्ट्रामानम् इतिमानम् 

\* # \$40 \$904 \$ 15\$ ा । ५८% ४ ° व्हें इन्हें इंडई कह रहेन इंड्रूड गुणलात है आ १७३१ र ve trem tier attail

m a s ancorara e s senes na saus diniel a la

m minus na cua c man a sign e di til di al la 11 f 15 f 15 a muracan s a a do so of seas co squip sell f was a see a see and a festiment of fire fee some me content nor di de morte distribute lett

TO BE NOW THE WE SEED AND SEED SHEET BEET & ATT · A fabrumen Baged of themps } !

```
अप्पाबहुमाणुगमे मणुस अप्पाबहुगपरूवण
                                अप्पतत्यवेदोद्द्यणं दत्तणमाहणीय खर्वेतजीवेदितो अप्पतत्यवे
                        क्षणमाहणीय उत्तसमवनीवाण मणुतेस संवेजन्युणाणसुरतमा ।
         Aut A A
                              वेदगसम्मादिङ्गी सस्तेज्जग्रणा ॥ ७७ ॥
      1
                              सगममद् ।
                            एव तिसु अद्धासु ॥ ७८ ॥
    . 1
                            पदस्मत्यो मणुस-मणुसपञ्चचएस् विरुदेस् विस् अदास उपसमस
                    थाना, घावमारणचादा । सहस्रतमादिही सरोजन्मुणा, बहुकारणाही । मणुनिर्ण
                   त्रवाम् भावत् व्यवस्य व्यवस्य व्यवस्य व्यवस्य व्यवस्थात् । यस्य वृत्यस्य व्यवस्य । यस्य वृत्यस्य ।
    - Caller
                  उवमामग-उत्तमाण सचयस्य अप्तावहुअयस्त्रणहुमुचासुच भणादे-
    W 15
                         सन्नत्योवा उनसमा ॥ ७९ ॥
  20 11
 - - - -
                        योरपनेसादो ।
                       क्योंकि, अमरास्त वेशके उदयक साथ दर्शनमोहनीयका शपण करनेवाळ जीव
18 11
               भमहास्त वहके उदयके साथ ही बरावमांदर्वायका उपनाम करनायके और मतुष्य
               सक्यातगुणित पाय जाते हैं।
المكترة فلسطا
                     असपतमम्पारहरि आदि चार गुणसाननर्ती मनुष्पनिपोर्मे उपन्नमसम्पारहिपोर्से
             वेदक्यम्यम्हिष्ट सख्यातगुणित हैं॥ ७७॥
ر پرښتار ده
                    यह सूत्र सुगम है।
                   रही प्रकार तीनों प्रकारके मनुष्योंमें अपूर्वकरण आदि वीन उपद्वामक गुणस्वानोंमें
           सम्पन्त्वसम्बन्धी अल्पबहुत्व है ॥ ७८ ॥
در برانده
                 इस सुद्रका अध कहते हैं- मनुष्य सामान्य आर मनुष्यपर्याचकांस निरुद्ध
          अपूर्वरूप आहि तीन उरणामक गुजरुपानोंमें उरणमस्तरपारिक जीए मस्स हात है
         क्योंकि उनक अल्प होनका कारण पाया जाता है। उनस सायिकसम्यक्ति और
         विष्यातगुणित होत है प्यांति उत्तर बहुत हातका काम पाया जाता है। किन्तु
نوبے ر
        मेतुष्यनियमें सायकसम्प्राप्ति श्रीय श्रव्य है और उनस उपनासस्यासरि और
er art
       विष्यातगुणित है। यहा सच्यातगुणित हानका कारण पूर्यांत ही ह (दस्ता सूच न उ )।
بسبسع
              त्रियात के त्रवर अपनाव्यामा शास्त्रक अस्त्रवह य प्रस्त्राम करता हिन्द उत्तर हिन्द
:1
```

र्विनो प्रकारक मनुष्योमे उपज्ञामक जीव सबस कम है ॥ ७९ ॥

पर्योषि इनका प्रयम अस्य हाना है। ं मतिषु अन्यमधनदाहरूक इति वातः।

\_

खवा संखेजजगुणा ॥ ८० ॥ बहुप्पतेबादे । देवगदीए देवेष्ठ सव्यत्थोवा सासणसम्मादिङ्की ॥ ८१ ॥ सम्माभिच्छादिङ्की सत्प्रेजगुणा ॥ ८२ ॥ असजदसम्मादिङ्की असत्प्रेजगुणा ॥ ८३ ॥

एदाणि तिष्णि वि सुचाणि सुनोन्द्राणि, नहुमो परिनद्रचादो । मिच्छादिद्दी असस्त्रेजन्मुणा ॥ ८४ ॥

को गुणगारो १ जगपदरस्य असंचेजजदिभागा, असखेजाओ सेडीओ । क मेत्राओ १ सेडीए असंचेज्जदिभागमेत्राओ । को पडिभागी १ यणगुरुस्स अमर्के भागो, असर्चेज्जपदराखाणि ना पडिभागी । नेम शुगम ।

असजदसम्मादिहिङ्काणे सव्वत्योवा जवसमसम्मादिई। ॥८० सरोज्यमिद सच ।

सहयसम्मादिट्टी असंखेज्जगुणा ॥ ८६ ॥

तीनों प्रकारके मनुष्पामें उपञासकांमे अपक जीव सख्यातगुणित हैं ॥ ८ फ्योंकि, इनका प्रयद्म बहुत होता है । देरगतिमें देरोमें सामादनसम्पग्दाट सरसे कम है ॥ ८१ ॥

सासादनसम्यम्हिएयोसे सम्यगिम व्यादिष्ट देन मरन्यातगुणित हैं ॥ ८२ ॥ सम्यगिमध्यादिष्टमोसे अमयतसम्यग्दिट देन असरनातगुणित हैं ॥ ८३ य ठानों हो सूत्र सुनोष्य अर्थात् सरलतासे समप्रने योग्य हैं, क्योंहि,

बहुत बार प्रक्रमण किया जा जुरा है। देवोंमें असपत्मम्यग्रहाट्योंसे मिय्यादान्ट असल्यात्गाणित है॥ ८४ ॥

गुणकार क्या है? जगनतरका असक्यातमा भाग गुणकार है, जा मस-जगभेजानमाण है। य जगभेजिया कितनी है? जगभेजीक असक्यातमें मानमा मतिमाग क्या है। या जगभेजिया कितनी है? जगभेजीक असक्यातमें मानमा मतिमाग क्या है। या नागुलका असक्यातमा भाग प्रतिमाग है, अपया अस-प्रतरागुल प्रतिमाग है। या न्याय सुगम है।

देनोमें अमयतमम्पादिट गुणस्थानमें उपरामतम्पादिट सबसे कम हैं ॥८

यह स्व सुराष्य ह । देवीमे अमयतमध्याराष्टि गुणस्थानमे उपराममस्यग्हाष्टियोसे धापिरस<sup>ध्या</sup> असरप्यातगुणिन हैं ॥ ८६ ॥

६ दशाया दशानी नारक्षत् । स वि १, ८

षा गुणवाल र आर्राज्याण अनगुज्यदिक्तामा । मेम गुबान्स । वेदगसम्मादिद्वी असन्येज्जगुणा ॥ ८७ ॥ षा गुणवाल र आर्यन्याण असरज्यदिक्तामा । मम गुगम ।

भवणतामिय राणरेतर-जोदिनियदेवा देवीओ मोधम्मीसाणकथ-यानियदेवीओ च मत्तमाए पुटवीए भगो ॥ ८८ ॥

ण्डीनिविदि एत्य लाहाँगे व्यवच्या, जणाहा मयपाभारा । राह्यसम्मादिहीणम् भाव पढि गापम्पुवर ना पचमाण पुटनीण भागे ण्डीमें होति । अत्यदो पुण विसेसो अत्य, त जीवम्यामा नक्तरजेवा भागवाधियपारणवम्माहि । सम्मामिक्यादिही भरेग्वत्याचा । अत्यदरम्मादिही अपेग्वत्याचा । के गुणमात है आतिलपाए आसीव-ब्राह्मिक्यादि । अत्यदरम्मादिही अपेग्वत्याचा । के गुणमात है आत्रव्याच्याचा । अत्यदरम्म असीव्यव्याचा । श्रित्यादि । अत्यदरम्म असीव्यव्याचा । विच्याचा । अत्यदरमम्मादिहित्याची पृत्रिभार्गा । विक्याचा । अत्यदरमम्मादिहित्याची पृत्रिभार्गा ।

गुणवार वया है ? आवलीका असच्यालयां आग गुणवार है। दोज स्वार्थ गुवाध्य (सुगम) है।

टरोंमें धावित्रमम्बन्दियोग बद्रमम्बन्दिय अस्त्यात्मुणिव है। ८७॥ गुजनार क्या है " भावलीया भावन्यातया भाव गुजनार है। दोप ख्नाध सुनम है।

द्वोंमें भत्रनत्रासी, पानव्यन्तर, ज्यातिष्य देर और देशिया, तथा सीधर्म देशान रुन्यराक्तिनी दिस्या, इनका अल्यबहुत्य साउनी इथिसीक अल्यबहुत्यके समान है ॥८८॥

इस मुममें 'इनका इस प्रकृण अध्यक्षार करना चाहिए, अप्पा महत्त्रमें इस प्रमुख निर्माण नि

नव्दत्योवा वाण्वेतस्यासनमम्मादिद्वी । सम्मामिच्छादिद्वी ससेज्युण असवद्गमम्मादिद्वी अससेज्यगुणा । जो गुणगासे १ आप्रतियाण अससेज्यदिग मिच्छादिद्वी प्रमसेज्यगुणा । को गुणगासे १ वगपदस्स प्रमसेज्यदिगागो, जनसम् सदीयो । केवियमेचाओ १ मेडीए जनसेज्यदिगागमेचायो । को पढिभागा ! गुजस्म प्रमसेज्यदिगागो, असेनेज्यपदस्गुलाणि वा पढिभागो । एव ओदिनिया बचन्द । मम-समहित्यदेवाण नग मगोधभगो । मेम गुगम ।

सोहम्मीसाण जान सदर सहस्सारकप्पवासियदेवेषु जहा देव भगो ॥ ८९ ॥

बहा देवोपस्टि अप्यानद्दान उत्त, तथा एदेमिमप्यानद्दान नवः । तत्र सन्त्रपोता मान्यगरूपामामणा। मतन्त्रगरूपममामिन्छादिद्विणो मगरुपः मान्यगरूपममादिद्विणो अमलेज्वयुगा। सत्त मगमिन्छादिद्वी अमलज्वप् राच दुवारण जानेष सत्तर्भा, व्यामकासामा। अपनरवत्तरपम् अमहिन

वाक्यां का सामाहनमध्यात वृद्ध भाग वही नानपाठी सामियां भा भवत्र वस है। इनश नानपानत सम्मामप्रवादित वृद्ध सम्मानमुद्धित है। उनश है भवत्र स्थापनाध्याति वृद्ध भवस्थातमुद्धित है। मुक्ताद व्यव है। अपनेश व भवत्र को भाग गुक्तात है। प्रात्याति समावस्थात् प्रद्धित पानपात्याति विश्वा इद्ध भवस्थाति अपनेश्वामायां है। वृद्ध सम्मानपादित विश्वा प्रमानपादित सम्मानपादित विश्वा को भवस्थाति अपनेशामायां है। वृद्ध समावस्थाति विश्वा समावस्था समावस्था समावस्था भवत्र वृद्ध समावस्था वृद्ध है। प्रात्योग स्था समावस्थात्यां साम प्रविभाग है भवस्था

न्या १ ४०० पुर अन्यास है। १४१ ४६ र अन्याद स्थाह वस्तवकृष्ट स्था वाहिए। संस्थ स्थाह तह र ने जान कार साधार्योद्या न्यावकृष्ट स्थान स्था स्थापि स्थान है। एक एक र स्थाह है।

-इ.संन्थान करान एक प्राप्त महसार करत वह करवाणा साने स सुन्त कराति नाकामक करवाहनक समान है।। ८९ ॥

ावस प्रकृष समान्य इस में अगरदूनहार हतन दश्या है, उमा प्रश्न हिन क्यारपुष्टर हत्या चाह्य। यह दश्य प्रदान है- बान कान कराने दहनाह था। दिश्याप्याद इह कह्या कान्हा हनस्य प्रान्त व्याह अग्रांतिशाद है। कृष्यायपुरत है। दश्य क्यान कान हमाह व व्यावस्थादाद द्वा संस्थानापुरत देनक करने कान हम हा प्रमादाद हुन व्यावसायगुष्टन है। यहणद सुन्हार हुन

कहता काहर क्या के देव देवन गुषकारका रहदारताचा मनाव है। बनी है।

दिद्विद्वाणे सन्तरपोवा उपसमसम्मादिद्वी । खद्यसम्मादिद्वी असंखेज्जगुणा । वेदगतमा-दिद्वी असंखेज्जगुणा । को गुणगारो ! मन्तरथ आवित्रयाण असंखेज्जदिभागो चि । सेस गुगम ।

आणद् जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु सन्वत्थोवा सासण-सम्मादिद्री ॥ ९० ॥

सुगममेद सच ।

सम्मामिच्छादिही सखेज्जग्रणा ॥ ९१ ॥

एद पि सुगम ।

मिच्छादिही असखेज्जगुणा ॥ ९२ ॥

यो ग्रामारा १ आवित्यार असंसेज्यदिश्रामो । कथमेद पञ्चदे १ दब्बाणि ओमहारसुचारो ।

असजदसम्मादिद्री सखेब्जगुणा ।। ९३ ॥

बहे गये बस्पोंमें असपतस्यान्यष्टि गुणस्थानमें उपरामस्यान्यवि देव सबसे बम हैं। बसने सामिकसम्यव्यि देव भस्तव्यातगुणित हैं। इनसे वेदकसम्यव्यि देव भस्तव्यात गुणित हैं। गुणकार क्या है! स्वय आपरीका असस्यातया आय गुणकार है। होव स्वाय सुगम है।

्रान्त प्राणत रूरुपमे छेनर नर्वप्रवेषक निमानों तक विमानवासी देवोंमें सासा दनसम्परदृष्टि सबसे रूम है ॥ ९० ॥

यह धूत्र सुगम है।

उक्त निमानीमें सासादनसम्पन्दिष्योंसे सम्याग्मध्यादिष्ट देव सख्यातगुणित हैं॥ ९१ ॥

पह सूत्र भी सुगम है।

उक्त विमानोंने सम्यग्निध्यादृष्टियोंसे मिध्यादृष्टि देव असर्यात्गुणित हैं॥ ९२ ॥

गुजकार क्या है ! आवलाका असम्यातमां भाग गुजकार है ।

श्चरा-वह वैसे जाना जाता है !

समाधान—द्रम्यानुयोगदारस्वसं जाना जाता है कि उक्त बल्योंमें सिप्यादप्रि वर्षोचा गुणकार आपळीना असस्थातवां भाग है।

उक्त विमानोंमें मिथ्यादृष्टियोंसे असयतसम्यग्दृष्टि देव सरपातगुणित हैं ॥ ९३॥

इदो १ मणुनेहितो आजदान्मि उत्पानमाणीमन्द्रान्द्रिशी पित्तमः तत्रुणन्न-माणसम्मादिद्रीण सनेरज्जपुणनादा । द्राराण मम्मनीमाञ्जाणि पवित्रज्ञमाणजीवण किष्णा पहाणन् १ ण, तेमि मूलगमिष्म अमर्गजनिदमागनारा । हो गुणनार्थं सरोजज्ञमप्या ।

असजदसम्मादिदिद्वाणे सञ्चत्थोता उत्तसमसम्मादिद्वी ॥ ९४ ॥ इते १ अवेगुहुचराठमचिद्वारो ।

सहयसम्मादिङ्की अससेज्जगुणा ॥ ९५ ॥

कुदो १ मरोजसागरोयमहारेण मचिटचारो । हो गुणगारो १ जार्रावगर असरोक्जिद्दिमाणो । मचयहालपडिमाणेण पिटदोरमस्म जमराहराहमाणे गुणगण किणा उच्चदे १ ण, एसममएण पिटरोयमस्म जमरोजनदिभागमेचजीयाण उद्यय सम्मच पिडरक्जमाणाणसुरालमा ।

फ्योंकि, मनुष्योंके शानत आदि विमानाँमें उत्पत्त होनेवार मिप्यादिष्याँक अपेक्षा बहापर उत्पन्न होने गांले सम्बग्दरि जीन सच्यातर्गुचित हात है।

भुका—देवलोरमं सम्याग्मध्यात्मरो प्राप्त हानवाल जीमोरी प्रधानना स्या नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, सम्बग्निष्याद्योष्ट जीव मूल्याद्विर अमत्यावर्षे भागमान होते हैं।

उक्त विमानॉर्मे सम्यग्राध्योंका गुणकार स्था है ' सच्यात समय गुणकार है । आनत प्राणत करूपसे लेकर नर्गग्रोयक तक असयतसम्यग्राधि गुणस्यात्मे उपग्रमसम्यग्राधि देग सप्ते कम है ॥ ९४ ॥

क्योंकि, ये केवल अन्तमुद्भत कालके द्वारा सचित होत हैं।

उक्त निमानोमें उपग्रमसम्यग्दृष्टियोमे आधिक्रमम्यग्दृष्टि देव जमर्यात्मुणि ई ॥ ९५ ॥

क्योंकि, वे सस्यात सागरोपम कालके द्वारा सचित होते हैं। गुणकार क्या है। आवलका असऱ्यातवा भाग गुणकार है।

ग्रहा—सचयराज्कप प्रतिभाग हानरी अपूता वृत्त्वोपम्रका असस्यात्रम् मार्ग गणरार पूर्वा नहीं पहा है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि, पर समयके द्वारा प्रत्योपमके अस्प्यातवें भागमाप्र जीव उपरामसम्पन्तवको प्राप्त होते हुए पांचे जाते हैं।

### वेदगसम्मादिही सखेजजगुणा ॥ ९६ ॥

रुरो १ तस्पुष्पञ्चमाणसङ्यसम्मादिङ्गीह्नो सखेज्ञ्जमुणवेदगमम्मादिङ्गीण तस्पुष्पित्सणादे ।

अणुदिसादि जान अनराइदिनाणनासियदेनेसु असजदसम्मा दिट्टिट्टाणे सन्वत्योना जनसममम्मादिद्यी ॥ ९७ ॥

द्वो ! उत्तममेडीच्डणोवरणशिरियात्रावृत्तसमसम्मचसहिदसस्त्रेग्नसन्नदाण मेत्युप्पण्याणमचोग्रुदुचनचिदाणक्षुवलमा ।

राइयसम्मादिही असखेजजाणा ॥ ९८ ॥

को गुणगारो १ पितिदोरमस्स अस्वैकनदिभागस्स संखेजबदिभागाः। को पढि भागेः १ सरोज्जुनसममम्मादिद्विजीवा पहिमागेः।

वेदगसम्मादिही सखेजजगुणा ॥ ९९ ॥

खुरो ! सह्यमम्मचेणुष्यञ्जमाणमञ्जेर्दिशे वेदगमम्मचेणुष्यञ्जमाणसञ्चराण सस्तेज-

उक्त निमानींमें शायिकनम्पादियोंने वेदक्रमम्पादिष्ट देव सर्प्यातगुणित दे॥ ९६॥

क्योंकि, उन आनतादि क पालकी द्वाँमें उत्पक्ष हानेवाले साविकसम्बन्धीय योंने सक्यातगुणित पदकसम्बन्धीयाँकी पहा उत्पक्षि दक्षी आती है।

न्द्र अनुरिगोदा आदि लेडर अपराजिन नामक अनुष्ठरविमान वक विभानदानी देरोमें अमयतमध्यारहि गुणस्थानय उपद्ययमध्यारहि मयभ रूम है।। ९७॥

चद्रत भार उत्तरत तुष प्रश्वर अपनामसम्बन्धनार्वित यहां उत्पन्न हुए भार भन्तमुह्नत कालक हारा स्रवित हुण सरवात उपनामसम्बन्धि स्वत पाव आत है। अस्त विकालोंके अपनामसम्बन्धियोग स्वामित्यसमार्वित हेव अस्तरास्त्रातीलेक

उत्त शिवानोमें उपग्रममञ्चार्काष्ट्रपोम धाविष्रमञ्चारति देव अनस्त्यातगुणित है।। १८।।

क्रांतिक उपनामध्यापर आराहण आर अयसरणस्य विद्यापे तम हवा स्थान

गुणकार पया ह पर्यापमक्ष असम्पातव सारका सर्यातवा भाग गुणकार है। प्रतिभाग क्या ह सर्यात उप"प्रसंस्थानग्रह जीव प्रतिभाग ह

उत्तं विवानोंग धार्यिकसम्यन्द्रष्टियोंन वश्वतम्यन्द्राष्ट्र दव सरायानगुणित है॥ १८ ॥

भगाकि शायिकसम्प्रकारमञ्जू साथ मन्य वन यहां उत्पन्न हानवान स्वर्तोदी

ام ام ب

4 50

ا مين ايسر

165

1) 5°

4 FF

गुणचादो । त पि कथ पञ्चेडे ? कारणाणुसारिकज्जडमणाडो मणुसेमु सहयसम्मारि संबदा थोता, वेदगसम्मादिही संबदा संखेज्बगुणा, वेण वेहिवो देवेसुप्पञ्जमाणसङ वि तप्पडिमागिया चेरोत्ति धेतन्त्र । एत्र सम्मत्तपावहून चेत्र, मसगुणहाणामात्र क्रामेद पव्येद १ एटम्हाडो चेत्र सुचाडो ।

सव्बद्धसिद्धिविमाणवासियदेवेसु असजदसम्मादिद्विद्वाणे सव

स्थोवा **उवसमसम्मादि**ट्टी ॥ १०० ॥

स्वइयसम्मादिद्दी संस्वेज्जगुणा ॥ १०१ ॥ वेदगसम्मादिही सस्रेज्जगुणा ॥ १०२ ॥

एदाणि विष्णि वि सुचाणि सुगमाणि । सन्बहुतिद्विन्ह वेचीसाउद्दिरी असरेज्यजीवरासी फिल्म होटि ? म, तत्व पिटनेवमस्स ससंबद्धियागमेचनर्गर

भपेक्षा वेदकलम्यक्त्यके लाय मरण कर यहा उत्पन्न होनेवाले लयत लक्यात्रापन होते हैं।

यदा-पह कैंचे जाना जाता है ?

समाधान-पर्योकि, 'कारचके अनुसार कार्य देखा जाता है,' इस न्यापक अनुसार मनुष्याम शायिकसम्यन्दि स्वयत बस्य होते हैं, उनसे बदकसम्यन्दि स्व सम्यावगुपित होते हैं। इसिटए उनसे देवोंमें उत्पन्न होने राज सपत मा तक्षाविमागा है होते हैं, यह मर्च प्रहण करना चाहिए ! इन कर्सोमें यही सम्यन्त्यसम्बन्धा अलग्दुन है, क्योंकि, यहा दोष गुणस्थानीका भनाय है।

यहा-पह देखे जाना जाता है ?

समाधान—इस स्वतं हा जाना जाता है कि बर्जुद्य आहि विमानीय इन्ह **९६** अस्रवतसम्बन्दांष्ट्र गुणस्थान होता है, शेष गुणस्थान नहीं होते हैं।

सर्वार्थमिदि विमानगासी देवोंमें अस्यतमम्यन्द्रष्टि गुणस्थानमें उपग्रनसम्बद्धी

सबसे क्या है ॥ १०० ॥

उपयमसम्यारहियोस वायिकसम्यारहि देव सस्यातगुनित है ॥ १०१ ॥ धायिस्मम्याद्दियाँने वेरक्षमम्य दृष्टि देव सर्व्यानगुणित 🕻 ॥ १०२॥

य ठानों ही सूत्र सुगम हैं। दश्य-तर्नास मागरापमधी यातुम्यितिपाटे सवाधनिदिष्यानमें असुध्यात्र जीवराधि क्यों नहीं हाती है <sup>9</sup>

मुमायान-नहीं, क्योंकि, यहायर प्रतापमके असच्यावर मागप्रमान हाउझ मन्तर है, इसारंप वहा अमन्यात आयर्शातका हाना असम्बद है।

#### एव गदिमगणा समदा ।

धुरा-चित्र यसा है ता प्रयूषक्तके भगारस ग्रुक भानतादि कल्पवासी वर्षोमें सक्यात भावलियोंसे भाजित प्रसापम्प्रमाण जीप क्यों नहीं हाते हैं !

समाधान—नहीं, क्योंकि, यसा भाननेपर यहाके मिय्याकि श्रादिकोंके अब हारकारक संस्क्यात आवशीपना व रहकर सस्यात आवसीमात्र अवहारकाल मान्त हातका मसरा भा जायगा।

र्श्वरा—यदि निध्यादिष्ट भादि जीयोंक अवहारकाल सक्यात भायतीममाण माप्त होते हैं, ता होने दा ?

समाधान—नहीं, व्योंकि, पसा मानने पर' आनत प्राणतक रूपसे केकर नवसेप्रक पिमानवासी व्योंमें निष्यादि गुणस्थानसे रेकर अस्यतरसम्परि गुणस्थान तक जीय इष्ट्यमाणको कोश्शा कित है। पत्योगमक अस्वस्थातये मागमाण है। इत जीयसीह्योंके द्वारा अन्यसुद्धकारसे स्वांधम अवहत होता है। नव भन्निवारीते केकर अपसांजितनामक अनुसर विमान वक विमानवासी वेयोंसे अस्पतसम्यादि जीय इच्यममाणको अवहा कितने हैं? पत्यापमके अस्वस्थातये भागममाण है। इन जीय राशियांके द्वारा अनुसुद्धकालय पत्यायस अयहत हाता है।। इस मकार युक्तिसे सिद्ध असस्यात आयरीममाण सागहार जिनक समर्से है, वसे इन इच्यानुयोगद्वारके सुनोके साथ पूर्वोंक क्ष्यनवा विरोध आता है।

इस प्रकार गतिसार्गणा समाप्त हुई।

इंदियाणुवादेण पंनिंदिय-पंनिंदियपज्जत्तएसु ओघ । ण मिन्छादिद्वी असधेज्जुगुणां ॥ १०३ ॥

एदम्म सुचम्म अत्यो पुन्यदेन मेमिनिएस् एमगुगद्वाणस् अपावद्वयस्म पदुप्पायचन्द्रेत्व पर्विदियपावद्वयस्य पद्यपायचन्द्रेत्व पर्विदियपावद्वयस्य विद्यायचन्द्रेत्व पर्विदियपावद्वयस्य विद्यायचन्द्रेत्व स्वयः । प्रमुख्य प्रमुख्यस्य स्वयः । प्रमुख्यस्य अत्यः स्वयः । प्रमुख्यस्य स्वयः स्वयः । प्रमुख्यस्य स्वयः स्वयः । प्रमुख्यस्य स्वयः । प्रमुख्यस्य स्वयः प्रमुख्यस्य स्वयः । प्ययः । प्रमुख्यस्य स्वयः । प्ययः । प्रमुख्यस्य स्वयः । प्ययः । प्रमुख्यस्य स्वयः । प्ययः । प्रमुख्यस्य स्वयः । प्ययः । प्रमुख्यस्य स्वयः । प्रमुख्यस्य स्वयः । प्रमुख्यस्य स्वयः ।

रिन्त्रयमार्थमाके अनुपादमे प्रोतित्रय और प्रेनित्रयपर्याप्तभेमें अन्य भोपके ममान है। केन्न रिगेषता यह है कि अमयनमम्परहियोंने निध्यार्ग अमस्मानगुनित हैं॥ १०३॥

द्वा मुक्का अंत कहन है- यह हित्यसार अधान परित्र आर पर पर पराजकी भागींक आसीं एक मुख्यमान हाता है, हमलिए उनमें भराष्, भयकक मन्यान्वसार पर्यान्तक स्वस्त ह्वा है। तिम प्रकार भागीं भागपुर दिव भार कर्या नृत्य पराजक पर्का सहय हिया है। तिम प्रकार भागीं भागपुर ह्वा काह्य। क्वा हत्या सी हानता आर बी क्वा मार सहन अस्पर्वाकी ह रूस किया है, क्वा हत्या हियाना है कि पहांचर भागवतानगार पर्यान दियाचार पर प्रथ अन्तर्याचित है, यहा न कहकर अस्थातगान है, वहा से वस्त्र कार्यक, भागन प्राप्त्र आयोध अभाव है। व शिव्य अस्पराध्यावात वस्त्र कार्यक, अस्पराध्य आहे अस्थातगान है, यहा गुणकार वया है। बार्यक वस्त्र क्वा स्थानक स्थान क्वा स्थान व्यान्तियाच है। वस्त्र क्वा है क्वा है क्वा स्थान है अस्थान है। साम्यान है। साम्यान है। साम्यान क्वा है साम्यान है। साम्यान

सत्थाण-सन्वपत्थाणअप्पाबहुआणि षट्य किण्ण परूपिदाणि है ज, परत्थाणादो चेव तेसि दोण्हमचरामा ।

#### एर इदियमग्गणा सम्मत्ता ।

कायाणुवादेण तसकाइय तसकाइयपञ्जत्तएसु ओघ । णवरि मिन्छादिद्वी असस्रेञ्जगुर्णा ॥ १०४ ॥

दस्मत्यो – एनगुणहाण सेसक्रप्स अप्पानहुत्र णरिव वि आणागण्ह तसक्राह्य-तसक्राह्यपञ्चमाहण वह । एरसु देखु वि अप्पानहुत्र जचा श्रीवामि कह, तथा काद्रव, विनेताभागः। णयरि सन्यन्यअध्यदसम्पादिति मिच्छादित्र अण्ठाणुण्ये चेत्र प्यतिदेहहुमसर्वेअगुणा वि उच, तसक्षाह्य तस्राह्यपञ्चनाणमाणियाभागाहो । पर गुणगारा । पद्यस्य असर्वेऽवदियागी, अस्रवेआओं सेडीओं सेडीट्र असर्वेऽव्यतिः

धर्म-स्वस्थान अस्ववहृत्य और सववरस्थान अस्ववहृत्य वहावर क्यां नहीं कहे हैं समाधान-नहीं, क्योंकि, परस्थान अस्ववहृत्यस ही उन दोनों मकारके अस्य पहरमीना प्रान हो जाता है।

#### इस प्रकार इहियमागणा समाप्त हुई।

शायमार्गवाके अनुरादमे श्रवपायिक और जनगणिक पर्यासरोंने अस्पबहुत्व ओपके समान है। केंग्रल विदेशना यह है कि अमयवसम्पर्धायोंने मिध्यादृष्टि जीव असरपातग्राणित है। १०४॥

ह्स सुत्रणा अध बहुते है— एकमाप मिध्याविष्ट गुणस्थानयाले येष स्थायहर कार्यक और प्रसम्वायिक रुक्त्यप्रशासकों अस्यवहृत्य वहाँ पाया आता है, यह बात करानके रिप्प सुन्ते में सक्तायिक और नवहासिक पर्योक्त पत्रकृत प्रदूष हिया है। जिस प्रकार आध्यक्षपणामें अस्यवृत्य वह आप हैं, उसा प्रकार मध्यक्रिक और मध्यक्रिक पायक्षपणामें अस्यवृत्य वह आप हैं, उसा प्रकार मध्यक्रिक और स्थारवृत्यके इनके अस्यवृत्यमें कोई विदेशना नार्य हैं। किन्न अपने अपने स्थाय सम्यवहायके इनके अस्यवृत्यमें कोई विदेशना नार्य हैं। किन्न अपने अपने स्थाय सम्यवहायके प्रमाण मिध्यविष्टांक प्रमाणके अपन्तगुणस्य प्राप्त हैं। स्थायकि प्रमाण स्थायता मध्यक्तिया प्राप्त हैं। मिस्स वर्गके रिप्त अस्यवस्थायक्षियों मिध्यवहादि आया स्थायक्ष माणा सन्त नार्य है। गुणदार पया है। जामतरका असम्यात्यां माण गुणकार है, जो जयभेणोक सम

र बाराद्वरादनं स्थावरवानं प्रवस्तानकामानाहरवाह्य वामाव । वाय प्रमुष्पत । सदस्तवस्यविक्य अस्या । तता बहरा पूर्विकेष्यावाच । तता त्यावरवा । तता वागक्यिका । सर्वेना'ननद्वा बनस्तवप । प्रसानिकानं प्रविक्षस्य १ व्य वि १ ८ १ भागमेत्ताओं। का पढिमागे। १ घणगुलस्य असमेक्नदिमागे। असमेक्नाणि पदगुर्छा सेस छगम ।

ण्य सायमगणा समसा ।

जोगाणुबादेण पचमणजोगि पचनचिजोगि-कायजोगि-ओराहि कायजोगीस तीस अदास उनसमा परेसणेण तुल्ला थोर्रा ॥१०५

एरेहि उत्तसब्बजोगेहि मह उपमममेडि चटनाण गुप्तम्मण गुप्तमाणि तुल्लंच परनिद्। उपरिमगुणद्वाणनीयहितो उमा चि योग नि पर्वाने । एरेसिंगा ण्ह्यप्यारहुआण तिसु अद्वासु हिटउरममगा मृतपद वाटा ।

उवसतकसायवीदरागङ्डमत्या तेतिया चेत्र ॥ १०६ ॥

सुगममेद ।

सवा ससेज्जगुणा ॥ १०७ ॥ अद्रसरसदपरिमाणचादो ।

फ्यातम् भागमात्र असप्यात जगशेणीयमाण है। प्रतिमाग क्या है ? घनागुरका म क्यातमा भाग प्रतिमाग है, जो असस्यात प्रतरागुल्यमाण है। शेव स्त्राय सुगम है। इस प्रकार यायमार्गणा समाप्त हर।

योगमार्गणाके अनुवाद्से पाची मनीयोगी, पाची पचनयोगी, काययोगी अवारिककाययोगियोम अपूर्वकरण आदि तीन गुणसानोम उपगामक जीन प्रवा

अपेक्षा परस्पर तुस्य और अस्प हैं ॥ १०५॥

इन स्त्रोक सब योगोंके साथ उपरामनेत्री पर चड्नेनाछ उपरामक आवा सक्या उत्त्रपत चौपन दोती है, इसिंछप उनकी तुल्यता वहा है। तथा उपरिम भय श्वपक्रेणीसम्याधी गुणस्थानवर्ती वार्योसे कम होत है, इसछिए उन्हें अस पहा इस प्रकार पार्ची मनोयोगी, पार्ची यचनयोगी, काययोगी और नीर्वारकराययागी, बारह अस्पवहुत्वोंका प्रमाण लानके लिए अपूवकरण आहि तीनों गुणस्थानाने स्थि उपशामक मृत्यद अथात् अस्पवहत्वके आधार हुए।

उक्त बारह योगपाले उपग्रान्तरपायगीतरागछबस्य जीन पूर्नोक्त प्रमाण

\$ 11 20E 11

यह सुद्र सुवम है।

उक्त बारह योगनाले उपग्रान्तनभाषनीतरागछबस्योंते क्षपक जीव संस्या गणित है ॥ १०७ ॥

क्योंकि, ध्रवकार्की सख्याका प्रमाण एक सी बाठ है।

१ सामाद्रवादन बाद्धानवयोगिनी पचन्द्रियरत् । बाययागिनी सामान्यवत् । स वि १, ६

t. c. ttt 1

स्वीणकसायवीदरागछद्दमत्था तेत्तिया चेव ॥ १०८ ॥ मगममेट ।

सजोगिकेवली पवेसणेण तत्तिया चेव ॥ १०९ ॥

एद पि सुगम । जस जोगेस मनोगिराणद्वाण समनदि, तेसि चेनेदमप्पायहुअ धेतका ।

सजोगिकेवली अद्ध पडुच्च सखेज्जगुणा ॥ ११० ॥

को गुणगारे। ? सरोज्जमनया । नहा ओधन्दि मनेज्जममयसाहण कद, तहा एस्प वि कायदा ।

अप्पमत्तसजदा अरुखना अशुनसमा सक्षेज्जग्रुणा ॥ १११ ॥ णच वि जहा ओपस्टि गुणगारी माहिदी तहा साहेदच्यो । प्रवरि अपिदजीग जीवरामिषमाण णाद्ग अप्यापद्ग सायन्त ।

पमत्तसजदा सस्रेज्जग्रणा ॥ ११२ ॥

उक्त बारह योगवाल धीणव्यायवीवरागउद्यस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही है।। १०८॥

यह सत्र सगम है।

सयोगिरेवरी जीव प्रवेशकी अपेक्षा पूर्वक्त प्रमाण ही है ॥ १०९ ॥

यह सद भी भगम है। किन उपयक्त बारह योगोंमेंस जिल योगोंमें स्रवीति क्चली गणस्त्राम सम्भय है, उन यागोंका ही यह अस्पबहुत्व प्रहण करना चाहिए।

सयोभिराली सचयरालरी जेपेक्षा सरयातगुणित हैं ॥ ११०॥

गुणकार क्या ह ! सदयात समय गुणकार है। जिस प्रकार ओघमें सक्यात समयक्षप गुणवारका साधन किया है, उसी प्रकार यहापर भी करना चाहिए।

मयोगिने नरीते उपर्युक्त बारह योगनाले अध्यक और अनुपनामक अप्रमन सयत जीउ संख्यानगणित है ॥ १११ ॥

जिल प्रकारमे आधर्मे गुणकार सिद्ध किया है। उसी प्रकारस यहापर भी सिद्ध बरना चाहिए। क्यल विशयता यह है कि विषक्षित यागवाली जीवराशिक प्रमाणको जानकर अपबद्धत्य करना चाहिए।

उक्त बारह योगपाले अप्रमत्तस्यतयोस प्रमत्तम्यत जीव सरुपात्माणेत 불 11 원원국 11 달

[3, 4, 11]

सगमभेद ।

सजदासंजदा असखेज्जगुणा ॥ ११३ ॥ को गुणगारो १ पछिदोत्रमस्य असंरोजिन्सागस्य संख्जिदिनामा । धन सुगम

सासणसम्मादिट्टी असरोज्जगुणा ॥ ११७ ॥ रो गुणगारो <sup>१</sup> आप्रतियाण जमस्यज्ञहिमागो । साम्य जाणिर्ण प्रचन्त्र ।

सम्मामिच्छादिद्दी सरोज्जगुणा ॥ ११५ ॥ को गुणगारो । सरोज्ञनमया । एटा नि जारण णिहालिय उत्तब ।

असजदसम्मादिही असरोज्जगुणा ॥ ११६ ॥ को गुणगारो ? आवित्याए अमरोजनदिभागा । जोगद्वाण समाम रार्<sup>ण तण</sup> सामण्णरासिमोरिहर अप्पिन्जोगदाए गुणिने इन्छिद इिटररामीशी हाँति। अप पयारेण सञ्जत्थ दञ्जपमाणसप्पाइय अप्पानहञ्ज उत्तरुत्र ।

यह सूध सुगम है।

उक्त बारह योग्नाले प्रमत्ततयतासे सपतासयत जीर असल्यातगुणित हैं॥११३॥ गुणकार क्या है ? पत्योपमके असच्यातवें भागमा सच्यातम आग गुणकार है

शेप स्त्रार्थ सुगम है। उक्त भारह योगवाले सयतामयवोंसे नासादनमम्पग्दष्टि जीन अमस्यानगु<sup>क्रिय</sup>

कें।। ११४ ॥ गुणकार क्या है ? आवलीका असंस्थातमा आग गुणकार है। इसका बार्ज

जानकर कहना चाहिए (देखी इसी भागरा पू २४९)। उक्त नारह योगवाले मामाडनमम्यग्दाष्टियाँने सम्यग्निभ्यादाष्टि जीन संस्थान

गणिव हैं ॥ ११५ ॥ गुणकार क्या है ? सस्यात समय गुणकार है। यहा पर मा स्वका कार्य

स्मरण पर वहना चाहिए (दर्या इसी भागरा १ २५०)।

उक्त बारह योगगाले मम्याग्मिथ्यादृष्टियाँसे असयतमम्यग्दृष्टि जीव असुर्यात गुणित हैं ॥ ११६॥

गुणकार पया है ? जावलीका असच्यातवा आग गुणकार है। यागसम्बर्धा काळावा समास (याग) वरक उसस सामान्यराधिको भाजित कर पुन विविक्षित योग काउसे गुणा वरनेपर इच्छित इच्छित यागवार जीवाँदा राशिया हो जाती हैं। हम प्रकारम सवत्र द्रव्यवमाणको उत्पन्न करक उनमा वस्पादत्य महना चाहिए।

मिच्छादिही असलेज्जगुणा, मिच्छादिही अणत

पत्य एव सबचो कायच्यो । त जहा- प्रमणनागि पचरचिनो दिहीहिंती तेनि चेत्र चीमाण भिच्छादिही अससे ज्याणा । को गुण असंखन्नाद्दमानां, अमसन्त्रामा सङीमा । वेग्वियमनामा १ सेडीए अ ÷

भेवाओ । का पढिमागी <sup>१</sup> घणगुलस्स असंवेजनदिभागी, असंवेजनाणि व्ययनोभे आसातिपदायनामित्रभन्नदमम्मादिहीहिंने तेति चेन नोमाण अवन्तपुषा । का गुणमारो ? अभगिनिदेशहि अवन्तपुषो, विद्राहि नि अणवाणि सन्द्रजीउरासिपदम्य गमृताणि ति ।

असजदसम्मादिङ्कि सजदासजद-पमत्तापमत्तसजदङ्गणे पावहुअमोघ ॥ ११८॥

. एदेपि गुणहाणाण जपा आपस्हि सम्मवस्पारहुअ उच, वपा । अण्णाहिय वचन्त्र ।

वक्त बारह यामगाने असयवसम्पन्हिंधे (पानों मनोयोगी, पानों व योगी) मिध्याद्दाष्ट्र जीव असरयातगुणित है। और (भाषपामी तथा औरा। षाययोगी) मिध्यादृष्टि जार जनन्तगुणित है ॥ ११७॥ वहावर इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए। अस- पावा मनोयोगी और पा

वहावर इन अवार राज्य व वरणा जावर र वर्षा व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त व्याप्त यत्रवयोगी अस्वयवस्थानहृष्टिवीस उन्हीं यागीक सिक्तासी जीव वस्तव्यासम्बद्धि व जनवाण कावन कथानाध्यात । व हा बावाक ावश्याहार और बाराव्यातप्राणित है प्रवाहत हवा है ? जायनत्वर अंतरवानया और गुवकार है जा असत्वात जाभवी पुणकार करा व जागमन्त्र व जाण्यामाचा वाच अन्यर व जा गाण्याच वगमणा समाज है। व जागमजिया कितनी है ? जागम्बीक असत्व्यातचे भागम्बाच वगमणा स्ता है। व आसावना अस्त प्रतिकार क्षेत्र है। स्वान्त्र क्षेत्र व सावसाव स्थान क्षेत्र व स्थान क्षेत्र क्षेत्र स क्रियमार्थिक अञ्चारित्रकाववासी अस्ववनस्वर्धाववास उन्हीं वागास मित्राहरि भारता क्षेत्रका अन्तर्भाव क्षांत्र भारता व जा ज्यान वा वार्याच्या स्वाप स्व राज्यात्र भारत्वा व्यवस्थात् व्यवस्थात्र व्यवस्थात्र व्यवस्थात् । व्यवस्थात्र व्यवस्थात् व्यवस्थात् । व्यवस्थात् व्यवस्थात् व्यवस्थात् । व्यवस्थात् व्यवस्थात् व्यवस्थात् । व्यवस्थात् व्यवस्थात् व्यवस्थात् । वार का गुरामा है। पुणका परा ६ जा तम जीवरानिक अन्त प्रथम वस्तिमासक है।

उक्त रारह यामवाल बीरोमें अभयनमञ्चाहिए मयनासयन प्रमचसयन और अप्रमत्तवयत् गुणव्यानमें मध्यवन्त्रमञ्जूषी अन्यवहु र आपक्ष मसान है।। ११८॥ दत त्वान चारा पुषस्मानांषा तिस प्रवार आएम सम्बन्धसम्बन्धी अस बहुत्य कहा है उसी प्रकार विद्याप भी हीनता और अधिकशास सहज अधार नामाण ही अन्तवहुत्य वहना चाहिए।

ट्रॉयक पाप प्राप्त हैं।

एव तिसु अद्धासु ॥ ११९ ॥ सगमभेद ।

सञ्बत्योवा उवसमा ॥ १२० ॥ एद वि सुगम ।

रद वि सुगम । स्वा सखेज्जगुणा ॥ १२१ ॥

अप्यद्ञोगउरमामगेहिंतो जीप्यद्नोगाण राजा मखेज्ञगुणा । एरः। परस्व सखेनेण मुक्तामिमोजिह्नेय जीप्यटयनखेनेण गुणिय इत्छित्रतानियमाणपुराएटका ।

ओरालियमिस्सकायजोगीसु सन्दत्योचा सजोगिकेवली॥१२२॥ क्यांडे चडणोयरणकिरियामस्चार्लकविक्यस्यादी योग जारा।

असजदसम्मादिङ्ठी सदोज्ञगुणा ॥ १२३ ॥ दुरो १ देर नेस्य मणुस्तेहिनो जागत्न तिरिस्तमणुनेष्ठपण्याण अन्यर

सम्मादिहींणमोरास्त्रियमिस्सीम्ह मनोगिरेन्नरीहितो मखेननगुणाणप्रस्तना। इसी प्रकार उक्त चारह योगनाले जीनोंमें जपूर्वरम्य आदि वीन गुणमानीने

सम्पन्तसम्बन्धा अन्तरहुत ई ॥ ११९ ॥ यह मूल सुनम है । उस समह सुनम है ।

उक्त बारह बोगमले जीमेंने उपगामक जीर मबसे कम हैं ॥ १२० ॥ यह सूत्र का सुनम है। उक्त बारह बोगमले उपगामकोंने अवर जीर मस्यानगुणित हैं ॥ १२१ ॥ विवाधन योगमले उपगामकोंने निया कि वासवार धरक कीर सम्यानगुण्य

हात हैं। यहावर प्रक्षत्र करणके बारा सून्त्रीत्रसातिको साजित वरक विश्वीक्षत प्रकी राजिसे गुणा कर हाँच्यत्र शांधिका प्रमाण उत्तरप्र कर देना आहर (हजा दूसर मान ३ १ /८-४९)।

तीनिरिक्षीय उद्ययपोगी जीगोंने मयागिकारी माने का है।। १२२।। क्योंक, क्याटममुक्षातक समय आराहक आर अवनरवश्याम सन्द्र पासन जाबोक सक्तत्रवनन भौतारिक्षीत्रकायवाग्ययोग संयागिकवण सन्दर कहा जाते। वीनानिक्षीय हाययोगियोगे संयागिकारण जिलास अमयतम्बराणि अ

मुम्पात किन है ॥ १२३ ॥ स्वर्गेन्द, इब, नारको बार अनुष्योम बाक्ट त्वर्षेच बार अनुष्योमे क्या ६४ राज बमयतमन्याकृत्राव जाव बाद्यासकान्यस्य स्वामकवर्ण जिन्ते। स्वर्ग सासगसम्मादिद्दी असरोज्जगुणा ॥ १२४ ॥

को गुणगारो ! पिलेदोगमस्म अमराजनदिमागा, असरोजनाणि पिलेदावमपढम रग्गमूलाणि ।

मिच्छादिद्वी अणतगुणा ॥ १२५ ॥

रो गुणगारा ? अभरतिदिष्टि अणतमुणो, विदेहि रि अणतमुणो, अणताणि मञ्जर्भावरातिषदमरनामूलाणि ।

असजदसम्माइद्विद्वाणे सन्वत्याचा खड्यसम्मादिद्वी ॥ १२६ ॥ दसणमाहणीयसपुणपण्यसद्हणाण जीनाणमददन्तभचादो ।

देसणमाहणायस्वरणुप्पण्यसद्द्वणाण जानाणमहदुन्त्रभ्यादा

वेदगसम्मादिद्वी सखेज्जग्रुणा ॥ १२७ ॥ छञ्जेनसमियमम्बाग जीवाण पहुणयुज्जभा। को गुणवाते।? सरोज्ना समया। वेउव्वियकायजोगीसु देवगृद्धिभृगो ॥ १२८ ॥

्र औदारिष्टिमिश्रराययोगियोंमें अभयतमध्यरहस्यियोंसे सामादनमध्यरहिष्ट जीव

आदारिकामधराययोगियोम् असयतसम्बन्धास्ययासं सांसादनसम्बन्धाद्वे जीव असरुयातगुणित है ॥ १२४॥

गुणकार क्या है ? पस्यापमका अखबवातवा आग गुणकार है, जा पश्योपमक अखब्यात मधन वगमूल्यमाण है।

औदारिक्षिश्रराययोगियोंमें सासान्नसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्त गणित हैं ॥ १२५॥

गुणकार प्या है ! अक्रयसिवाँस अनन्तग्रुणित और सिवाँसे भी भनन्तगुणित राजि गणकार है. जा सब बीवराबिंक भनन्त प्रथम चंगमुरुममाण है !

ीदारिन्मि ननायमेशियों अस्यतसम्यन्दिः गुणसानमे धार्यकसम्यन्दिः नीदारिन्मि ननायमेशियोंमें अस्यतसम्यन्दिः गुणसानमे धार्यकसम्यन्दिः नीव सबसे कमें हैं ॥ १२६॥

क्योंकि, दशनमाहनीयक्यके शयस उत्पन्न हुए श्रद्धानयाल जीर्घोचा हाना श्राहरूम है।

औदारिक्षमि त्रराययोशियोंमें अस्यत्मम्प्यग्रिष्ट गुणस्थानमें धायिकसम्पग्रियोंस वैटनसम्पग्रिष्ट सङ्यातमाणित है ॥ १२७ ॥

क्योंकि शायापरामिक सम्यक्त्यकाल जाय बहुत पाय जात है। गुणकार क्या है ! सन्यात समय गुणकार है ।

वित्रियिकराययोगियोंमें (सभव गुणखानवर्ती खीर्वोका ) अल्पवहुत्व देवगतिके समान है ॥ १२८ ॥

जधा देवगदिग्हि अप्पानहुञ उत्त, तथा वेद्यव्यवस्थानोगीम् वत्तव्य। त अध सन्वरथोवा सासणसम्मादिद्वी । सम्मामिच्छादिद्वी संखेज्जगुणा । असज्यसम्मादि असखेज्जगुणा । मिच्छादिद्वी अमरोज्जगुणा । अमनदमम्मादिद्विद्वाणे सन्वत्योवा उवस

सम्मादिद्वी । राइयसम्माटिङ्की जनसेज्ञगुणा । जेदगसम्मादिङ्की असम्बन्धगुणा । बेउव्वियमिस्सकायजोगीसु सव्वत्थोवा सासणसम्मादिद्टी॥१२९

कारण पुरुष व वत्तव्य ।

असजदसम्मादिङ्गी सखेज्जग्रणा ।। १३० ॥

पद्खुलाणि ।

को गुणगारा १ पदरस्य असर्वज्जदिमागी, असल्वज्जाओ सेडीओ सडी असलेज्जदिमागमेत्ताओ । को पडिभागो १ घणगुलस्य असरोक्तदिभागो, अमलका

मख्यातगणित है ॥ १३० ॥

समाउदर दहना चाहिए।

गुषित हैं ॥ १३१ ॥

को गुणगारो <sup>१</sup> आपितयाए अमरोज्बित्रभागो । एत्य कारण सभातिय <del>१एश</del> मिन्छादिदी असखेजजग्रणा ॥ १३१ ॥

जिस प्रकार देवगतिमें जी गेंका अस्पवहुत्व रहा है, उसा प्रकार वैक्षिकका योगियों में कहना चाहिए। जैसे- विश्वविकत्राययोगा सासादनसम्यग्दरि जीव सर कम हैं। उनस सम्यग्मिष्यादृष्टि और संस्थातगुणित हैं। उनम अमयतसम्यग्हेंह में भस्ययातगुणित हैं। उनसे मिथ्याद्दीष्ट जाय असल्यातगुणित हैं। धमयतसम्बन्धी गुणस्थानमें यैतिथिककाययोगी उपश्रमसम्यन्दष्टि जाय समस कम है। उनस आय सम्यन्द्रष्टि जीव असन्यातगुणित हैं। उनस देश्यसम्यन्द्रष्टि शब अमस्यातगुणित हैं। वैक्षिपिकमि बकाययोगियोंमें मामाठनमम्बन्दष्टि बीव मबसे कम है ॥ १२९।

वैत्रियिसम् अस्ययोगियोमें मामाननम्ब्यस्टियोमे अमयतमस्यन्हरि <sup>अ</sup>

गुजकार क्या है ? आयरीका असल्यातचा आग गुजकार ह। यहापर हारव

वैक्रियक्रिम अक्षययोगियोमें अमयतमम्यम्हिन्योम मिट्याहि चीत्र अक्षम्यात

गुमकार क्या ह ? जगजनरका असक्यानया आस गुणकार ह, जा असक्यान क्रमधीन्त्रवाच ह । उ जमधीनया भी जमधनीक असस्यानय भागमात्र है। विस्थान क्या ह<sup>ै</sup> प्रवायुक्का असक्यातया साम प्रतिसाम है, जा असल्यात प्रतामुख्यसम्

इसका कारण पृथके समान कहना धाहिए।

```
वेदगसम्मादिद्वी अससेन्नगुणा ॥ १३४ ॥
                 विरिक्सिह्वो पलिद्रोतमस्म असखन्वदिमागमेचोदगतममातिहिचीताण ह
 उत्रवादसभगदि । को गुणमारो १ पविदानमस्य अस्तिकविद्यामा, अस्तिकवाणि पतिः
 वसपडमव गम्लाणि ।
     आहारकायजोगि-आहारमिस्सकायजोगीसु
सन्तरमेना सङ्ग्रसम्मादिङ्की ॥ १३५ ॥
                                          पमत्तसजदहाण
```

वैभिपिरमिथराययागियोंमें असयनसम्याद्यन्तः गुणस्थानमें जपग्रमसम्याद्यन्ति जीर सबसे एम है ॥ १३२॥ भस्य हाता है।

क्योंकि उपरामसम्पन्नस्थक साथ उपरामधेणीमं यर दुप जीवॉका प्रमाण भलात विष्टियमा त्रमयमामयाम् तमयममम्परद्यस्य गुणस्थानम् उपरामसम्परस्टि म श्रावित्रमम्बरहाटि नार मरयानगुणिन है ॥ १३३॥

व्याचि उपनामक्षणाम् सर हुण उपनामकासः सरवातगुणितः असपतसम्या**दृष्टि** है गुणस्थानाको अवभा आविकसम्बद्धाण्याम समय सम्भन् है। पम्पाद्धि नीव असरयानगुणिन ह ॥ १३४ ॥

निङ्चित्रमि अस्ययागियाम अस्यनमस्यर्ग्हि गुणस्थानमे धायिकसम्यर्ग्हियोम परवाद (१४ जन्म भागापणा ६ ॥ १ ७ ॥ स्यादि नियसास च यापसङ् नास्ट्यानवे नागमात्र वर्षकसारवादपि जीवाका देशीय उत्तर होता सभाव है। गुणकार क्यां है ? प्रत्याच्याक असंस्थातचा आस पुणकार ह जा स्ट्यापसक असल्यात प्रथम उत्तर व धायिकमञ्चारहिए जीउ सबस उम्र हं ॥ १३५ ॥

आहार र रायवामी और आहार सि - र रायवामियांस प्रयस्तवन गुणस्यानमें

## वेदगसम्मादिडी सरोज्जगुणा ॥ १३६ ॥

एद पि सुन्तन । उत्तमसस्मारिटीणमेत्य सभवाभावा तेमिनप्पानद्वन ण व किमद्व उत्तससस्मचेण आहारिरेटी ण उपपञ्जित् ? उवनमसम्मचरारुम्दि अर तदुष्पचीए सभवाभावा । ण उत्तमसमेडिम्हि उत्तसमस्मचेण आहारिरेवी व तस्य पमादासावा । ण च वचा ओहणाण आहारिरेटी उत्तरम्बद्ध, अचियमेचण व आहारिरेटी उपपञ्जह, उत्तमसम्मचस्म वचियमचरारुमवृद्दाणाभावा ।

> कम्महयकायजोगीसु सव्वत्योवा सजोगिकेवली ॥ १३७ ॥ इदो १ परर जेगपरणेस उक्कस्पेण महिमेचनजोगिकालीणद्वरलमा। सासणसम्मादिद्वी असरोज्जञ्चणा ॥ १३८ ॥

को गुणगारो ? पछिदोवमस्य असखेज्ज्ञदिभागो, असंखेज्नाणि पछिदोवस्य वन्ममूलाणि ।

आहारककाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगियोंने प्रमत्तस्यत गुणस्य श्वायिकसम्बग्दिष्योंसे वेदकसम्बग्दिष्ट जीव सरन्यातगुणित है।। १३६॥

यह सुत्र भी सुगम है। इन दोनों योगोंमें उपशमसम्यग्दिए जावाँका । सम्मय नहीं है, इसल्पि उनका अस्परहुत्य नहीं कहा है।

श्रका--उपशमसम्यस्त्वके साथ आहारकमृद्धि क्याँ नहीं उत्पन्न होती हैं। समाधान-क्योंकि, अलात अस्य उपशमसम्यस्त्वके कालमें आहारमार्वि

उत्पन्न होना सम्भव नहीं है। न उपरामसम्बन्धस्यके साथ उपरामधेणीम माहारकक्रकी जाती है, क्योंकि, बहापर प्रमादका भमाय है। न उपरामधेणीसे उतरे हुए जार्गिके मा रामसम्बन्धस्यके साथ भाहारकभावि पाह जाती है, क्योंकि, जितने कालके द्वारा भाहा श्रुवि उत्पन्न होती है, उपरामसम्बन्धका उतने काल तक अवस्थान नहीं रहता है।

रार्मणकाययोगियोंमें सयोगिकाठी निन सत्ते कम है ॥ १२७ ॥ क्योंकि, मतर और लोकपुरवासमुदातमें अधिकमे अधिक केवछ साठ सर्या केवली जिनु पाये जाते हैं।

रार्मणराययोगियोंमें सयोगिकेवली निर्नोसे सासादनमस्यग्दष्टि जीव अस<sup>त्व्या</sup> गुणिव ई ॥ १३८ ॥

गुणकार क्या है । पत्योपमका असक्यातवा आग गुणकार है, जा पत्यापम असक्यात प्रथम पगमूज्यमाण है।

इदो १ उनसम्मेदिन्हि उनम्ममम्मचेषा मद्सवदाण सरोजनचारो । <sup>्र र रा</sup>गापाड्डाण सनत्याना उनसमसम्मादिद्वी ॥ १४: सहयसम्मादिही सबैज्जगुणा ॥ १४२ ॥ पतिस्वमसम् असस्य जादियागमेचसङ्गसम्मादिङ्कीर्द्वतो असस्य पत्नीया विस किया करति कि उच उटचेदे- व ताव द्या खर्यसम्मादिष्टियो अवस्थि । अस्य । १४-च ४ पत्त १४ ७६ ००-४५- च ०१५ ५३१ ७१४वरमा। १४४४। जवजन्या जनस्य मरति, मणुतेसु असस्बन्धस्यसम्मादिहिष्यसम्। । च च मणुतेसु असस्वेच्ना मरति च मंग्रकायगागियोमं मासादनसम्पाद्ययोसे असपवसम्पादप्टि जीव असप्यातः गणित है।। १३९॥ युणकार क्या है। भावजीका असम्यातमा भाग गुणकार है। यहापर इसका वारण ज्ञानकर कहता खाहिए। (बला इसी भागका पू पंतर और सीर वर्गण स्वाप स्वाप E ALLY र मार्मणमाययायियोंमें अस्रयतमम्यग्दिएयोंसे मिष्यादृष्टि जीव अनन्त्याणित E 11 580 11 ४०॥ युवकार क्या ह् <sup>१</sup> नभव्यतिचांस भनन्तगुणा और सिचांसे भी भनन्तगुणा . इ. ता त्वा वार्याः । वार्याः वार्याः । इ. ता त्वा त्वा वार्याः । वार्याः वार्याः वार्याः । वार्याः वार्याः वार्याः वार्याः । वार्याः वार्याः वार्याः 'ष इ.११' ७' ।। फ्योंकि उपामधर्माम उपामसम्बन्धक साथ मर दूव सवनौंका प्रमाण वामणमायमाभियोत्रे अमयनमञ्चाद्दष्टि गुणस्थानमे उपद्रममम्पाद्दियोम वरा-नत्वापमक असक्यानवं भागममाण भाविकसम्बद्धियास असम्बान

गुणकार है जा सब जीवरानिक अने न प्रथम कामुण्यमाण है। मबम कम है।। १४१॥ संख्यान ही हाता है। विरमस्याद्देष्टि चीर सर्यातगुणित है।। १४२॥ भीष विग्रह क्यों नहीं करत हैं। ममाधान-पत्नी आणवापर भावापं वहत है वि न मा असल्यात आपिक मिन्नाम चुना भारताच व्यवस्थान व्यवस्थान स्वाचित्र स्वाचित्र स्वच्यात संस्वराध १४ एक व्याप्त स्वकाह कन्यपूत्र अञ्चाम अव्यव्धात स्वापक संस्वराधणक हीनका प्रथम भा प्राप्तमा । त्र अनुष्यामि ही असक्यात स्वापक संस्वराधणक स्व असिक संस्वराधि और प्रथम है।

[ 3, 4,

तत्थासरोज्जाण सम्मादिद्वीणमगाता । ण निरित्रया अमखेजना मारणीवय करीन् आयाणुमारिययत्तादो । तेण विम्महमदीण खडयमम्मादिद्विणो मर्येजना चेत्र हाता वि उपसमनम्मादिङ्गीहतो सधैरजगुणा, उपममनम्मादिद्विपारणारो नहर्य दिद्विमारणस्य सखेजगणचादो ।

# वेदगसम्मादिद्री असरोज्जगुणा ॥ १४३ ॥

को गुणगारे। १ पछिदोनमस्त असखेजनदिभागे।, असखेजजाणि पछिटोत्रमपटा मुलाणि । को पडिमागो १ खडयमम्मादिद्विरामिगुणिडयमन्वेजनापिलयाजा ।

ण्य जोगमगणा सपत्ता ।

## वेदाणुवादेण इत्थिवेदएसु दोसु वि अद्धासु उपसमा परेस तुहा थोवां ॥ १४४ ॥

क्योंकि, उनमें असस्यात शायिमसम्यग्द्यियोगा अभाग है। न असम्यात श सम्बन्दिष्ट तिथेंच ही मारणान्तिकसमुद्रात करते हे, क्योंकि, उनमें आयके अनुमार होता है। इसलिए विप्रहगतिमें शायिकसम्बन्दिए जीव संस्थात हा हात हैं। सञ्यात होते दुए भी य उपरामसम्यन्हिष्योंसे सद्यातगुणित होते हैं, स्याँहि, " सम्यन्द्रष्टियोंके (आयके) कारणसे क्षायिकसम्यन्द्रप्टिगोंके (आयका)कारण मन गणा है।

निश्चेपार्थ-कार्मणकाययोगमें पांच जाने नाले उपदामसम्यन्दिए नान वा उपद्यम्प्रेणीले मरकर ही आंते हैं, किम्तु आविक्सम्बन्दद्विजीव उपदामप्रेणांके भाग अक्षयतसम्यग्डप्रि आदि गुणस्थानीस मररर मा रामेणराययोगम पाय जाते हैं। उनका सप्यातगणित पाया जाना स्थत (सद्ध है।

कार्मणराययोगियाँमें असयतमम्यग्दष्टि गुणस्थानमें क्षायित्रमम्यादि

वेदरमम्यग्द्धिः जीन असय्यातगुणितं है ॥ १४३ ॥

गुणकार क्या है ? पत्योपमना असच्यातवा माग गुणकार है, जा पत्या मसस्यात प्रथम वगमुरप्रमाण है। प्रतिमाग क्या है ? शायिरसम्यन्दिष्ट राशिन ए बसस्यात आवल्या व्यतिमाग है।

इस प्रभार यागमागणा सम्राप्त हुई।

वेदमार्गणारे अनुवारमे स्रीवेदियोंम अपूर्वरूष और अनिवासिरण, वन ही गुणस्थानोंमें उपगामक चीन प्रनेपानी अपना तत्त्व और जन्य है ॥ १४४ ॥

१ बद्धन्तादन की पुनदानी प्रचित्रवर् । स छि १,८

```
11.
             6, c, 189 ]
                                अपानहुगाणुगमे ह्रिथेनेदि-अपानहुग्नरूग
539
                   दसपरिमाणचादी' ।
न्यतः हो
                  सना ससेन्जगुणा ॥ १४५ ॥
7
                 चीमपरिमाणचाडो ।
                अपमत्तसजदा अन्यना अणुनसमा सखेन्नगुणा ॥ १२६ ॥
               पमत्तसञ्ज्ञ ससेन्जगुणा ॥ १४७ ॥
              का गुणमारा ? दो स्माणि।
             सजदासजदा असरोज्जमुणा ॥ १४८ ॥
             रेर गुणमातो १ पित्रावसस्य अमस्यव्यदिभागा, अमस्यव्यानि पनिनासस्टस
      नमामुलाणि । या पढिआमा १ सारज्वरम् विद्वसंतुर्वे वास्टिया ।
           सासणसम्मादिही असर्रोज्जगुणा ॥ १४९ ॥
           रो गुणमारे हैं आविल्पाण अमंत्कुविद्यामा । हि कारव है बगुहमामदगुद्यान
          पर्योक्त, त्यांवदी उपनामक जीवांका मनाव दस है।
         सानिद्योम उपद्यामकोम ध्रपक जीव मच्चानगुणिय है ॥ १४५ ॥
         क्योंकि उनका परिमाण बीख है।
        सीरिद्वोमें धपवाम अध्यक्ष बार अनुवद्यामक अत्रमचायन बाद मरसान-
 ग्रणित है।। १४६॥
       गुणकार प्या ह ' सन्यात समय गुणकार ह :
       वारहियोंमें अध्यक्तस्पनीय प्रमचनयन और माधानगुष्टिन हैं॥ १००॥
      गुणकार क्या है दा तथ गुणकार है।
     वारहियोम प्रमचमयनाम संयनामयम् जार असरचानगुर्न ह ॥ ३ ६८ ॥
     विकार क्या है। व वालमहा सामण्यामधी मांग ग्रेकशह है से वस्तान्त्रह
सिक्यात ग्राम वर्गम् रामाण ह योगमा क्या ह अञ्चल कर से ग्रावन कर
   भीजिन्योमे मयनामयनाम यामाइनमस्य हाष्ट्र और असकसानगुरू है 🕦
   गुणकार क्या ह आवर्शका असल्यानव भाग गुणकार ह
  स्वा इसका कारण क्या ह
  ममाधान-विवास अगुन्न साधाहनगुण्यानव पान गुन्न ह
```

सुलहत्तादो ।

सम्मामिच्छाइडी ससेज्जगुणा ॥ १५० ॥

को गुणगारो ? संखेजनसमया । कि कारण ? मामणायादी सरोजनुषाय

सभगदो ।

असजदसम्मादिद्वी असरोज्जगुणा ॥ १५१ ॥

को गुणगारो १ आवलियाण अमंदोजनदिमागो। कि कारण? सम्मामिकारिष्ठ आय पेक्सिर्ण असरोज्जगुणायचादा ।

मिच्छादिही असंरोज्जगुणा ॥ १५२ ॥ को गुष्पगारो । पदरस्म अमरोजनदिमागी, अमरोजनाओ सेडीओ सडीए असरोजदिमार्गमेचाओ । को पडिमागो ? घगगुलस्म असरोजजदिमागी, अमखेजाणि

पदरगुलाणि ।

असजदसम्मादिष्टि-संजदासजदट्टाणे सव्वत्योवा खङ्यसम्मादिष्टी

॥ १५३॥

स्त्रीनेदियोंमें सामादनसम्यग्हीष्टयोंस सम्यग्नियाहाष्ट्र जीन सरमातगुणि

गुणकार क्या है ? सक्यात समय गुणकार है। इसका कारण यह है कि

# 11 240 11

सासादनसम्यग्दिष्ट गुणस्थानकी आयसे सम्याग्मध्यादिष्ट जीयोंकी संस्थातगुणित भाष सम्भव है, अथात् दूसरे गुणस्थानम जितने जीव आते हैं, उनसे सक्यातगुणित जीव तीसरे गुणस्थानमें शांत है।

स्त्रीरेदियोमें सम्याग्मध्यादृष्टियोमे अमयत्यम्यग्दृष्टि जीत्र असर्यात्पृष्णि है।। १५१॥

गुणकार क्या है । बावलीका असक्यातवा भाग गुणकार है। इसका कार्य यह है कि सम्यागिष्यादिए जीवांकी आयका देखते हुए अस्यतसम्यादिए जीवांकी

असंख्यातगुणी आय होती है। सीरेदियोंमें असयतमम्यग्द्राष्ट्रियोंसे मिथ्याद्रष्टि जीन असल्यातगुणित हैं॥१५२॥ गुणकार क्या है ' अगमतरका असक्यातचा माग मुखकार है, जा जगमणी

भसक्यात्व भागमात्र असक्यात जगधेणीत्रमाण है। प्रतिभाग क्या है। प्रतागुल्डा बसस्यातयां भाग प्रतिभाग है जा बसस्यात प्रतरागुरुप्रमाण है। स्तिरेदियोंने जनयतमम्पारिष्टि और सयतानंयत गुणसानने धाविद्रमम्पारि

जीर सबसे कम हैं ॥ १५३ ॥

व्वसमसम्मादिद्दी असलेञ्जगुणा ॥ १५४ ॥

को गुणनासुं १ पलिदोनमस्स असंखेजनदिमामो, असरोजनाणि पलिदोनमपृह बगाम्ळाणि । का पडिमागा ? असराज्ञावलिवपडिभागो ।

वेदगसम्मादिद्यी असस्वेज्जगुणा ॥ १५५ ॥ को गुणगारा ? जानलियाए असराजादेभागो ।

पमत्त अप्पमत्तसजदट्टाणे सञ्चत्योचा खङ्यसम्मादिट्टी॥ १५६॥ <sup>उवसमसम्मादिही</sup> सस्वैज्जराणा ॥ १५७ ॥ चैदगसम्मादिट्टी सखेज्जगुणा ॥ १५८ ॥

पराणि विण्णि वि सुचाणि सगमाणि ।

**ए**न दोसु अद्धासु ॥ १५९ ॥

स्योकि, स्राविदियाँच सरवात क्यमान हा शाविकसम्पर्काष्ट्र नाप पाय जात है। वितिद्दीम् अस्यतम्बरम्धिः और सर्वात्यतः गुणसानम् धारिकसम् ग्हिएपोसे उपस्मसम्बन्धि जीव असल्यात्मुणित हैं ॥ १५४ ॥

गुणकार क्या ह ? पत्यापमका असक्यातवां भाग गुणकार ह जा पत्यापमक सीरदियोंने अनयनमम्बरम्हि और मयनामंचन गुण्यानमें उपग्रथमम्बरम्हियोंने

वेदरमम्पार्टीष्ट चीव असरपानगुणित है ॥ १५५ ॥ गुणकार क्या है । नायशिका असस्यालया आस गुणकार है।

स्वावदियोत्रं प्रमचमयन और अप्रमचमयन गुणस्वानम् क्षाविद्वसस्य हिंद वार सबस कम है।। १५६॥

क्षापिरसम्परदृष्टियोम् उष्रज्ञमसम्परदृष्टि जाव सरयानुगुणिन है ॥ १५७॥ उपसमम्बाद्दियोम वरकमम्बरद्दि जीव मरयानगुविन है ॥ १७८ ॥ य तानों ही सुत्र सुगम है।

हमी प्रशास अपुरस्यण और अनिश्वविकाण हन दानो गुणव्यानोमें शीशन्तिथे

ल्पबहत्व है।। १५९ ॥

उस्ताममे जीनहाण

[ 3, 6, 250

सब्दरथोपा सङ्यमम्मादिङ्की, उपममसम्मादिङ्की मस्त्रज्ञगुणा, इबरण माप्रमारा ।

सच्वत्योवा उवसमा ॥ १६० ॥

₹08]

एद मुच पुणक्च रिष्ण होदि १ ण, एत्य प्रमएहि अहियागमाना । मन्एण एत्य अहियारा, ण मो पुष्य पहनिद्यो । तरो ण पुणक्चनमिटि ।

स्वा संखेजनगुणा ॥ १६१ ॥

स्त्राममेद ।

सुनमन्द । पुरिसचेदपसु दोसु अद्धासु उवसमा प्रवेमणेण तुल्ला धोबा

॥ १६२ ॥ चडनण्यमाणसादो ।

सवा सलेज्जगुणा ॥ १६३ ॥

अष्टुचरसद्मेचचादो<sup>९</sup>।

क्योंकि, इन दोनों गुणस्थानोंने कीयेदी शायिरसम्यादि जाय सबस इन है भीर उपरामसम्यादि जीव उनसे सम्यातगुणित होते हैं, इस प्रकार श्रीयक साथ समानता पाइ जाती है !

स्रीवेदियोंमें उपग्रामक जीव सबसे रम है ॥ १६० ॥ श्रमा—यह सम्र पुनवक क्यों नहीं है "

समाधान-नहीं, क्योंकि, यहा पर प्रवेशकी अपेक्षा इस स्तरा जीवनार वर्षे हैं, क्नितु सर्वयकी अपेक्षा यहापर अधिकार है और यह स्वय पहल प्रहरण नहीं हिया

ह, ारुन्तु सचयका अपका यहापर आधकार है और यह सचय पहल प्रकार गया है। इसल्यि यहापर गई गये सुके पुनरकता नहीं है। सीनेदियोंने उपजानकोंसे क्षपक बीन सस्यातगुणित है। १६१॥

यह सूत्र सुराम है। पुरुषतेदियोम अपूर्तरूण और अनिश्चित्ररण, इन दोनों गुणसानोंमें उपग्राम<sup>6</sup> बीत्र प्रोदेवकी अपेक्षा तुन्य और शेल हैं॥ <sup>9</sup>६२ ॥ क्यों है। जनका प्रमाण की एन है।

क्योंकि, उनका प्रमाण चीपन है। पुरुपतिदेवीमें उक्त दोनो गुणस्थानीमें उपशामरोक्षे धपक जीर मध्यान

गुणित है ॥ १६३ ॥ क्योंकि, उनका प्रमाण एक सो बाठ है।

भण्याकः, उनका बमाण यक् सा बाठ ह । र ग वा ६२९ २ ग वा ६२९ पुरिप्तान बहुबब प्यक्षमपुत्रो गिःस । दहन हो भी

```
661867
                                अप्पानहुमाणुगमे पुरिसन्ति-अप्पानहुमपररनम
                  अष्पमत्तसनदा अस्त्वना अणुनसमा संसेज्नगुणा ॥ १६८
                  को गुणगारा ! सरोज्जममया ।
                षमत्तसजदा सस्रेज्जगुणा ॥ १६५॥
               को गुणमारो १ दोण्णि रूबाणि ।
              सजदासजदा असखेज्जगुणा ॥ १६६ ॥
             ष्त्र गुणगारा १ पविदोनमस्य अमस्तेन्जदिभागो, असस्तन्ताणि पविदोनमप्रम
           सासणसम्मादिट्टी असलेज्जगुणा ॥ १६७ ॥
           ष्य गुजनाते ? आरतियाण जसस्वेग्जिदिमामा । सेस सुगर्भ ।
          सम्मामिच्छादिङ्की सस्तेञ्जगुणा ॥ १६८ ॥
         पो गुणगास ! सराज्यसमया । तेस सगम ।
        पुरवनिर्योमें दोनों गुणस्थानोमें धवरोस अधवक और अनुवद्यामक अपमच
 मयत मख्यात्यांगत है ॥ १६४॥
       गुणकार क्या है। सच्यात समय गुणकार है।
      पुरचेनिद्योमें अप्रमचनयनांत प्रमचसयन जीन सर्यातगुणिव दें॥ १६५॥
      गुजनार क्या है ' दा रूप गुजकार है।
     इल्स्मित्रं प्रमुचस्यवास स्वतास्यव जीव अस्त्यात्मुणिव हैं॥ १६६॥
    द्वित्रहार क्या है ! क्यापमहा अवस्थातयां माम गुणकार है, जो क्यापमह
ज्यात मधम वर्गमूल्यमाण है।
   पुरुषश्चिमम् स्ववासपर्वासः सामादनसम्पन्दछि बीव असस्यानगुणित
11 039
  २०..
पुणकार क्या हु ' भावलीका भसक्यातमा भाग गुणकार है। एव स्वार्थ
े।
पुरुषादियोम मामादनसम्पारहियोंम मम्प्यम्पिष्यारिट चीन सरपातमुणिन
्राणकार क्या है ' सक्यात समय गुणकार है ! जय स्वार्थ क्लाल्ट À .
```

. . < 11

' २०६ ] इम्खरामे बैन्द्राम [ १,५१ 'असजदसम्मादिही असखेज्जगुणा ॥ १६९ ॥ को गुणासे ! अवस्थिणर असंखेजदिसामो ।

का गुणवारो <sup>१</sup> जानास्यार्ग्य असेस्त्रज्ञादेयागो । मिच्छादिद्वी असखेज्जगुणा ॥ १७० ॥ को गुणवारो <sup>१</sup> पदरस्स असंखेज्जदिमानो, अमस्रेज्जाओ सेडीण <sup>सेर</sup>

को गुणगारो १ पदरस्स असंवेज्जदिमानां, अभवज्जाओ सहाजा सर असंवेज्जदिभागमेचाओ । असजदसम्मादिष्टि-सजदासजद-पमत्त-अप्पमत्तसजदट्टाणेसम्म प्याबहुअमोघ ॥ १७१ ॥

पदेसि जवा ओपनिह सम्मचप्पान्हुत्र उच तथा न्यान्य । प्व'दोसु अद्धासु ॥ १७२ ॥ सन्तर्योवा उनसमसम्मादिही, सहयसम्मादिही सप्रेत्रगुणा, इवेदेहि सथमार सन्तरयोवा उनसमा ॥ १७३ ॥

पुरुषभेदियों में सम्यग्निध्यादृष्टियों से अस्यतसम्यग्दृष्टि जीव असस्यात्स्य हैं ॥ १६९ ॥ गुणकार क्या है ? आयडीका असस्यातवा आग गुणकार है ।

पुरुपोदियोंने असयतसम्यग्दिश्यांसे मिथ्यादिष्ट जीन असल्यास्त्रा है।। १७० ॥ गुणकार क्या है ? जगमतरका असल्यातवा भाग गुणकार है, जा अगभवा

सस्त्यावर्षे मानमात्र असत्त्याव जगभेणीयमाण है।
पुरुपोदियोमें अस्त्यवसम्यग्दाहि, स्यवास्यव, प्रमचमयव और अप्रमण्या गुणसानमें सम्यन्तसम्बन्धे अत्यवसुत्व ओषके समान है।। १७१ ॥ इन गुणस्थानोंका जिम प्रकार ओषमें सम्यक्त्यसम्बन्धी अन्त्यकृत्व कार्रे उसी प्रकार पहाण्य करूना चाहिए।

इसी प्रकार पुरुषोदियों अपूर्वतरण और अनिश्चितरण, इन दोनों गुण्यानी सम्परन्यमुग्यती अन्यवद्गत है ॥ १७२ ॥ क्योंकि उपग्रमसम्पर्यति जाय सबस कम हैं और शाविकसम्पर्यति नेत उनसे सक्यानपुष्ति हैं, इस प्रकार भोषक साथ समानता वाह जाती है। पुरुषोदियोंने उपग्रामक जीर सबसे कम हैं ॥ १७३ ॥ सवा सखेजजग्रणा ॥ १७८ ॥

दो वि सुचाणि सुगमाणि ।

णंडसपवेदप्सु दोसु अद्धासु उवसमा प्रवेसणेण तुल्ला धोवा

11 204 11

बुदा १ पचपरिमाणचादो ।

स्वा सस्रेज्जगुणा ॥ १७६ ॥

बडो है समयतिमाणचाहों ।

अप्पमत्तसजदा अक्खवा अग्रवसमा सखेन्जग्रणा ॥ १७७ ॥

इदो ! सचपरामिपडिग्गहादो ।

पमत्तसजदा सखेनगुणा ॥ १७८ ॥ को गुणगात ! होन्यि स्वाचि ।

उपद्यासकोसे खपक जीव सख्यातगणित हैं॥ १७४॥

य दोनों ही सत्र सगम हैं।

नपुनमरोदियोंमें अपूर्वस्या और अनिवृत्तिस्या, इन दोनों गुयासानोंने उपद्यासक जीव प्रवेधनी अपेका तुल्य और अन्य हैं ॥ १७५॥

क्योंकि, उनका परिमाण पास्त है।

नपुसरवेदियोंने अप्तरण और अनिश्चिष्ण, इन दोनों गुणस्थानोंने

उपद्मामकोम् क्ष्पक जीर प्रवासी अपन्ना मन्यानगुणित हैं ॥ १७६ ॥

मपुत्रकोदियोंमें धपनींने अधपक और अनुप्पामक अप्रमचनयत जीह संख्यातगुणित है।। १७७॥

क्योंकि, उनकी सखबरादिका प्रहण किया गया है।

मनुमार्गादेयोंमें अत्रमचसयतीसे प्रमचमयत जीव सख्यानगुणित है।। १७८॥ मनुमार्गादेयोंमें अत्रमचसयतीसे प्रमचमयत जीव सख्यानगुणित है।। १७८॥

। अनुसंबद्धानो ×× सामान्यस्य । सः सिः १ ४

के भी की की क्षानंत्र अनुभावको स्थल स्था न । र स्थाननंत्रानार प्रचानकार चार्चित स्थान सजदासजदा अमक्षेज्जगुणा ॥ १७९ ॥

को गुपासरे है पतिरायसम्म प्रयस्त्रपदिनामा, जनसञ्जाति परिरायसस्य सम्मापुराति ।

सामणसम्मादिट्टी अमसेज्जगुणा ॥ १८० ॥ इ. गुजनात १ आनित्राण अमंग्रज्जिश्वामा । मन गुजन । सम्मामिन्छादिट्टी ससेज्जगुणा ॥ १८० ॥ इ. गुजनात १ मंगर्जनातना । माण नित्रंप राजन । असजदसम्मादिट्टी अससेज्जगुणा ॥ १८२ ॥ इ. गुजनाते १ आनित्राण अमंग्रज्जिगुणा ॥ १८२ ॥

मिच्छादिही अणतगुणा ॥ १८३ ॥

यो गुणगारे। ? अमर्रामिदिणाँइ अणतमुत्रो, अणताणि मध्यदारराविषदम बन्गम्हाणि ।

नपुमक्रीदियोंने प्रमुचसयतोंने स्वतासंवत नीत अस्त्यातगुणित हैं॥ १७९॥ गुणकार क्या है १ वस्त्रोपम्हा असक्यातया आग गुणकार ह, जा वस्त्रापम्ह असक्यात मध्य यगमुण्यप्राण है।

नपुसन्तेरियोंमें स्थलास्यतोंमे मासादनमम्पर्दाष्ट जीत अमस्यातगुनित

हैं॥ १८०॥ गुणकार क्या है ? आयलीका असक्यातना भाग गुणकार ह। ग्रव समय

म ह। नपुसकोदियोंमें सासादनमम्पग्दष्टियोंमे मम्पग्निन्यादृष्टि जीत्र मन्यातगुनित्र

हैं ॥ १८१ ॥ गुणकार क्या है <sup>9</sup> सच्यात समय गुणकार है । इसका कारण विचारहर हर्<sup>ता</sup> चाहिए (देखों माग ३ प्र ४१८ हत्यादि )।

नात्रसः १ वक्षा भाग २ ४ वर्ट हत्यादः )। नपुसः स्वेदियोभें सम्याम्मव्यादृष्टियोमे असयत्मम्यग्दृष्टि जीव असर्यात्गुर्गित हैं ॥ १८२ ॥

गुणकार पया है <sup>9</sup> आरशेका वसस्यातवा माग गुणकार है । नपुसम्बेदियोंमें असयतसम्यग्दष्टियोंसे मिथ्याद्दष्टि जीव अनन्तगुणित है ॥१८३॥ गुणकार पया है <sup>9</sup> आस्यसिजोंस अनन्तगुणा गुणकार है, जो सब जावताव<sup>5</sup> अनन्त प्रयम वर्गमुज्यमाण है।

जन व व न्युक्पात्रहुमपुरूनम्

[३₀

. 1

जनजन्सम्मादाहु सजदासजदहाणे 11 858 11

जसनदमम्मादिहीय वाच उच्चद्द- सन्दरभोग उचममसम्मादिही । खर्ग सम्मत्तपावहुअमोध सम्मादिह्नी असतेज्ञस्या । को गुजमारो १ आरक्षिण जमतजनिमाण्या । उसर पदमपुदर्शितस्यम्ममादिद्वीच पहाणनन्त्रसमादि । वेदगमम्माटिद्वी असरेउनगुणा । का गुणगाता ! आवित्याए अमस्तेन्नदिमागा ।

मृजदामनदाण सटात्थाना राद्वयसम्मादिङ्की । इत्ते १ मणुनवरजनणजस्वरोदे भवता व्हाच का व्यवसम्बद्धी अस्तिनम्यान । भग गुणास १ प्रक्रिय वमस्त अन्यज्ञितमामा, अम्यजनमामि पविशेषमपदम्बनमामूराणि । उत्पासमानिष्टी

असनज्ज्ञमुणा । उम्मानाते ! अमिलयाण असरोज्ञदिमानो ।

पमत्त अपमत्तसजदद्दाणे सञ्तत्योवा राइयसम्मादिद्दी॥ १८५॥

नपुत्तरचेदियोमें असयतसम्परदान्ते और सयतामयत गुणसानमें सम्पन्त सम्बन्धी जलपाहुत्व आघके समान है ॥ १८५ ॥

विमेस पहल अस्वतसम्बाहीर नमुसक्यारी त्रीवाँका अस्ववद्भाव कहत हूँ-भद्रसंक वदा अवस्थानकार स्था के विश्व विश्व के स्थापन विश्व के स्थापन विश्व के स्थापन विश्व के स्थापन विश्व के स म्याहि बहायर त्रथम शुर्विश्वल साविकसम्प्राहि नारकी नावाकी मधानमा स्वाहार भ ही तर है। मुसदार्थी आविकसम्बन्धियास मुसदार्थी व्यवसायवर्धि और अस क्रातम्भितः है। गुणकार क्या है। नावजीका असक्यातमा भाग गुणकार है।

स्वमालवन नेपुराव गुर्श नीवाका अन्तरहुत्व कहन १- नेपुराकवरी स्वसा वित साविकसम्बद्धि और स्वयं क्यं है क्यांक स्ट्राच व्यक्तिक वेष्ट्रस्वर्थी विहा छाङ्ग्रह उनहा अयत्र जठायहँ। त्रपुन्तर उनी स्वनास्वत शावह सम्बद्धाः स्वाप हाससम्बद्धाः श्रीय असववातम्याच्याः है (गुणकार क्या है ' व यामाहा असक्यात्रम् गुणकार है जा प्रत्यापमक असक्यान प्रधान सम्मूण्यमाण है। नेपुसक्यरी स्वता व वरणमानवाहीएवास व्यवसायाहीए जीव भाववालगावत है। युववार क्या

नेषुनकरियामें प्रमनसयन श्रीर अप्रमन्तमयन गुणस्थानमें धार्यक्रमस्य राष्ट्र

वस कम है।। १८५॥

-75-

कुदो १ अप्पसत्योदोदएण नहूण दसणमाहणीयखागाणमभाना । उवसमसम्मादिडी सरोज्जगुणा ॥ १८६ ॥ वेदगसम्मादिद्री सरोज्जगुणा ॥ १८७ ॥

मुगमाणि दें। नि मुत्ताणि ।

एव दोसु अद्धासु ॥ १८८ ॥

ज्ञधा पमत्तापमत्ताण सम्भत्तप्पानदुअ पत्रतिद, तथा दोमु अद्भामु मन्तत्थाता राइयमम्मादिद्री, उपसमसम्मादिद्री सर्वेज्नगुणा चि पहनेयच्य ।

सब्बत्थोवा उवसमा ॥ १८९ ॥

खवा संस्केजजगुणा ॥ १९० ॥

दो ति सुचाणि सुगमाणि ।

क्योंकि, अप्रशस्त घेदके उदयके साथ दशनमोहर्नावके शरण करनेवाले बहुत जीवॉका समाव है।

नपुसकोदियोंमें प्रमत्तसयत और अप्रमत्तसयत गुणस्थानमें श्वापिकमम्यग्दरियोंते उपग्रमसम्यग्दृष्टि जीन सर्त्यात्मुणित ई ॥ १८६ ॥

उपश्चमसम्यग्दृष्टियोंसे वेद्कमम्यग्दृष्टि जीन सरयात्गुणित हैं ॥ १८७ ॥

य दोनों ही सप लगम है।

इसी प्रसार नेपुनकोदियोंमें अपूर्वकरण और अनिवृत्तिप्ररण, इन दोनों गुण सानोंमें सम्यक्तसम्बन्धी अल्पनहुत्व है ॥ १८८॥

जिस प्रकारस न्युसक्येदी प्रमचसयत और अप्रमचस्रयताँका सम्यक्त्रसम्य पी अस्पवदुत्य कहा है, उसी प्रकार अपूचकरण आदि दो गुणस्यानोंने 'शायिकसम्बाहरि जीप सबसे कम है, उनसे उपदामसम्बन्हिए शीय संस्थातगुणित है ' इस प्रकार प्रह्मण करना चाहिए।

नपुसकादियोंमें उपयामक जीव सबसे कम है ॥ १८९ ॥ उपदामर्ह्सेस धपर जीत्र सख्यातगुणित हैं ॥ १९० ॥ दे दानों ही सूत्र सुगम है।

अवगदवेदएस दोस अदास जनसभा पवेसणेण तुला धोवा' 11 898 11

उवसतकसायवीदरागछदुमत्या तत्तिया चेव ॥ १९२ ॥ दो नि सुचाणि सुगमाणि । खवा संवेज्जगुणा ॥ १९३ ॥

हुदो । अहत्तरमद्यमाणतादो ।

स्तीणकसायवीदरागठदुमत्या तत्तिया चेव ॥ १९४ ॥ सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला ततिया

चेव ॥ १९५ ॥

हो वि सुचाणि सुगमाणि । सजोगिकेवली अद पडुच्च सस्वेज्जगुणा ॥ १९६ ॥ एद पि सगम ।

पत्र रेडमागणा समला ।

अपगतरेदियोंमें अपूर्वराण और अनिवृत्तिप्राण, इन दोनो गुणस्थानोंमें उप शामक जीर प्रवेशारी अपेक्षा तुरुष और अरुप हैं ॥ १९१ ॥

उपद्यान्तरूपायबीतरागछष्रस्य जीव पूर्वोक्त प्रमाण ही हैं ॥ १९२ ॥ य दानों हा सूत्र सुमम है।

अपगतवेदियोंमें उपगान्तकपायबीनमगढवास्वोंने क्षपक जीव सम्यातविधन £ 11 893 11

क्योंकि इनका प्रमाण एक सी आठ है। अपमनवेदियोंम श्रीणस्पायबीनराग् उद्यक्ष पुराक्त प्रमाण ही है ॥ १९४ ॥

मधाविकारी और अवाविकारी व राजे है। प्रस्कृती अपना तस्य श्रीर पर्वाक्त प्रमाण ही है ।। १९५ ।।

य दानों ही सूत्र सुगम 🛙 ।

संपामिकारी सचयकारकी अपन्ना सन्यात्यात्वानित हु ॥ १९६ ॥ यह सूत्र भी सुगम ह। इस अकार वेश्वभागका समाप्त हुई ।

र ५.५ जनदानी च शाणन्यवय् । स सि र ४ र गाजी वर्ष

कसायाणुपादेण कोधकसाड माणकमाई मायकमाड लोभकसाई दोसु अद्वास उनसमा पनेसणेण तुल्हा बोनां ॥ १९७ ॥

मगमप्रेट ।

सवा सरोज्जगुणा ॥ १९८ ॥

रो गुणगारा ? दा रूपाणि ।

णवरि विसेसा, लोभकसाईसु मुहुमसांपराइय-उवममा विसेमा हिया ॥ १९९ ॥

दोउरसामयपरेसए(हता मरोज्जगुणे' टोगुणद्वाणपरेमयरखाए पश्चिर् कथ सुदुमनापराइयउपनामया विमेसाहिया ? ण एम दोनो, लोभक्साण्ण सुन्यू परिसर्वजीरे पेक्स्यिद्ण वेनि मुद्रमसापराद्ययउगमान्यस पविमताण चउगण्णपरिमाणाण

कपायमार्गणाके अनुरादने जोपक्पायी, मानकपायी, मायाकपायी और लाम कपायियों में अपूर्वकरण और अतिराधिकरण, इन टीनों गुणस्थानों उपग्रामक अव प्रवेशकी अपेक्षा तुल्य और अल्प है ॥ १९७ ॥

यह सूच लगम है। चारों क्यायमाले जीमोम उपगामसोसे अपक सप्यावगुणिव है ॥ १९८॥

गुणनार पया है ? दो इस गुणनार है।

केनल निरंपता यह है कि लोभक्तपायी जीनोंमें अपनीने सत्मनाम्मराविक उपद्यामक विदेश अधिक है ॥ १९९ ॥

करनेवाले बीवोंसे संस्थातगुणित प्रमाणवाल इन्हीं दो गुणस्थानीम प्रोदा करतगढ क्षपनीना देखनर अर्थात् उननी अपशासे स्दूष्मसाम्परायिन उपशामक विशेष अधि वेसे हो सकते हैं?

समाधान—यह काह देाप नहीं, क्योंकि, लामक्यायके उदयसे सपकॉर्म प्रजी क्रानवार जीवोंका द्रायत हुए लामक्यायक उद्यस स्हमसाम्पराधिक उपशामकॉर्म भवदा परनेवाल बार चौपन सस्यासप परिमाणवाले उन छोभरपायी जावाँक विशय

१ क्यायानुवादन काथमानभाषाक्यायाचां पुरदतन् । xxx शामक्षायाचां द्वयावप्रकृष्ट्यातुन्ता तस्या । **ए**पस्याः सस्ययामा । सुभ्यसाम्यस्य उद्भवसम्बद्धाः विश्वाविस्य । स्थ्यमानसम्बद्धाः सस्ययद्भा । अवार्षा सामायवत् । स सि १,८

२ प्रतिष्ठ ' वस जदमा ' इति पाठ ।

```
1, 5, 505 ]
                                          अपागहुमाणुगमे चटुकसाइ अप्पागहुमप्रस्वण
      7
              विसेसाहियचानिसहा । इदो है लोगरुसाईसु चि विसेसणादा ।
                      खवा सखेजगुणा ॥ २०० ॥
                                                                                               [ Res
                     उवसामगहिवो खनमाण दुगुणनुबलमा ।
                    अप्पमत्तसजदा् अन्स्वना अणुनसमा सखेञ्जगुणा ॥ २०१ ॥
                    को गुणगारो ! संस्तेजना समया ।
                  पमत्तसजदा ससेज्जगुणा ॥ २०२ ॥
                  को गुणमारा १ दो रूबाणि । चहुकमायत्रप्यमचसन्त्राणमस्य सिर्द्धी २ । ३ ।
         ४।७। पमचसजदाण सदिही ४।६।८।१४।
        मधिक दानेमें कार विदोध नहीं है। विदोध न हानका कारण यह है कि सुदर्ने 'ताम
       करावी जावाम । देसा विरापणपत्र दिया गया है।
               रामरपायी जीनोंने सहमताम्पतायिक उपदामक्रीते सहमताम्पतायिक स्वक
      संस्पातगुणित हैं II २०० II
             पुराणि व ११ रूप ॥
क्योंकि, उपरामकौस स्वक आयोंका प्रमाण उँगुणा पाया जाता है।
             प्रात्त क्षापवाले जीवामें ध्रवनाते अञ्चपक और अञ्चपनामक अप्रमनसयव
   संख्यातगुणित है ॥ २०१ ॥
           गुणकार क्या है। सक्यात समय गुणकार है।
          अपनार स्था व ! जन्माव जनम उपाचार व !
चार्ते स्पायबाले जीवाम अत्रमचसयवात प्रमुचसयव संस्थात्याणित हैं॥२०२॥
         नेता व राजवाद अध्यक्ष है। यहां वार्त क्यायवाद अम्मक्वययाँक स्थापनिवर्णका
 प्रमाण या अलवहीं क्षण्यामणाली अञ्चलहि इस महार हूँ- र शिक्षा निवास
समाण या अलवहीं क्षण्यामणाली अञ्चलहि इस महार हूँ- र शिक्षा निवास
चारा क्यायपाल प्रमत्तस्यमाँकी अक्सहिष्ट ४१६१८ और १४ है।
       विद्युताय — यहा पर चतु करावी आग्रमन आहं प्रमच सवताँक ममाणका बान
प्रताब । १५ जा अर सहार कम है । उससे मार्ग भारत और उत्सवनायको का उससे
जिल्लाका को स्वयं कम है। उससे मार्ग भारत और उत्सवनायको का उससे
पर विगव अभिक हाता है। (यया साग ३ वृ ४०)। तर्नेसार वहाँ पर असमण
पत आर प्रमासस्याहा अहमहोठ हारा प्रमाण वनगया गया ह हि मानहपार
पत आर धभक्तरावना अञ्चलहार वारा अवाच पत रावा वचा का व आवश्चार
रू आग्रमकारक सवस्त क्षम ह जिनका ग्रमाण अकस्तरहरू (४) का वनस्याय सवा
्रमान्याच्या स्वतः इस ह । अन्तर्भ भाषाः अवस्ताध्यः (*) दा धान्यस्य स्वतः
इस्ति वाष्ट्रयायया व्यासनस्यतं विभायः वीषकः होतं है जिनका प्रयाणः भव
प्रित (३) तीन यतेत्राया गया है। हेनस मायाक्याययात्र आमसस्यतः विगष्ट
1941 = ) माम यत नाया सवाह । इनस् आवार्यायया - व्यवस्थायया ।
इ होत हु जित्रका प्रमाण अकसंहिष्ट्य ( d ) यार वतराया गया हु । इनस लाम
र होत है। जनका समाण व्यवस्थास १०/ चार पन तथा गया है। इनस लास
स्थान अप्रमानस्थान विभाग अधिक होते हैं जिनका प्रमाण अहसारियों (३) सात
त्वा । वाह अग्रमस्त्रम्यनासः ममलस्यनामः ममाण् द्वाणा माना गणः है।
पर यहां अक्रमहरिते भी उनका ममाण कमरा हुना ४ १ ८ और १५ बताना गणा के
५ पदा नवनाहारम मा अन्या भवाज नवर दुवा व . . नार - ३ वतनावा जवा
अकतरच्या कारपतिक हैं और उसका जीभ्रमाय रुग्नि उपस चारों कारपोक्षा
```

कसायाणुत्रादेण कोधकसाइ माणकसाइ-मायकसाइ-छोभनस दोसु अद्वासु उनसमा पनेसणेण तुत्ला थोवां ॥ १९७ ॥

समयमेट ।

सना ससेज्जगुणा ॥ १९८ ॥

रो गुणगारा ? दो स्वाणि ।

णवरि विसेसा, लोभकसाईसु सुहुमसापराइय-उवसमा विसे हिया ॥ १९९ ॥

दोउरमामयपरेमण्डितो मखेज्ञगुषे दोगुणहाणपरेसयक्खरए पक्ति क्य सुदुवनापराइयउपनावया विवेनाहिया ? व एव दोनी, लोमकनाएण स्व परिमतबीरे पेक्सिर्ण तेमि सुहुममापराइयउरमाम्पस परिमताण चउरण्यपरिमा

क्रपायमार्गणाके अनुवारमे कोधक्षायी, मानक्रपायी, मायाक्रपायी और र क्यायियोंमें अपूर्वक्रण और अनिशृत्तिक्रल, इन टीनों गुणम्यानीमें उपनामक त्रोत्रसी प्रपेता तुल्य और अल्प है ॥ १९७ ॥

यह मूत्र सुगम है।

चारों क्यायबाठे जीबोंमें उपजामहोंसे ध्यक संन्यातगुणित है ॥ १०८॥

गमकार क्या है ? दो क्य गुणकार है।

केरत विशेषता पह है कि लोगक्यांथी जीवोंन क्षयमेंने प्रश्नमामगांवि उपयासक विरोध जिल्हें ॥ १९९ ॥

यहा--- अपूर्वहरण बार बनिपूर्तिकरण, इन देश उपशामक गुणस्यानीर्ने प्रश करनवारे बावाँन संख्यातगुलित अमाधवार हाहीं दा गुगरधानीमें प्रवेश करनवा सरकांका इसकर अयांन् जनकी अपक्षाने मुक्तमनाम्यराधिक उपसामक विशास आप देव हा सदन हैं ?

मना गान-वह दाह दार बहा, क्योंदि, गावदवायद प्रत्यंत क्ष्यदीव वन स्त्रवाण जावोंका देखत रूप व्यवस्थायक प्रत्येश गृहममाग्यसायक प्रशासकी वक्त बन्दकर थार अपन मध्याक्य परिमालवार का सम्बद्धारी अवस्थि (का

s eam to to the diestal, do diest land where states elected a een t ager an at I d'anni anterestate fest tet I dera ni talen 6+37.5C 14555 # n.25 (18 3 + 4

tell tour et.

विससाहियचाविराहा । इदी है लोभकसाईस चि विसेसणादी ।

खवा सक्षेज्जगुणा ॥ २०० ॥

उवसामगेदिवा खनगाण दुगुणगुनलमा ।

अपमत्तसञ्ज्ञा अन्यामा अणुनसमा सखेळामुणा ॥ २०१ ॥

को गुणगारी है संखेडजा समया ।

पमत्तसजदा ससेज्जग्रणा ॥ २०२ ॥

की गुणगारी है दो रूवाणि । चहुक्यायअप्यमचसनदाणमेश्य सदिद्वी २ । ३ । ४ । ७ । पमचसन्रदाण सदिद्वी ४ । ६ । ८ । १४ ।

मधिक हानेमें बाद विराध नहीं है। विरोध न हानका कारण यह ह कि खुनमें 'लाभ कपायी आयोमें 'पेसा विराधनपद दिया गया है।

कोमरपायी जीवोंने बहुनसाम्परायिक उपदासकोंसे बहुनसाम्परायिक श्रपक सरयातगरिव है। १०००।।

क्योंकि, उपरामकांसे शपक जावांका प्रमाण दुगुणा पाया आता है।

चारों दुषायवाले जीवोंमें धपरोंने अक्षपक और अनुपदासक अप्रमचसयत सच्यातग्राणित है।। २०१॥

गुणकार क्या है। सक्यात समय गुणकार ह ।

पारा प्रपायको जीवाँमं अप्रमचस्यवाँस प्रमचस्यव संख्यातगुणित है।।२०२।। गुजकार क्या है ! हा कर गुजकार है । यहां कारों क्यायवाले अप्रमचसयाँका प्रमाज या अस्पबद्धाय यतलानयाली अकसदीप इस प्रकार है-२।३।४।७। तथा

बातें क्यायगळ प्रमुख्यतांकी अक्सक्षेत्र ३१६१८ और १४ है।

क्यों है - यहा पर चतु क्यायी अग्रमक और प्रमक्त स्वतां के प्रमाणक हात क्यों है रिय जा अक्सरिए वतलार मह है उसका अग्रिमाय यह है कि अनुष्य तिर्वार्ध में मानक्यायन काल स्वयं का है उसका गा।, मारा और लेग्य नावका उत्तरी क्या दिया अग्रिक हाता हूं। (इस्ते भाग है, पृ ४८२)। तन्तुसार यहाँ पर अग्रमक्त क्यं हों। प्रमक्तवयंतांका अक्सरिए हारा प्रमाण वतल्या गया है कि मानक्या वाल अग्रमक्तवर क्यंत कम है, जिजना माराण अक्सरिए (२) हो व वतल्या गया है। इत्तर अग्रक्यायां व्या है। इनसे भागक्यायों अग्रमक्तवर विशेष अग्रमक्तवर विशेष अश्वस्त अग्रमक्त अग्रमक्तवर विशेष अग्रमक्तवर विशेष अग्रमक्तवर विशेष अश्वस्त क्यंत का अन्य है। इतने अग्रमक्तवर विशेष क्याययां अग्रमक्तयं विशेष अग्रमक्तवर्ध के अग्रमक्तवर्ध है। स्वतं लेग्य वतल्या गया है। चूकि भागक्यवर्धी अग्रमक्तवर्धि में पर कालायां अग्रमक्तार्थ के अग्रमक्तवर्ध क्या अग्रमक्तवर्ध के अग्रमक सजदासजदा असस्रेज्जगुणां ॥ २०३ ॥

को गुणवारो १ पछिदोनमस्स जसरोज्जदिभागो, असंखेजजाणि पछिदोनमध्दम

को गुणनारा ? पछिदोनमस्स जसराज्जोदेशाः बग्गमुलाणि ।

सासणसम्मादिद्वी असरोज्जगुणा ॥ २०४ ॥

को गुणगारो १ आवित्याए असखेज्जदिभागा । सम्मामिच्छादिही सखेजजगुणा ॥ २०५ ॥

को गुणगारो १ सखेज्जा समया ।

असजदसम्मादिट्टी असरोज्जगुणा ॥ २०६ ॥

को गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्ज्ञदिभागो ।

मिच्छादिट्टी अणतगुणां ॥ २०७ ॥ को गुणमारा १ अभासिदिएहि अणतगुणो, सिदेहि ति अणतगुणो, अणताणि

सञ्जीवरासिपढमगगम्लाणि । परस्पर भोपेक्षिक ममाण यतलाना मात्र है। इसी हानाधिकताके लिप देखा भागि

पृ ४३४ बादि । चारों कपायवाले जीरोमि प्रमचसयरोंसे सयतासयत असल्यातगुणित हैं॥१०३॥ गुणकार क्या है ? पत्योपमका असल्यातवा भाग गुणकार है, जो वन्योपमक

भसक्यात प्रथम यगमूल्यमाण है। चारों कपायराले जीरोंमें सयतासयतासे सासादनसम्पर्दाष्ट असल्यातगु<sup>वित</sup>

हैं || २०४ || गुणवार क्या है ! आयडीका असस्यातया भाग गुणकार है !

चारों कपायनाले जीनोंमें सामादनसम्यग्दृष्टियोंमें सम्यग्निध्यादृष्टि सप्यानः गुणित है ॥ २०५ ॥

गुण्यत् ६ ॥ २ २ ॥ गुणकार क्या है ? सक्यात समय गुणकार है । चारों क्यायनाले जीगोंमें सम्यामाध्यादाष्टेयोंमे असयतमम्यग्रहि अस्व्यान

चारा केपायानि जीमान सम्यामक्यादाष्ट्रयाम अस्यतमभ्यादाश्याम गुणित है।। २०६॥ गुणकार क्या है ' यावरीका असक्यातवा मान गुणकार है।

चारों क्यायराले जीरोमें असयतमम्बन्दियोसे विश्यादीर अनन्तपु<sup>ति</sup>? ई॥२०७॥ गुणकार क्या है? अस्वस्थितंत्र अन्तरपुणा और सिर्दोले भी भनन्तपुणी

प्रमाच गुजकार है, जा सन जीवराशिक अस त प्रथम वगमूलप्रमाण है। १ जीव: बन्दासन्यान्यना ' हित शह ।



अकसाईसु सव्वत्थोवा उवसतकमायवीटरागछरुमत्था ॥२१२॥ चउवणापरिमाणवादो ।

चन्नणपारमानचादाः । स्रीणकसायवीदराग्छदुमस्याः सम्वेज्जमुणाः ॥ २१३ ॥

अङ्करसद्वपरिमाणचादो<sup>'</sup> ।

सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेमणेण दो नि तुल्ला तिवा चैव ॥ २१४ ॥

सुगममेद (

सजोगिकेवली अदं पडुच सस्रेज्जगुणा ॥ २१५ ॥ इते ! अणुणाधियभोषतक्षित्राते ।

ण्य प्रमायमगणा समता ।

णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि सुदअण्णाणि विभगण्णाणीसु सब्ब स्योचा सासणसम्मादिद्यां ॥ २१६ ॥

अक्षायी जीरोंने उपदान्तरुपायनीतरागठबस्य सरसे कम ई ॥ २१२ ॥

क्योंकि, उनका यमाण चीपन है। अक्ष्यायी जीवोंमें उपग्रान्तक्ष्यायरीतसगढग्रस्वोंने श्वीणक्षायदीतसगढग्रस

सख्यातगुणित हैं ॥ २१३ ॥

क्योंकि, उनका परिमाण एक सो आड है। अक्रमायी जीरोंमें सयोगिकेरली और अयोगिकेरली, ये दानों ही प्रवेषका

अपेक्षा तुल्य और पूर्तेक प्रमाण ही हैं ॥ २१४ ॥

यह सूत्र सुगम है। अक्षायी जीवोंमें संयोगिकेरठी संचयकालरी अपेक्षा संस्पातगुणित हैं ॥२१५॥ क्योंकि, उनका प्रमाण आध्याशिसे न कम है, न अधिक है।

इस प्रकार कथायमायणा समाप्त हुई।

मानमार्गणाके अनुरादसे मत्यज्ञानी, श्रुताञ्चानी जीर विभगञ्जानी बीवेंमें साम्रादनसम्पर्दिष्ट सबसे कम हैं ॥ २१६॥

श्यां जी ६२९

२ हानाउवादन मत्यहानि भुताहानियु सन्तर स्त्रोका सामादनसम्पण्डमः । स वि १, ६

इदो १ पलिदोनमस्त असंखज्जदिमागपरिमाणचादा ।

मिच्छादिट्टी अणतगुणा, मिच्छादिट्टी अससेन्नगुणा'॥२१७॥ परभ एवं सबया द्वीरद- महिन्दुद्वजन्मानिमामनहिंग निष्णानिही अपनमुन

को गुणगासा १ सन्त्र नीत्रसाक्षित्सः अमेरिकनद्भियासः । विभगणाणिमानपादिना तीन पर निष्यादिही असरोज्यमुण्या १ में मुण्यासि १ पदस्य असरज्यासामा अवस्थात पा पर विद्याने पुराव अपन्यत्वताता है। योगाना के पुराव विभाग है विभाग का उन्हान विद्यामा विद्यामा विद्यामा विद्यामा व असरोज्ज्ञाणि पद्रगुलाणि कि । अप्णहा विष्णहिमहत्तादा ।

आभिणिनोहिय सुद ओधिणाणीसु तिसु अदासु उचममा पने सणेण तुला योवा'॥ २१८॥ सगममद् ।

उवसतकसायबीदरागछडुमत्या तत्तिया चेव ॥ २१९ ॥

क्योंकि, उनका परिमाण पत्यापमक असक्यानक आगमाक है।

उक्त चीनो अज्ञानी जीनोने विष्यादृष्टि अनन्तमुणिन हैं, विष्यादृष्टि वर्षहरान 'णिव है ।। २१७ ॥

वहांपर हतः प्रकार रहकाथं सम्माध करना बाहिए-सत्यक्षनी और धनाकाको प्रवाद ६६६ अवाद १६ गांच राज्यक वरना चाहरू- अव्याना बार अगावावा व्यादम तरावादियांत मवाबानी भीट धुनावानी विश्वादेश और अवानपुर्वत है। धारम तावनहारपाच मध्यमाना भार धुताबाना स्वरूपादाह जाव स्वनानपादम ह कार क्या है सिव जीवरानिका स्वरूपातको भाग गुजकार है। विभावत्वी भागाकि कार प्रवास प्राप्त साथकाः। भाग स्वरूप्यासभा साथ ग्रेपकार है। वसम्बन्धा साथाहि सहिद्यास उत्तर है। विस्पारिष्ठि अर्थात् विभागहानी विस्पारिक्ष और स्थानस्था विधियात अन का अध्याहार अध्याहनी विध्याहनी वाद्याहार जान सार्थाह त है। प्रवहार क्या है। जगमत्त्वा अध्ययाहनी थाग गुक्कार है। जनभरोह वहा क्षेत्रकार क्या वरणान्त्रकात क्षेत्रकार वाज ज्ञान्तर का वसम्बद्ध स्वति भागमात्र भराक्षात क्षाभणीयमात्र है। स्विनीय क्या है स्वीतिकार प्याप्त भागमात्र व्यवस्थात अभववाममात्र व गामवाच क्या द १ व्यवस्थात्र स्थापात्र स्थापात्र स्थापात्र स्थापात्र स यात्राची भाग मितिभाग है जा असक्यांग स्वत्योगस्थात्र है। द्वार देश प्रदार

व्यभिनिवाधिवमानी, श्रुतवानी और अवधिवाना जीवीवे अदृहस्था के हि द्वाव ोमें उपदासक प्रस्तवनी अपक्षा तुन्य और अन्य है ॥ २१८ ।

पद १६० छान् ६ . मति श्रुत और अविधियानियोमें उपद्यान्तहत्त्वायदोतभगछहत्त्व दूर्वेस हरास्व ते हैं ॥ २१९ ॥ e la citat mocé aut tu la f. c.

e afer op the gra s

g when being bed nen a be neath sall wert to be

1161 हरमस्डाममे जीवहाग

स्रवा सरोज्जगुणां ॥ २२० ॥

को गुणगारो १ दोष्णि रूपाणि ।

सगममेद ।

अप्पमत्तसजदा अन्ह्या अशुग्रममा संसेज्जग्रुणा ॥ २२२ ॥ रूदो १ अणुणाहियओषरामिचारो ।

यह सत्र भी सगम है।

सर्पात्राणित हैं ॥ २२० ॥

प्रमाण ही हैं।। २२१॥ यह सुत्र सुगम है।

गुणित है।। २२३।।

गणित हैं ॥ २२४ ॥

स्रीणकसायवीदरागठदुमत्या तेतिया चेव ॥ २२१ ॥

पमत्तसजदा सर्वेनगुणा ।। २२३ ॥ को गुणगारा ? दोष्णि स्वाणि ।

गुणकार क्या है ? दें। इप गुणकार है।

अनुपद्मामक अप्रमुखसूयत जीन संख्यातगुणित है ॥ २२२ ॥ क्योंकि, उनका प्रमाण ओघराशिस न कम है, न अधिक है। मति, शुव और अविद्यानियोंने अप्रमचसयवींसे प्रमचसयव जीव सल्यात-

गुणकार क्या है ? दो रूप गुणकार है।

र पत्नार अपवाः सक्ययगुणा । स सि १, ८ २ अन्यवर्षयता र्वस्थयद्वा । व वि १ १ मनटहरता हरूरेव्डवा । स वि १ ८ 

संजदासजदा असस्वेज्जग्रणां ॥ २२४ ॥

मति, श्रुव और अमधिज्ञानियोंमें उपग्रान्तकपायबीतरागछबस्योंने शपक जी

मति, श्रुव और अवधिवानियोंमें अपर्रोमे बीणक्यायबीतराग्डवस प्रोंक

मति, श्रुत और अनिवानियोंमें धीणस्पायबीतराग्उपस्पेने अध्यक और

मित, श्रुन और अवधिज्ञानियोंमें अमचस्यवोंसे स्यतास्यत जीव असरुपाठ

एदं वि सुगम ।

[ 1, 4, 21

```
रै, ८, २२९, ] अध्यामहरण्यामे ग्रीर-मुर-मानिग्नि<u>स्</u> हर-स्वस
                 इदा ! पिररातमस्य असरारज्जित्सामधीरमाणचारा । का गुन्यामा ! पन्तिरः
          रमस्य अमेखन्वदियामा, असंखन्त्राणि पन्नित्वयपुरसर मस् गनि ।
                असजदसम्मादिद्दी अमस्तेज्जगुणा ॥ २२५ ॥
                इदा है पहाणीरयद्वजवजदसमानिद्विसमिषाना । सर गुलसान है सासनिकण
         अमराज्ञदिभागा ।
              असजदमम्पादिहि मजदामजद पमच अण्यमनमजरहाणे मम्मन
       पावहुगमोष ॥ २२६ ॥
             जेपा आपन्दि जनमि मन्मन्यवाबहुत प्रतिन, नेचा प्रत्रहट्सिन हुन हुन्है।
            पव तिसु अद्भासु ॥ २२७ ॥
            मब्बत्थोचा उवममा ॥ २२८ ॥
           चवा ससेन्जगुणा ॥ २२९ ॥
           पदाणि विभिन्न वि गुचानि गुगमानि ।
          च्योंकि, उनका परिमाण परपाचमके असक्यान है आनवसाम है। मुक्टान क्या
   है। प्रधापमका भाक्षणायां भाग गुणकार है जा प पापमक स्थापकात सम्म कर दुव
         मति, श्रुत और अद्दिशाशियां संपतासंदनाम अन्यत्तव्यद्वाराष्ट्र द द कद
 ख्यात्म् वित है।। २२५॥
        त्रपाकि यहाँचर अस्त्यत्रशायार्थात द्याका नाश प्रधानताल १५ चन्न को टर्ड
 हैं। गुजकार बचा है। भागतीका असम्बानमां आय गुजकार है।
       मति भुन और अवधिवानिधाम अस्पतम्बय होट सक्त १६० ६००७६
भीर अप्रमत्तमयन गुणाला उस सम्बद्ध वसम्ब था अन्यद्वर व अ ६६ वद व है । १६
      THE REIT WITH EN MUNICIPAL CONTROL CONTROL OF THE PROPERTY OF E
वर्गी प्रकार यहाँपर भी प्रक्रपण करना ज्याहरू वह अब कहा वका है
     इसी प्रदार सति भूत कोर कर्नाध्याना चन्य अध्यक्ष व " साव धुक
धनोंसे सम्पन बसम्बाधी अन्यवहुत्व है। ५७;
    मति प्रभा भवाभवानियोग उपयोध्य व व ५०० ६० है।
    रपरामकान सपद जीव सरूपानगुद्धन ह
   व मात्रा ह शृष शुराश है
```

मणपज्जनणाणीसु तिसु अद्धासु उवसमा पर्नेसणेण तुल्ला योता ॥ २३० ॥

उवसतक्सायनीदरागठहुमत्या तत्तिया चेन ॥ २३१ ॥

स्त्रा संस्वेज्जगुणा ॥ २३२ ॥ सीणकसायवीदरागछ्डुमत्या तत्तिया चेत्र ॥ २२३ ॥

पदाणि सुचाणि सुगमाणि । अप्पमत्तसंजदा अनस्वना अणुनसमा संस्वेज्जमुणा ।। २३४ ॥ रो स्थानार १ सर्वेज्जनमाणि ।

पमत्तसजदा संखेजजगुणां ॥ २३५ ॥

को गुणगारा ? दोण्णि स्वाणि ।

पमत्त-अप्पमत्तर्सजदङ्गणे सञ्बत्योवा उवसमसम्मादिङ्गी ॥२३६॥ मन पर्ययमानिगुर्मे अष्वेत्रस्य आदि तीन गुणस्यानमि उपद्यानक आ

प्रवेशकी अपक्षा तत्य और अन्य है।। २३०॥ उपग्रान्तरपापवीतराग्रहमस्य जीत पूर्वोक्त प्रमाण ही है।। २३१॥

उपरान्तरुपायवीतरागछम्योंसे युषक जीव सरपातगुणित है ॥ २३२ ॥ बीणकपायवीतगमछप्रस्य प्राक्त प्रमाण ही है ॥ २३३ ॥ य स्य सम्म है ।

य स्व स्वाम है। मन पर्यवज्ञानियोंने वीणस्यायत्रीतरागडवस्योंते अक्षपक और अनुपद्मानक अप्रमत्तरायत जीव मरुयानग्रीणत हैं॥ २३४॥

अप्रमचस्यत आर्र मर्च्यातमुग्गित हैं ॥ २२४ ॥ गुणकार क्या ह*ै* मर्च्यात रूप गुणकार है । मत पर्यवज्ञानियाम अप्रमचमवर्गोमे प्रमचमयत और मर्च्यातगुणित हैं ॥२३<sup>५॥</sup>

गुणकार क्या है ' दा रूप गुणकार है । मन प्रयानानियोमें प्रमत्तमयन और अप्रमत्तमयन गुणन्यानमें उपप्रमतम्यारीरै और सबसे इस है ॥ २३६ ॥

< इदल्यद्रा सस्यद्रमा । स वि । ८

<sup>।</sup> सने प्रयोजी सदा स्मादान्त्री प्रयोजका । साम ० ८ नदासस्या ५ । गाँवी ६३ व्यवश्यक्षक सस्मयम्मा । सास ० ८ नदासस्या ० ला दी । ० देशीसम्मन्ती सस्मयस्यमा सामि

```
, जन्मवहुवाणुगम् मनपुरमम् केन्छमाजि-अपाबहुगस्टरम
                    उरममवेडोरो ओदिष्णाण' उरसममिंह चहमाणाण रा उरसममम्मचन ये
            जीवाण<u>म</u>ृत्रलमा ।
                  सहयसम्माहट्टी सलेन्जगुणा ॥ २३७॥
                  सहयसम्बचण मणपज्जाणाणमुणिरराण वह गमुबलमा ।
                 वेदगसम्मादिही सरोज्जगुणा ॥ २३८ ॥
                त्राममद् ।
               एव तिसु अद्वासु ॥ २३९ ॥
              सन्वत्थोवा उनसमा ॥ २४० ॥
              खवा सक्षेज्जगुणा ॥ २४१ ॥
             एदापि विन्य सुनापि सुनमाणि, बहुमी परुविद्वादा ।
            <del>देवलणाणी</del>स सजोगिकेवली अजोगिकेवली पनसणेण दो नि
    वुल्ला ततिया चेव ॥ २४२ ॥
           स्वोंकि, उपरामधर्णास उत्तरनपारः, न्यया उपरामधर्वारर यहनवास मन प्रक
   बानी थाङ् नीय उपनामसाम्बद्धस्यकः साथ पाय जात हैं।
          भन वर्षप्रमानिशोमें प्रमचतवन् और अवस्वभंपन गुणस्मानमें उपस्मतस्य हिट्ट
  योंने धायिकसम्बन्धारे जीव सर पातगुः जित है ॥ २३७ ॥
        प्योक्ति, उक गुणस्थानाम् शायिकसम्बन्धः साथ बहुतसः सन पर्ययकनी
 सनियर पाये जान है।
       मन वर्षयज्ञानियाँमें प्रमचनयत और अप्रमचनयत गुणस्पानमें धारिस्सम्ब
म्हियोत बेदस्यम्पाहि जीव सस्मानगुनिव हैं ॥ २३८ ॥
     इसी प्रकार मन वर्षयुज्ञानियोमें अपूर्वकरण आदि वीन उरसायक गुम्साकों
म्पक्तसम्बन्धी अन्त्वहुत्व है ॥ २३९ ॥
    मन वर्परमानिर्वामं उपग्रामक जीर सबस एम है ॥ २४० ॥
    उपजानक वीरोन धपक और नरपानग्रेनिव है।। २४९॥
   पर तानी एक तुमा है क्यांकि व बहुन पार महत्त्व किन का युक्त हैं।
  व तामा एक प्राप्त व वयाक व वहन वार अववय क्रिय का युक्त है।
पेन्ट्रजा नेवोंने संपानिकरही और अपानिकरही जिन प्रकार प्रदेश होस्रो
ल्य और वाबन्मात्र ही है ॥ २४२ ॥
```

र ब ब्हानी अहंबाब सामा अवस्था राहे राह

्रा इन्खडाम

तुल्सा तत्तिया सहा हेउ हेउमतभानेण जोनेयच्या । त कघ १ जेण तुल्ला, तेष तत्तिया ति । क्रेनिया ते १ अद्भुतसमयमेचा ।

सजोगिकेवली अद्ध पहुच्च सरोजजगुणा ॥ २४३ ॥ पुच्चकोडिकालम्दि सचय गदा सञ्जीभेकालिणो एगममयपनेसनेहितो सस्टेन्य गुणा, सरोजनगुणेण कालेण मिलिदसादो ।

र्ग णाणमगणा सनवा । सजमाणुवादेण सजदेसु तिसु अद्धासु उनसमा पनेसणेण तुल्ला

थोपा ॥ २४४ ॥ छुदो १ चउउष्णपमाणचादो ।

उवसतकसायवीदरागठदुमत्या तत्तिया चेव ॥ २४५ ॥ गुगममेद ।

तुगमंद । स्रा ससेज्जगुणा ॥ २४६ ॥

स्मा सर्रेज्यगुणा ॥ २४६ ॥ पुरुष भार तावामात्र, ये दोगों शब्द हेत हेतुमज्ञायने सम्याधित वरता पाहिए।

ाझ — यह थे से ? समापान—चुनि, सवागिनेवरी और अवागिनेवल परसर मुख हैं, हमान्य वे ताप मात्र सथान पूर्वीस प्रमाण है।

ाक्र — विकास है। मुमाधान—चे वक्त सी जाट संस्थाप्रमाल है। केरलानियोमें संयोगिकरती सत्यसलसी जेवेदा सर्यातगुणित हैं।।२४२॥

पृथ्दोटाप्रमाण दालमें सचयका प्राप्त दृष्ट् सवाविकेवली एक समयमें वक्ष दरनगरींदी व्यासा सक्यातगुणित है, क्योरि, व सक्यातगुणित दासस सचित दुद हैं। इस प्रदार वानमाणण समान्त दूद।

सपनार्मपाढे उतुरादेन सबनोमें अपर्यक्रमण आदि भान गुणसानीमें उर द्यामक बार प्रोराधी अपेश तुरूष और अरुष है ॥ २४४ ॥ क्यों के, इनका बनाण आपन है । सबों में उपपालकशायरीनगामद्यक्य नीर पुरान्त प्रमाण ही है ॥ २४५ ॥

यर सब मुगम ह । मन मि उरगान्नरप्रायमानगगणप्रस्थाने शक्त पीत्र मस्यानगुणित 🕻 ॥२४६॥ १ स्थन्दन्तु चन्नरप्राप्य वर्गस्यास्त्रम् अस्वस्तूला । स्र ११ ६,४ 1, 6, 280 ] अप्पानहुमाणुगमे समद्-अप्पानहुमपरूरम

को गुणमारो <sup>१</sup> दा<sup>णिण रू</sup>नाणि । कि नारण <sup>१</sup> वण माण नेरादिनन्वनि पा अण्यास । वृष्णण ल्याणः । क्षण्यः । वर्षः वर्षः । वर उपसम्मेति चढववीनिहिंगे खगमिति चढववीना दुगुणा चि जारिजारेनारा । समस्य विस्परा छ सममिति चढवि । दस प्रेययुद्धा चढि, शहिपद्धा स्टु स्पर्भेचा, सम्यन्तुत्रा विचिया च्या उक्तरसोगाहणाए ट्रान्टि गरानेहि चह वहण्योगाह्याए चचारि, मज्जिमोगाह्याए अहु । पुरिनरेद्च अहु तस्वच्या, धउम वेदेण दम, इत्थिरेदेण वीस । एदेमिमदमेचा उरमममेर्द्ध चडावे चि पचन्र ।

सीमकसायबीदरामछहुमत्या तत्तिया चेव ॥ २८७ ॥

केविया १ अड्डचरमयमेचा । रून १ सञ्जमसामः गरिनस्यादा ।

गुणकार क्या है ' दा रूप गुणकार है। । विका-म्यापकाका गुणकार दा हानका कारण क्टा है ?

समाधान-पृथि छान, यह बाहि सव विवस्पान उपामधणावर बहुनवान जीवात सिक्षेयोवर बहुनवात जीव दुवुच हात हैं हर प्रकार आवासीस्थापना पाया जाता है। दक्त समयमें एक साथ छह गोर्थंडर धवडधनीवर चहुन हैं। "" म उहदूर

यक्त भी भाड वाधितद्वज्ञ और स्थास च्युन होस्ट भाव दुव नज दी जाव भागद वस े जार मार क्षेत्रकारित चहत है। अरह भवगद्भाया है। जी है। स्थान क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार क्षेत्रकार पहुंच है। जयान अवगाह तावा ह बार भार हीर अभाग नेपारियारा ह स ह नी र देह atte fidetymide att fil Beaten gean, uin de ill nie unia ne न्द्रपत रहा बाद व्याध्यक्ष व्यवस्थात व्यक्त है वसा क्षेत्र व्यक्त स्था स्था है। है । स्व स्था संयनोमें धीणवरायभीनगास्त्रवस्य जीव पूजक प्रमाण ही है।। २००१।

चुना—शाणवलावजीत्रशामख्यस्थ ।बतन हात ह की ग्रह है।

adelate the surface to server a server a constitution of the const Ant state a tax see any growing

गुणा, मसेञ्जगुणेण कालेण मिलिदचाडी ।

उटो ? नउउणापमाणवाडी ।

स्रा संसञ्जुणा ॥ २४६ ॥

ममाधान- । एक भी ताउ सक्यात्रमाण है।

इप्तर प्रविद्या मेचा तृत्य और मत्य है॥ २४४॥ क्य इ. इतहा प्रयाप भागत है।

योगा।। २४४ ॥

सुगममेद ।

₹**₹**1

'सि-यह बते '

व शाय माय धधान पूर्वीत प्रमाण है। יום-יונבחדני

दर मृथ मृगव हा

[ 3,

पुन्यकेडिकालम्बि सचय गदा सजीगिकेनलियो एगममयपरेसमेहिती

एव जाजमग्रजा मनता । सञमाणुवादेण सजदेसु तिसु अद्भासु उनसमा प्रवेसणेण

उपसतक्रमायगीदरागठदुमत्या तत्तिया चेव ॥ २४५ ॥

ु य भार तायमात्र, ये बानां श्रन्त हतु हेनुमद्भावने नाविधत बरना

मनाया -- शृह, रावाविश्वर्ण और अवाविश्व की परस्कर तुस्य हैं।

देशकानियोने संयाधिकाको साम्यशासकी अपेक्षा सरवातगुणित 🕻 ॥२ द्वितः इयमान बारमें गायका प्राप्त रूप संपानित्रपूरी एक समयमें दरदशारीचा वर ता संस्थातमुर्गत है, क्योंकि, य संस्थातमुनित कारत है

रम बहार बानसामना समान्त हुरू। नानवारी है अनुसारने सपतोंने अपर्यक्षण जादि तान गुणधानीने

न स्नेन उपपाल स्वायकानगगाउपस्य कीर प्रशास प्रमाण सी है ॥ २०५

नर के उरयान राह्य गतगम् उपस्थान अपर आप मस्यातगुणित ( ॥३० t mentally a measure associate addition 1 to 4 to 6

को गुणगारी ? रोण्यि स्वाणि ! कि करणि ? जेम पाण-विहारिसन्वरिपपेतु उवसमसित प्रवत्वीविद्वितो स्ववस्थिति चढविता दुगुणा वि आहरिजोबदेशादो ! एए-समयण विरापरा छ स्ववासिति चढित ! दस प्रचयद्वरा चढित, बोहिपसूरा अद्वष्टर-स्वमेचा, सम्यान्त्रश्चा विचया चेव ! उक्तस्सोमाहपाण्य दीनिय स्ववस्थिति चढिते ! उद्यानाहणाय चचारि, मन्त्रिनोमाहपाए जद्व ! दुस्तिनेद्य अदुचरसम्बद्धा, मन्त्रस्थ-वैदेश दस, हरियोदेश चीत् । एदेसिमद्योचा उवसमसिति चढिते ! चि येषाः !

सीगकसापत्रीदरागछदुमत्या तत्तिया चेत्र ॥ २४७ ॥ केविया र अङ्कासयमेला । इदो र स्वमसानम्यारस्यादो ।

गुणकार प्या है । दें। कथ गुणकार है।

विशा--सपर्योका गुणकार की दोनेका कारण क्या है!

समापान---पृत्कः, बान, वेदः भादि सर्व विकरणोर्ने उपरायक्षणेयः सद्दवसः योगोर्के सपक्ष्येगीपरः सद्देवसके जीव दुगुने हाते हैं, हस वकार कामार्वीका स्पर्ध पापा जाता है।

संपत्तीमें श्रीणक्यायवीतरामछप्रस्य जीव पूर्वोच्ह प्रमाव 🗗 है ॥ २४७ ॥

र्यस्य-शीवनपायवीतरामग्रवस्य दित्तन हात ह "

सम्माधान--- एक श्री आह हाते हैं क्योंकि यहांतर श्रवक श्रावान्य के विष्कृत

र हो बहुदोशक प्रार जात्वाच् प्रतिकारण । अद्वारण कर साह कियान कर्णामध्य स्था । स्वयुक्ता । । १

र साहि खार रोजकां र विषया व्यवस्थानात्राचे व क्षेत्र स्वाप्तराज्यात्र कर्याः स्वाप्तराज्यात्र कर्याः स्वाप्तरा स्वाप्तराज्यस्यवस्थानात्रस्यः स्वत्यस्थानात्रात्रः व्यवस्थानात्रात्रः व्यवस्थानात्रात्रः व्यवस्थानात्रस्य स्वाप्तराज्यस्य कर्याः स्वाप्तराज्यस्य स्

हक्कडागमे जीपद्राण **₹**₹₹ ]

तुन्टा तिचवा सहा हेउ हेउमतमारेण जोजेयन्या । न ऋष ? जेण तुन्ह निया नि । रेनिया ने ? अड्रन्समयमेना । सजोगिकेवली अद्ध पडुच्च सखेज्जगुणां ॥ २४३ ॥

[ 3, 4

पुन्यक्रेडिकालम्बि सचय गटा सजीगिकेनित्रणो एगममयपनेमनेहितो ।

गुना, मसेन्द्रगुनेन सारेन मिलिदचारी । एव गामिगामा समसा । सजमाणुवादेण सजदेसु तिसु अद्धासु उवसमा पनेसणेण

योगा ॥ २४४ ॥ क्टो र परायमाणवाडा ।

उपमतरमायरीदरागठदुमत्या तत्तिया चेव ॥ २४५ ॥ गुगनमेद ।

स्त्रा ससैज्ज्युणा ॥ २४६ ॥ पुरव आर कावामात्र, य दानों शब्द इतु हेतुमद्भावम सम्बन्धित करता प

पद्म-पद्मा देखा प्रमाया -- भूहि, गयावि हवर्ष और अयाविश्वका परसार मुख है। ए ब ताप संब ध अन्यूपी र प्रभाण है।

मा-गाहतवह ' पुनामने → र एक भा बाद संस्थाप्रमाण € ।

इरण्यानिसोने समाविद्वरणे समयकाणको अपेका मरवातगुणित (IIR पूर्व र प्रमाण दारमें सप्तयदा प्राप्त श्रुप सवासिदयरी एक समयमें दरबार देश अर ता सक्यानमुशित है, प्रयोधि, प सक्यानमुणित दारस स 53 E I

इस बहार बानमागणा समा न हुई। भरनकरो ६ बनुशारने सथतोर्ने अपुरिकाण जादि तान गुणसानाने इन्द्रह के काराची अस्ता तृत्व और अत्य है।। २३४ ॥ क्र इ. विद्यासम्बद्धाः नर ने उद्यान द्वारकारण युवरण अन्त पुना है प्रमाण ही है।। १६९

दह सुद्द स्पन (। सर् वे उत्पार प्रचार नगगउवर ताम तप्त तात महमातगुमिन है ॥१६ و الما و و والموالية الرابعة المرابعة المرابعة المرابعة الم

को गुणनासु १ बोणिण र्याणि । कि कारण १ वेण पाण रदादिनव्यक्ति पा उपभाव ४ (१००० ४ ४१०० ४ ४४ ४४०० ४ ४० ४४०० ४ उत्तर विश्व उत्तरमहोद्धि चढवजीर्विहेंचे स्वत्रममेद्धि चढवजीर्वा उत्तरमारा । १ जनवाताः प्रवासावात्वा प्रकाराः प्रवास व्यवस्थाः । स्व प्रवास व्यवस्थाः । स्व प्रवास व्यवस्थाः । स्व प्रवास व्य सवमेचा, ममास्तुत्रा विचिया चेत्र । उद्दरस्तामाहणाण दाणिन गरगमिक्व चहरी वरत्याम् नामन्त्रभा वावस्य वर्षः अववरत्तामाहणारः वास्म वरस्याः वरस्य बहुव्यासाह्यारः चचारि, मन्त्रिसीमाहवारः बहुः । पुरिमोदेन अहुचरस्यमचा, गडस्य वेदेण दम, रियोरेण गीत । एदेसिमद्रमेचा उरमममेद्धें चडति वि पचरर ।

सीगकसायबीदरागछहुमत्या तत्तिया चेव ॥ २४७ ॥ वेचिया १ अङ्करमयमेचा । दुने १ सजमसामण्णविजनसाक्ष ।

गुणकार क्या है ' वो कप गुणकार है।

धेरा--क्षपकारा गुणकार वा हातका कारण करा है?

तमाधान—सूबि, वान, यह आदि नय विकल्पाम उपरामधणीपर धहुनवार जीवात क्षित्रकेषीयर बहुतवातं जीव उत्रुष्ण हात हैं, हत प्रवाद आवाही एउट्टा पाषा जाता है।

पक्त समयमें एक साथ छह वीर्थंडर् अवक्रमवीवर बहुन है। २७ म नहरूव, दक्ष भी बाह वाधितत्रज्ञ और स्वास ध्युन होकर आव दूप शत ही जाव का संव पर ्रेण ता बाह बाह्यत देव सार क्यान के जा दावर साथ दूर जान दा जाव महा दूर स्थाप सी भारत जीव सरक्षणीयर चड़त है। जहहें अवगादनाया के दो वे (रहस प्रसाद हेड्न हैं। त्याप अवगढ़िया है बार आर हीर अध्यक्ष नेश्वाहनाथ है और अवगढ़ित तास संवक्तिणीयर स्टूडत हैं। युरुप्रदेश उदयह साथ यह सं भार स्ट्रीस श्रव की बहुत्वर हो। माट ज्यातिहरू बहुत्वरा बास जात शतक गुरावर तहंत्र ६। १४ वर्गेक मान संतर स्थातिर त्वरता हा जिल्लाकर व्यवस्था पर गाव वर्गाव वर्गेक वर्गेक वर्गेक वर्गेक वर्गेक वर्गेक वर्गेक वर् अविवेद आध्र ममान जीन उपनामध्यीपर चड्डन ह वसा अध्र महस्र प्रदेश र ११४। धंपनीम धीनवरापयीनसाराहजस्त्र जाव ए । स्मान हा द ॥ २००॥

र्युरा—्नाणकपायधी त्रामछत्रस्थ । समन हात ह

समिधान वह सां आहं हात ॥ क्यान दहावर र दस स कोल्करी १००४। रे शह ह<sub>ा</sub> itiwalk wiself ele

e fill the e near them as so पेरवद्वति भवाधिमञ्जलका विष्णाहरः व वदव स्ट्लट Alle n''s 1 to 14 tain ten aum 3 mm " au

की गुनगरेत है मनाज्यप्रमया । एप्य औषशाना चितिय प्रचाप ।

पमत्त अपमत्तसञ्बदद्वाणे सन्वरवीया उपममसम्मादिश्च ॥२५२॥

मचरोने मयोगिरारी और अयोगिराली तिन ये दोनों हा प्रस्कान प्रशा

पदरें वे सामिद्धारा स्वयक्तारकी अपेता संस्थानुतिन है।। २४९॥, इय ह यह सबय है। बर ॥ स अयगालका समृद्द सबवातगुणा पाया बला है। मदर्ने में गर्भा भेडरण तिला र अपदा और बेयुक्यामक अवस्थानक अव

मुचकार क्या है ' संस्थात समय गुणकार है। यहापर शारिक भाषक गराव हाबद्दा द्वारम हिन्दान दर दरना आएए। इसादा कारण यह वृद्धि दानी दान हर

सर्वन प्रवृत्त प्रदेश विश्वविद्याल ग्रीम्पान प्रशासन्तर्भ रि.स्त

म्बद्भे बन्दरान्त वर बनायाचन गुपनानन भावनानामा

महर्ते ने अपने करता इ. प्रमुख करते की मृत्या गुणि इ. श. ५५<sup>०</sup> ॥

चेव ॥ २४८ ॥

इसे १ जनावृहत्तव प्रयाने ।

हरन और पुराह बनाय हा है।। २४८॥ यह सब समाव है।

**६६व सम्बन्ध (१** १३६ (तुः। सूत्र ४ ४)।

गुज्जार क्या 🕻 रे हा 🖓 गुजजार 🕻 ।

६ ६ वसम् स्ट्रानम्बर्धाः

દર્દે હાલ્લા છે? વાલ લગ્ગાળ જેવે લા ન્યરના

सक्रावर्णात्र हु ॥ ३५० ॥

न्स स्वर्धाः स्वर्धाः

सुबोज्ज्ञमेद ।

पमत्तसजदा सखेज्जग्रणा ॥ २५१ ॥ को गुजगारे। दे देविय क्याणि ।

सर्यमम्मादिट्टी सस्वेज्ञगुणा ॥ २५३ ॥

सजोगिनेवली अद्ध पडुन सरोज्जगुणा ॥ २४९ ॥

इरो १ एगनमनादी सचनकालममृदस्य सचेक्वगुणनुबनमा।

अपमत्तसजदा अन्त्यम्। अणुप्रसम्। सखेन्जगुण्।।। २५०॥

[ 2, 6, 386

```
€, c, 240 )
                      अप्पाबहुमाणुममे संबद-अप्पाबहुमपस्वर्ण
      इरो ! पुन्तमोडिसचयादो ।
```

वेदगप्तमादिडी सरोज्जगुणा ॥ २५४ ॥ राओगसमियसम्मचादा ।

एव तिस्र अदास्र ॥ २५५ ॥ सन्बत्योवा उनसमा ॥ २५६ ॥

स्त्रा सस्तेन्ज्रगुणा ॥ २५७ ॥

पदानि विन्नि नि मुचानि सुममानि । सामाङ्यच्छेदोवड्डावणसुद्धिसजदेसु दोसु अद्धासु उवसमा पवे

सणेण तुहा धोना' ॥ २५८ ॥

स्वा सखेज्जगुणां ॥ २५९ ॥

अप्पमत्तसजदा अन्दाना अध्वनसमा ससेन्जगुणा ॥ २६० ॥ क्योंकि, उनका सचयकाल व्यक्तांटी यव है।

त्रवर्तेमं प्रमचसयत और अवमचसयत गुणस्थानमं भ्रापिकपम्पाद्यश्चियोसे वेदरतस्यारिः जीतः सरपातगुणितः है ॥ २५४॥ उल्म हे)।

क्यांकि, पहकसम्बद्धारयोक्षे शायापशीमक सम्यक्त होता है ( जिसकी माप्ति रती प्रकार सपर्वोमें अपूर्वररण आदि तीन गुणस्थानोंमें सम्परस्वसम्ब पी अल्पवहत्त्व है ॥ २५५ ॥

उक्त गुणसानोंमें उपग्रामक जीउ सबस कम हैं॥ २५६॥

उपद्यामरोम धपक जीर सरचातमुःशित हैं ॥ २५७ ॥ य तीनों ही सूत्र सुगम हैं।

सामाधिक और छदावस्थावनायाङिमयनोमें अपूर्ववरण और अनिश्वविकरण, हैन होनों गुणस्थानोमें उपसामक क्षेत्र व्यक्त गुण्या नार्यकाण कार आनश्यकाल हैन होनों गुणस्थानोमें उपसामक क्षेत्र व्यक्त स्थापकाल कार्यकाल कार्यकाल कार्यकाल कार्यकाल कार्यकाल कार्यकाल का

उपद्यामकोन क्षपक्र जीव सम्यानमुणित है ॥ २५९ ॥ धपरोम अनुषक्र और अनुस्तामक नप्रमचमयन सरयानगुलिन हैं॥ २६०॥

<sup>।</sup> सदमाउद्यादन सामापित कंदापरथायनग्राद्धसप्तनु "चोहपद्धसप्तार्वस्य । स कि ए द हे स्वयम्बा*। सस्त्रेदानाः । स*्वि १ ८

सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुहा त चेव ॥ २४८ ॥

सुवोज्झमेद ।

सजोगिकेवली अद्ध पहुच सर्येन्जगुणा ॥ २४९ ॥ इदे। १ एगसमयादो सचयकालममृहस्म सर्येन्जगुणनुगलमा।

अप्पमत्तसजदा अवस्ता अणुवसमा सरोज्जगुणा ॥ २५० को गुणगारो १ सरोज्जममया। एत्य ओषकारण चितिय उत्तरन।

पमत्तसजदा सर्वेज्जग्रणा ॥ २५१ ॥

को गुणगारो १ दोष्णि रूपाणि । पमत्त-अप्पमत्तसज्ञदृष्णि सञ्जरयोदा उवसमसम्मादिद्दी ॥२५ इदो १ अशेष्ठदुचनचयादा ।

सङ्यसम्मादिद्वी सरोज्जगुणा ॥ २५३ ॥ सम्बर्गेम स्वोगिकाली और अयोगिकाली निम ये दोनों ही मनेवरी व

त्तरपात्र प्रसाम क्षेत्र आरे अया। तुल्य और पूर्विक अमाण ही हैं ॥ २४८ ॥

> यह सन सुनम है। सबतोंने सपोनिकेरली सचयकालकी अपेका सल्यातगुणित हैं॥ २४९ स्वॉकि, दक समबर्ग अपेका सचयकालका समूह सल्यातगुणा पाया नात सबतोंने मयोगिकेरली निर्नोने अक्षणक और अनुषदानक अक्षमन्त्रवर्

सप्यातगुणित है ॥ २५० ॥

गुणकार क्या हूँ शिष्टात समय गुणकार है। यहापर राशिक भोषक स होनेका कारण जिल्हान कर कहना व्यक्ति । इसका कारण यह है कि दानों स्थान सपम मामान्य ही जिज्ञाति है (बाला सुर न ८)।

मयतोमें अत्रमचनयतोमें प्रमचनयत् अति संख्यात्वुणित है ॥ २५१ ॥

गुणकार क्या ह "दा रूप गुणकार है। मयनोमें प्रमत्तमयन और अप्रमत्तमयन गुणस्थानमें उपग्रममध्यम्हिः

स्वरें क्या दे ॥ २५२ ॥ स्वरों हे उत्तर स्वराज्य

क्योहि, उनका सचयकाल अतमुद्धन ह । मदनोमें अमनभयन और अप्रमन्तमयन गुणसापम उपग्रमसम्पराहिर

धाविक्यम्पर्वाष्ट्र नीत्र सरवात्रमुणित्र है ॥ २५३ ॥

```
ا، د، ۶۹۰ ]
                                  भपानहुमाणुगने संजद-अपानहुमपुरुवर्ण
                    इरा ! पुन्तरोडिसचयादो ।
                  चेदगसम्मादिद्वी सरोज्जगुणा ॥ २५४ ॥
                                                                                1 $21
                 एव तिस्र अद्धासु ॥ २५५ ॥
                सन्बत्योचा उनसमा ॥ २५६ ॥
                ख्वा ससेन्नगुणा ॥ २५७ ॥
               एराणि विञ्जि नि मुत्ताणि सुगमाणि ।
              सामाइयच्छेदोवड्डावणसुदिसजदेसु दोसु अद्वासु जनसमा पने
      सणेण तुला थोवा' ॥ २५८ ॥
            खना सखेजजगुणा ॥ २५९ ॥
           अप्पमत्तसजदा अवस्वना अशुनसमा सखेज्जगुणा ॥ २६० ॥
           क्योंकि, उनमा सचयकाल पूरकोडी वर 🕯 ।
          संवर्धामं प्रमचलयत और अग्रमचलयत गुणस्थानमं धाविकमस्यग्रान्दियोते
   वेदरमम्पारिः जीर सर्यातगुणित है ॥ २५४॥
         प्योकि, वेदन सम्याचीयवें सायापरामिक सम्यस्य होता है ( जिसकी माप्ति
  वल्य है)।

    इसी प्रकार सचतोंमें अपूरकरण आदि वीन गुणस्थानोंमें सम्यक्तसम्बन्धी

 अल्पवहत्त्व है ॥ २५५ ॥
       .
उक्त गुणसानोंमें उपग्रामक बीउ मबस कम हैं॥ २५६ ॥
      उपज्ञामसँम ध्रपः नीउ सम्यातमुखीन हैं ॥ २५७॥
      य तीनों ही सूत्र सुगम हैं।
     सामाधिक और एदावस्थावनायुद्धिमयनोमें अपूर्वकरण और अनिश्वाधिकरण,
प्रामापन जार छन्।परपाणा अञ्चलका विश्व कर्मा जार जार जार प्रापकरण
ते दोनों मुनस्थानोमें उपसामक तीर प्रवस्ती अपन्ना तुस्य जार अस्य है।। देपटा।
   धपरोम अभपक और अञ्चरद्यामक अप्रमचमयन सरयानमुज्जित हैं॥ २६०॥
   , सप्याद्रवादन हाक्षाविक संदोष्णायनगाञ्चलपुत्र काहण्यक्षवद्यानुष्णक्ष्याः। स वि १ ०
  हे अम्बता सस्तव मा । छ छि १ ८
```

[ १, ८, २६

पमत्तसजदा सखेनगुणा ।। २६१ ॥

एदाणि सुचाणि सुगमाणि ।

पम्त्-अपमत्तसजद्हाणे सव्वत्योवा ववसमसम्मादिही ॥२६२

इरो <sup>१</sup> अतोष्रहुत्तसचयारो । सङ्यसम्मादिद्री सस्वेज्जगुणा ॥ २६३ ॥

पुन्यरोडिसचगारी । वैदगसम्मादिही ससैज्जगुणा ॥ २६४ ॥

वर्गातमापञ्च तस्ववञ्चना । स्रभेवममियसम्मचारो । एव दोसु अद्भासु ॥ २६५ ॥

सव्वत्यावा उवसमा ॥ २६६ ॥

स्ता ससेज्जगुणा ॥ २६७॥ एराणि विष्णि रि सुचाणि सुगमाणि ।

अप्रमचमयवाँसे प्रमचमयव सन्यावगुणिव ई ॥ २६१ ॥

वे दश सुनम है। सामापिक और छेदोपस्थापनागुद्धिययतोंमें अमससयत और अत्रमससयत गुण

स्थानमें उपगुमनम्मारिक जीत सबसे रम हैं ॥ २६० ॥

क्योंकि, उनका सवयकार अत्वद्धत है। सामायिक और छेटीयस्थायनागुद्धिययतोंने प्रमत्तस्यत और अप्रमत्तस्यत गुण

सामायक आर छरायस्थापनाराद्वययताम त्रमस्यय जार अभगवन्य उ स्थानमें उपरामनस्यादियोंने शायिकमस्यरिह जीत सरयात्गुणित है ॥ २६२ ॥ स्याहि, उनका मध्यकार प्रयोगी पर है।

सामिक और छेनेक्सापनानुहित्यको समस्यक्त और असम्बन्धव सन् सामिक और छेनेक्सापनानुहित्यको समस्यक्त और असम्बन्धव सन् सामि सामिकसम्बन्धियोंने वेदरमाध्यहित्र और सन्यानुशील ६॥ २६४॥

स्वानम् शापिकायमधारयाम् वद्रमायगरारः जात् मारयान्ताम् ६ ॥ १५० ॥ स्वाक्ति, उद्दर्शस्यगरारियाँक शायायदासिक सम्यक्तर हाता है (जिनही बार्कि सुरुव है)। स्मी यहार उक्त जीसोंहर अपूर्यहरण और जीनप्रविकरण, रन दोनों गुणस्पानीन

मम्परूपम्पन्धः अस्परहृत्यः है ॥ २६५ ॥ उन्हें बीरोंने उपग्रामकः मरसे क्रम है ॥ २६६ ॥

उपयानहींने धपह मेल्यातनुतित है ॥ २६७ ॥ है केंनो ही गर गमन है ।

य वाना हा गृष गुगम है। १ प्रमुख १५नग्रम । १ वि. १, ६

```
E & 308 7
                                वप्पाबहुमाणुममे सनद् अप्पाबहुमएरूवण
                 परिहारसादिसजदेसु सन्तरथोवा अपमत्तसजदा' ॥ २६८ ॥
                पमचसजदा ससेन्जगुणा'॥ २६९॥
               को गुणगारी ! दो स्तावि।
              पमतः अप्पमत्तसजबद्वाणे सञ्चत्योवा सङ्यसम्मादिद्वी ॥२७०॥
              इदो ? सहयसम्मचस्त पडर समनामाना ।
             वेदगसम्मादिद्वी सस्रेज्जगुणा ॥ २७१॥
            हुदा ? राजोगसमिपसम्मचस्त पउर सभगदा । एत्य उवसममम्मच पारिप,
       व बामेण विणा परिहास्तुद्धिः जमस्य समरामावा । ण च वेचियराख्यसमसम्म-
     वस्तारहाणमस्ति, वण परिहास्तादिसनमण उनसमसम्मवस्त्रारुदी होज ? ण व
    पिंहित्सिद्धितमगढहतस्य उत्तममत्तरीचढणहुः दत्तणमोहणीयस्तुत्तामणः पि तमरहः
   जेणुनसमधेडिम्ह दोण्ड पि सञ्जोगा होज ।
         परिद्वारपुद्धिनयर्वोमें अन्नमत्तस्यन जीर सबसे क्रम हैं ॥ २६८ ॥
        यह स्व स्वाम है।
        पिद्वाराज्ञिस्वर्वाम् अन्नमपस्वयवास श्रमचत्वयव सरयावपुणित है ॥ २६९ ॥
       शुणकार क्या है ' दा कर गुणकार है।
      पीरहारगुद्धिसयतोमें प्रमचसयत और अग्रमचसयत ग्रुणस्थानमें धारिकसम्य
दृष्टि जीव सबस बम है ॥ २७० ॥
     क्योंकि शायिकसम्पक्तवका प्रमुख्तास हाना समय नहीं है।
     पिद्वाराद्विमयनोमें प्रश्वसयत और अप्रश्वसयन गुणस्थानमें धाविकसम्य
हिपास बद्दनम्पारहि जीव मन्यातगुणित हैं ॥ २७१ ॥
    क्यांहि शायापगनिकसम्यक्तवका अनुस्ताक्ष हाना सभव है। यहा परिवारगुर्ज
उमें उपनामसम्प्रकृत नहीं हाता ह प्योंकि नीस वचन विना परिहारगुनिस्तमस्य
समय मही है। सार न उतन बाल तब उपनाससम्बद्धान मयस्थान स्वा
्रमत् क परिवारमुजिसयम्ब साम् उवनामसम्बक्तको उपसमित व सकः
यात यह ह कि परिहारपुर्धिस्वयक्का नहीं धाइनवाल जीवक उरणसंध्योगर
ित्य रूपानमाहनीयचमका उपपामन हाना भी सभव नहीं है जिसस कि उपपाम
उपनासस्यक्त्व भार परिदारणुजिसयम हत शर्वाका भी सवाम द्वा सक ।
 परिहारक क्रियतीं अंत्रमतं व प्रथल क्रियंक्राच्याः स
```

[ {, सुहुमसांपराइयमुद्धिसजदेमु सुहुमसापराइयउपमा

॥ २७२ ॥

जधानसादविहारसुद्धिसंजदेसु अक्साइमगो ॥ २७४

वधा अञ्चारंगमणापहुग उत्त तथा बहानखादिवहारमुद्धिसवनाग पि

मिदि उच होि ।

सजदासंजदेसु अपावहुअ णित्य ॥ २७५ ॥

ण्यपदत्ताहा । एत्य सम्मत्तव्यापद्वय उन्चहे । त जहा-

द्र ॥ २७३ ॥

संजदासजदट्टाणे सव्यत्वोचा सहयसम्मादिट्टी ॥ २७६

बदो है संक्षेत्रज्ञपमाणचारो ।

ब्ह्मसाम्परायिक्युद्धियवरोंमें यहमसाम्परायिक उपद्यानक वी 学川 マレマ 川

क्योंकि, उनका प्रमाण चीपन है।

ब्रह्मसाम्परायिकपुद्धिसयरोमें उपनामक्रीन अपक जीव सरस

गुजकार क्या 🕻 ' दे। ऋष गुजकार 🛊 । यथाग्यार्वादहारगुद्धियवर्तेमे अस्परनृतः अक्ष्यापी जीर्वेके ममान है।

जिस प्रकार अक्ष्याची जार्जोका अस्पत्रहुत्य कहा है, उसी प्रकार प

विद्वार पुद्रिस्पर्तीका भी अस्पवहुत्व करना चाहिए, यह अध कहा गया है। सपनासपन जीनोंमें जलपाहुल नहीं है ॥ २०५॥ क्योंकि, खबतासबत जागेक एक हा गुपस्मान होता है। यहापर स

सम्बन्धा मरावरून्य बहुत हैं। यह इस इस प्रकार ह-मयनामयन गुगन्यानमें कायिक्रमन्यन्दष्टि जीत मुचम क्रम ई ॥ २०६

क्योंकि, उनका प्रमाण संस्थात 🗊 🕻 । र मुध्यसम्बर्गाणुद्धिसाम्बु द्रपद्धस्य स्वयस्य सम्बद्धास्य । स. नि. १. ८ र सम्भागित प्रदेश प्राप्तक प्रमान । अपने स्म रशास्त्री स्टाउन स्ट्यापा । स सि १, ६

६ श्रह्मात्राहरूम् बन्दास्टस्ट्रबर् । व. वि. ६, ८

इदो ? चडराणापमाणचाडो । स्त्रा संसेज्जगुणां ॥ २७३ ॥ को गुणगारी ? दोप्णि स्वाणि ।

```
<sup>१</sup>, ८, २८१ ] अप्पानहुगाणुगमे समहासम्बद-असन्बद-अप्पानहुगणुरुनण
                <sup>उवसमसम्मादि</sup>ही असल्लेग्जगुणा ॥ २७७ ॥
                को गुणमारो । पछिदोवमस्त असरोजनिहमामो, असराजनाणि पछिदोवमस्त
         बगामुलाणि ।
              वेदगसम्मादिद्वी असस्रेन्जगुणा ॥ २७८ ॥
              षा गुणमातो १ श्रावित्याच असंपेजबिदमानो । कारण जाणिद्रण यत्तकः ।
             असनदेसु सन्बत्योवा सासगसम्मादिड्डी'॥ २७९ ॥
            इतो ? छान्छियसच्यादो ।
           सम्मामिच्छादिही सखेज्जग्रणा' ॥ २८० ॥
           इसे ! ससम्बागतियसचयादो ।
          असजदसम्मादिट्टी असखेन्नग्रणा' ॥ २८१ ॥
         हो गुणमारो १ आवालयाण असंविजादिभागी । इसे १ सामानियास ।
        स्परात्तंपच गुणसानमें धाविरमध्यग्दृष्टियोंसे उपग्रमसम्पर्दृष्टि जीर असस्यातः
 गुणिव हैं ॥ २७७ ॥
       प्रणार क्या है। पन्यापमका असल्यातचा भाग गुणकार है, जो पन्योपमके
 भतक्यात मधम वगमुल्यमाण है।
      ा प्रचार क्षां दूर महाज है ।
सरवासपत गुणस्थानमें उपसमसम्पादियोंसे वेदक्सम्पादिए असल्यातगुणित
i 11 200 11
     गुणहार दया हु ? आवलांका असक्यातवा आग गुणकार हूं। इसका कारण
निकर बहुना चाहिए। (दस्ता सूच न २०)।
    असरवॉमें मामादनसम्यग्हिए तीर मबम क्य है ॥ २७० ॥
    क्योंकि उनका साजवकार छह आवर्रामात्र है।
   असपतीम मामारनमस्पार्टिश्याम मस्पिमध्यादृष्टि जीउ मरपानगुणिन
260 11
  प्यांकि उनका सञ्चयकार सक्यात वावर्राप्रमाण है।
 अस्पतोम मध्यभि पाददियोम नम्यतमध्यर्टि तीन अमः पानगुणित
168 11
गुणकार क्या ह ' भाउनीका असस्यातवा आग गुणकार है क्यांकि वह
रै अस्पतपु सबत स्नावा मामादनस यष्टश्याम वि ः
: सम्यन्तिष्यारध्य सन्यग्द्रणा । सः वि १
अस्यतसम्यादष्टया-सक्षयमणा । सः नि १ ८
```

३२८] उक्खडागमे जीवदाय

सुहुमसांपराइयमुदिसजदेसु सुहुमसांपराइयउनसम ॥ २७२ ॥

उदो १ चउरणापमाणचादो । खवा संखेजजगुणां ॥ २७३ ॥

को गुणगारा ? दाेच्चि स्तावि ।

जधानसाद्विहारसुद्धिसंजदेसु अक्रसाहभगो ॥ २७१

जवा अमार्रणमप्पारहुग उच तथा जहाम्खाद्विरहारसुद्धिमजदाण

मिदि उत्त होदि।

सजदासंजदेसु अपावहुअ णित्यं ॥ २७५ ॥

एयपद्वादा । एत्य सम्मवर्णानद्वत्र उच्चेट । त बहा-

सजदासंजदट्टाणे सम्बत्योवा खइयसम्मादिट्टी ॥ २७

क्रो १ ससेज्जपमाणचारो ।

ब्रह्मसाम्परायिर नुद्धिसयतोमें मूह्ममाम्परायिक उपद्यामक 省11 202 11

क्योंकि, उनका प्रमाण चौपन है। ब्रह्मसाम्पराधिकशुद्धिस्परों ने उपग्रामकोंन अपक और म

दें ॥ २७३ ॥ गुजकार क्या 🖁 ' दा रूप गुजकार है।

ययाच्यातिहारगुद्धियवोमें अस्परतृत्व अस्पायी जीशेंके ममान जिस प्रदार बद्यापी जार्जीका अलाउदूत्य कहा है, उसी प्रकार विद्वारणुद्धिसयनोका भी अस्पवदृत्व करना चाहिए, यह अध कहा गया 🕻 ।

मयतामयत जीवोंमें अस्परहुत्व नहीं है ॥ २०५॥ क्योंकि, सथनामयन आर्थेक एक ही गुणस्थान हाता है। यहापर

मम्बाधा बरावदून्य बहन हैं। यह इस इस प्रसार ६-मयनामयन गुणन्यानमें वाविद्यमम्यग्रहि चीत्र मचन द्रम हैं॥ २५ क्यों है, उनहा प्रवाध संस्थात हो है।

र मुक्तरे मा उप देवदरणु द्वाधन ६ प्रश्ना सम्बद्धा । स. नि. १. ८ र स्टाक्-१९ राग प्रदेशनान्तु त्यक्र-१टवायन्त्रः श्चित्रद्वारा सक्ष्यप्रमा । अपूर्ण

Le ferferist tent er in fe t.

1, 6, 769 ] अप्पाबहुमाणुगमे चदुदसाणि-अप्पाबहुमपरत्वण

द्सणाणुगादेण चनस्तुदसाणे-अचनस्तुदसणीसु मिन्छादिद्विष जाव सीणक्सायवीदरागछदुमत्या ति और्घ ॥ २८६ ॥

वषा ओपन्दि एदेसिमप्पावहुन पर्स्विद तथा पत्य नि पर्स्तेदन्त, विससाभा विसेसप्रत्वणहुमुचरमुच मणदि-णवरि चम्खुदसणीसु मिन्छादिडी असलेज्जमुणा ॥ २८७॥ को गुणनाता १ पद्सस्त असरोजनादिमानो, असलेज्वाओ सडीको, तेडीव

अमारोज्यदिभागमेचाओ । इदो १ सामाविपादो । ओधिदसणी ओधिणाणिभगों' ॥ २८८॥

केवलदसणी केवलणाणिभंगों'॥ २८९॥ दो वि सुचाणि सुगमाणि।

एव दसण्यगण्या समता । दर्धनमार्गणाके अनुवादस चह्यदर्धनी और अचह्यदर्धनी जीगोंमें मिध्यारिस तेरर श्रीवक्सायवीतराग्रहस्य गुणसान तक अरुवबहुत्य औयके समान है ॥ २८६ ॥

विस महार भागम हत गुणस्थानवर्ती जीवाँका सरवबुत्व कहा है, उसी महार रहातर भी बहुता वाहित् क्योंकि, हाताँसे बोह विस्तवता हुत है। अर वाहराती बीयमं सम्भव विशेषताक प्रहृतक वश्नक लिए उत्तर सूच कहते हैं— विजयता यह है कि वसुदर्शनी जीवोमें असपतमस्पर्धियोग निभ्याहिट सिल्यावगुणिव हैं ॥ २८७ ॥

ग्रीणकार क्या ह ? जगमतरका असंस्थातयां आग गुणकार है जो असंस्थात भिविधमाण है। य जमभविषां भा जमभवाङ भारत्यातव भागमार है। सका

अवधिद्द्यनी वार्वोहा अन्यबहुन्व अवधिज्ञानियोह ममान है ॥ २८८ ॥ रवलदर्मनी जीरोक्ता अन्तवबृहु व क्रक्टनानियोक्न समान है ॥ ---९ ॥ य दानों ही मूत्र सुगम है।

इस प्रकार द्वानमामणा समाप्त हुई। र दर्धनानुसादन एक कार्य र अन्यासम्बद्ध

t after maintain

मिच्छादिद्री अणंतगुणा ।। २८२ ॥

को गुणगारो ! अमनसिद्विष्टि अणनगुणो, मिद्रेहि नि अणनगुणो, अननानि सन्दर्जीनसमिपदमनगमुलाणि । सुद्रा ? मामानियादा ।

असजदसम्मादिद्विद्वाणे सव्वत्येवा उवसमसम्मादिद्वी ॥२८३॥ कदो १ अतोग्रहचसचयादो ।

खइयसम्मादिट्टी असलेञ्जगुणा ॥ २८४ ॥

इदो है सागरोपममचयाडी । को गुजगारी ? आवित्याण असलेज्बिद्माणा कदो ? सामावियादो I

वेदगसम्मादिट्टी अससेज्जगुणा ॥ २८५ ॥ को गुणगारो १ आनिखयाण असखेजनिमागो । कृदो <sup>१</sup> मामानियादो ।

एव सञ्चनमध्यणा समचा ।

असयतोंमें अस्यतसम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगुणित हैं ॥२८२॥ गुणकार क्या है ? अमन्यविदांसे अवन्तगुणित और सिदांस मी अनन्तगुणि राधि गुणकार है, जो सर्व जीवराधिक अनन्त प्रथम वर्षमुख्यमाण है, क्योंकि, वर

स्यामाधिक है। असयतोंमें अभयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें उपग्रमसम्यग्दृष्टि जीव सबसे क्र

है ॥ २८३ ॥

प्यांकि, उनका सचयकाल अन्तर्महत है।

असयतोमें असयतमम्पग्दष्टि गुणस्थानमें उपग्रमसम्पग्दान्तियोंसे धापिकसम्प ग्दप्टि जीउ असरस्यातगुणित है ॥ २८४ ॥ क्योंकि, उनका सचयकाळ सागरापम है। गुणकार क्या है ' झाउर्जाका मस

स्यातवा माग गुणरार है, क्योंकि, यह स्थामाविक है।

असपतोमें अमयतम्म्यग्दष्टि गुणस्यानमें शायितसम्यग्दियासे वेदस्याय ग्दरि जीर अमग्यात्गुणित है ॥ २८५ ॥

गुणकार क्या है ? आवर्रीका असक्यातमा माग गुणकार ह, क्योंकि, यह स्यामाधिक है।

इस बहार स्वममायणा समाप्त हुई।

६ विष्यादृशानन्तरुषाः । सः वि १, ८

```
1, 00 $ 13.5
               अप्पाबहुगाणुगमे तेउ-पम्मटस्सिय-अप्पानद्वापस्रवण
    सम्मामिन्छादिद्वी सखेज्जग्रुणा ॥ ३०४ ॥
    का गुणगारो ? सरोज्जा नमया ।
   असजदसम्मादिटी अससेजगुणा ॥ २०५॥
   को सुषमासे ? आवलियाए अससेजनदिभागा ! सम सुनोज्य ।
  मिन्छादिद्दी अससेन्जगुणा ॥ ३०६ ॥
```

को गुणनारो ? पदरस्त अमेखिनजदिभागी, अमलनजाभा महीभा, मेहा असंखेडजादिभागमेचाओ । को पढिभागा १ पणगुलस्म अमन्त्रज्ञदिमागा, अमन्त्रजानि पदरगुलाणि । असजदसम्मादिद्धि सजदासजद पमच अप्पमचमजदद्वाणे मम्मच-षावहुअमोघ ॥ ३०७ ॥

वधा ओपस्टि अप्ताबहुअमेदेनि उच सम्मच पढि, तथा एप सम्मचप्तरहुमं वचव्यमिदि वृत्त होह।

वैज्ञोतेङ्का और पद्यतेङ्यावालोंने सामादनमञ्च दृष्टियोंन मञ्चि सम्पादार्षः ४.१ बरुयातमुणित है ॥ ३०४ ॥

गुणकार क्या है। सक्यान समय गुणकार है। वैज्ञोलेच्या और पद्यलेक्यावालीमें मम्यामिष्यादृष्टियाम अभवतप्रम्य दृष्टि और

असाच्यातगुणित है ॥ ३०५ ॥ युणकार क्या है। आवरीका असल्यातवां आग गुणकार हा एक एकाध

तेजालच्या और पद्मलच्यारालोंने अमयनमञ्चाद्दश्योग निष्टाद्रांण 🎜 🕻 अमञ्चातमुणित है ॥ २०६ ॥

युष्पवार क्या है ? जगगतरका असम्यातचा आग गुष्पवार है । जनभावाह भवस्यावह भागमात्र भवस्याव जगभयांत्रमाय है। शावनाय हरा है ' स्व गुण्हा धरंक्यातपां भाग प्रतिभाग ह जा असच्यात प्रतरागुळस्माच हा वंबालेखा और पद्मल्याशालीमें असपतमन्य दाष्ट्रि सदण्यदन द्रवस्तदन वीर अप्रमचर्तपत शुणस्थानमें सम्पनत्वनम्य भी अन्तरहुत्व अपद नवान है। १००।

जिल प्रवार भागमें इन गुणस्थानाका लाग्यक्यसम्बद्धाः अन्तवरूच बहा ह वी महार बहुपर सम्पन्त्यसम्मा मत्त्रवृत्व बहुत ब्राहर, वह बद बहा दरा है।

वेदगसम्मादिद्री असरोज्जग्रणा ॥ २९९ ॥ को गुणगारो ? आनिलयाण असरोजनदिमागी।

तेउहेस्सिय पम्महेस्सिएम् सब्दत्योवा अपमत्तसजदा ॥३००॥ द्धो १ सरोज्जपरिमाणचाडा ।

पमत्तसजदा सरोज्जगुणां ॥ ३०१ ॥

को गुजगारो १ दो रूपाणि ।

सजदासजदा असखेज्जगुणा' ॥ ३०२ ॥

को गुणगारो ? पलिदोरमस्य असरोजनविभागो, असरोजनाणि पलिटावसपढस-बग्गमूलाणि ।

सासणसम्मादिही असरोज्जगुणा ॥ ३०३ ॥

को गुणमारो है आविलयाए जनखेजनिहमागी । उद्दे ? मोहरमीमाण-मणक्कुमार-माहिदरासिपरिग्गहाडो ।

कापोतलेक्यात्रालों में अस्यतमम्यग्दृष्टि गुणम्यानमें वायित्रमम्यग्दृष्टियोंसे नेदकः सम्यग्रहि जीन असरयातगुणित है ॥ २९९ ॥

गुणकार क्या है ? आवर्लाका असद्यातवा नाग गुणकार है ।

तेजीलेश्या और पद्मलेश्यातालोंमें अप्रमत्तनपत जीत नतसे दम हैं ॥ ३०० ॥ फ्यॉरिक, उनका परिमाण सरवात है।

तेनीलेड्या और पचलेड्यानालोंने अन्नमत्तस्यतोंने न्रमत्तन्यत जीन मख्यातगुणित [[ 308 || F

गुणकार क्या है ? दें। रूप गुणकार है ।

वेजोलेक्या और पद्मलेक्यातालांमें प्रमत्तमयतांसे सयवासयत जीव अमख्यात-गणित हैं ॥ ३०२ ॥

गुणकार क्या है <sup>१</sup> पत्यापमका असल्यातजा भाग गुणकार है, जो पत्योपमके

भसक्यात प्रथम वगमूलप्रमाण है। तेनोलेक्या और पश्चलेक्यामलोंमें सयतासयतोंसे सासादनसम्यग्दृष्टि जीव

असख्यातगणित है ॥ ३०३ ॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असख्यातवा भाग गुणकार है, क्योंकि, यहा पर सीधम रेशान और सनाकुमार माहे द्र कन्यसम्य घी देवदाशिका प्रहण किया गया है।

१ तेज पष्टेश्यानी सनत स्तांका ध्यमता । स नि १ ८

<sup>२-२० । ४। ४।६४।।</sup> धा घणमुलस्य असस्त्रज्जदिमामा, असंस्**रापि** ..... अन्तराज्ञात्रा महोत्रा, मेहार असजदसम्मादिद्धि सजदासजद पमच अप्पमचनजदङ्घणे नम्मच षावहुअमोध ॥ ३०७ ॥ जेपा ओएरिह अप्पाबहुजमदीन उत्त मन्मच पढि, तथा एक मन्मचप्पाहुर्य वचनमिदि वृत्त होह। वेत्रातस्या और पद्मतस्यावालोंचे सामादनमम्य दृष्टियोन मम्पर् मध्यादि और सर्व्यावगुर्वित हैं ॥ ३०४ ॥ गुणकार क्या है ! सक्यान समय गुणकार है । वैज्ञातिस्या और पपतस्यावालोंने मन्यामिष्यादृष्टियान अन्यत्रसुद्धः दृष्ट और असमयातगुणित है ॥ ३०५ ॥ युषकार क्या है ? आवरीका असक्यातवां भाव गुषकार है। एक एकाथ तेवालन्या और पद्यलन्यानार्गेमे अस्यमस्वयस्तिहराम सिरुदाष्ट्र 🗣 🚑 अमरपातगुणित है।। ३०६॥ गुणकार क्या हु , जगामरका आस्थामचा आस गुणकार हु जा जरानका धेवनार अध्यक्षात जाभाषामा है। सावतात क्या है स्वीतना धसक्यातमां आग प्रतिभाग ह जा असम्बाह प्रतरागु रहसाक ह नवाण्या और वहत यादालामें अमहनवहद हाष्ट्र मदमनेदन हदवहदन भीर अप्रमाणनंपन गुजरपानमें सम्यक्ष समस्य भी क परतु व को एड महान है । जिस प्रकार भाषम इत गुणस्थाताका सम्बद्धन्तमः कर्णाः कर्णस्थः व धनः ह 

11 306 11

सगयमेद ।

उदो ? चउउण्णपमाणचादो ।

समा संबेज्जगुणां ॥ ३१० ॥

अडुचरसदपरिमाणचाडो ।

सगममेद ।

एद पि सगम ।

अपेक्षा तस्य और अस्प ई ॥ ३०८ ॥

यह सूत्र स्वम है।

美 11 306 11

क्योंकि, उनका प्रमाण बीपन है।

\$ 11 380 H

फ्योंकि, उनका परिमाण एक सी बाठ है।

यह सूत्र सुगम है।

यह सूत्र भी सुगम है।

• इहरशानी स्थत स्ताध व्यवस्थ । स सि १, ८

उवसंतकसायनीदरागठदुमत्या तत्तिया चेव ॥ ३०९॥

स्तीणकसायवीदरागउदुमत्या तत्तिया चेव ॥ ३११ ॥

सजोगिकेवली पवेसणेण तत्तिया चेव ॥ ३१२ ॥

सजोगिकेवली अद्ध पड्डच सखेज्जग्रणा ॥ ३१३ ॥

गुङ्गलेक्यावालोंमें अपूर्वकरण आदि वीन गुणस्थानोंमें उपद्यानक बीव प्रवेषकी

शुरूलेश्यातालोंमें उपद्मान्तरूपायनीतरागडवस्य जीन पूराक प्रमाण ही

पुष्टलेक्यामलोंमें उपधान्वरपायनीतरागळबस्तोंसे क्षपक जीन संस्थातगुणिव गुरूलेस्यात्रालोंमें भीणस्पायतीनसगउवस्य जीत पुत्रान्त प्रमाण ही है।।३११॥

गुरूलेस्यातालोंमें मयोगिकेतरी प्रतेगकी अपेक्षा पुत्रान्त प्रमाण ही हैं ॥३१२॥

गुक्रलेस्या गरोंमें सयोगिरे गरी सचय रास्त्री अवेधा मेरव्यातगणित है ॥३१३॥

२ क्षपका सक्षपप्रणा । स ति १,८ ३ सपागकताध्यः सक्षपप्रणा । स ति १,८

को गुपगारो ! ओपविडो ।

अप्पमत्तसजदा अक्खवा अशुवसमा सलेब्जगुणा' ॥ ३१४ ॥

को गुणगारो ! सखेज्जसमया । पमचसजदा सखेजजगुणा' ॥ ३१५ ॥

क्षे गुणगारी ? दोण्णि स्वाणि ।

सजदासजदा अससेन्यगुणा' ॥ ३१६ ॥

को गुणगारी ? पलिदोवमस्त अमखेजबदिमागी, असखेजबानि परिदोवमप्रम-

बगामूलाचि ।

सासणसम्मादिद्री असखेउजगुणा' ॥ ३१७॥ को गुणगारी । जावतियाय अनेखेज्जदिमागी ।

सम्मामिन्छादिद्वी संखेज्जगुणा ॥ ३१८ ॥

धुणकार क्या है । ओयमें बतलाया गया गुणकार हो यहांपर गुजकार है ।

"उन्न लेश्पाबालोंमें संयोगिकवली जिनोंने अधापक और अनुषदामक अनमचन्नवन जीन साम्यावगुणिव हैं ॥ ३१४ ॥

गुणकार पया है। सक्यात समय शुजकार है।

<u> प्रहारपागलों सम्बन्धस्यतीत प्रमुखनयत और संख्यातपुष्टित है ॥३१५॥</u> गुणकार क्या है है हो कप गुणकार है है

<u> १४६६॥</u> गुणकार क्या है ? चल्यावमका असक्यातको आच गुणकार है जा क्याक्सक

भराज्यात प्रथम वर्गम्लप्रमाण है। पुद्धते पावारोमें सपतामयतीन मानाइनमध्यर्टीह और अमस्दात्राधन

E 11 370 11

रोजबार क्या है , मांवर्धाका मानव्यामक पान ग्रेमकार है

पुष्टलायावालीमें सामाइनसध्यादाष्ट्रयाँम मन्यायध्यादाष्ट्र श्रीव मन्यायक र्ध । ३१८ ॥

S WENTREN GOGGENT | # =

SHELL SERVE AS BOSSING - ENTINE PERS PRESENT

को गुणगारो १ संखेज्जा समया ।

[मच्छादिट्टी असंदेरज्जगुणा ॥ ३१९ ॥
को गुणगारो १ आविष्याए जर्मग्रेज्वदिमायो ।

असजदसम्मादिट्टी सर्दोज्जगुणा ॥ ३२० ॥
आरणच्चुरतिस्स पद्याणचपियपणारो ।

असजदसम्मादिट्टी एगे सब्बत्योचा उचममसम्मादिट्टी ॥ ३२१ ॥
इरो १ अतोग्रहुचसचवारो ।

खहयसम्मादिट्टी असप्रेज्जगुणा ॥ ३२२ ॥ को गुणगारो १ आग्रह्मयाए असरोज्जदिमागो। वेदगसम्मादिट्टी संखेजजगुणा ॥ ३२३ ॥

खओदसमियसम्मत्तादो ।

गुणकार क्या है ? सच्यात समय गुणकार है । शुक्रलेस्पावार्जेमें सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंमें मिथ्यादृष्टि जीन असग्यातगुणित

हैं॥ ३१९॥

गुणकार क्या है ? आवलीका असस्यातवा भाग गुणकार है।

शुक्त लेक्या नालों में मिय्यादृष्टियोंने जनयतमम्यग्दृष्टि जीन सस्यातगुणित

हैं || ३२० || क्योंकि, बहापर आरण अच्छुतकस्पक्षात्र भी देउराशिकी प्रधानता निर्माति है। गुक्रकेरयाजाजेंमें अस्पतमस्यादिष्टं गुणक्षानमें उपदामक्षस्यादिष्टं जीव मनसे

क्म है।। ३२१।।

पर्योकि, उनका सचयकाळ अन्तर्महत है।

शुरू छेरया गरोमि अस्यतमृष्यग्रहस्य गुणस्थानमे उपद्ममृष्यग्रहस्याति सापिकः सम्यग्रहस्य जीन अमर्प्यात्।।शित है ॥ ३२२ ॥

गुणकार क्या हूँ ? आवडीका असक्यातना माग गुणकार है।

शुक्टकेरपानालोंमें अस्यवसम्यग्दिष्ट गुणस्थानमें दाविक्रमम्यग्दियोंसे वेदक सम्यग्दिः सप्यावगुणित हैं॥ ३२३॥

पर्योकि, वेदकसम्बन्धारेयाँक शायापदामिक सम्बन्धा होता है ( जिसकी प्राप्ति सुरुभ है ) !

१ निष्पाद्ययोऽसस्यद्या । सः ति १,८ २ अप्रयुक्तसम्बन्धस्ययुक्ता (१) । सः ति १,८ सजदासजद-पमत्त-अप्पमत्तसजदद्वाणे ॥ ३२२ ॥

सम्मत्तपावहुगमोधं

2002 to 11

जधा एदिसमोपरिह सम्मचप्पाबहुम उत्त, तहा वचन्त ।

एव तिसु अद्धासु ॥ ३२५ ॥

सब्बत्योवा उवसमा ॥ ३२६ ॥

सवा ससेन्जगुणा ॥ ३२७ ॥

पदाणि तिन्नि वि सुचानि सुगमानि ।

एउ देस्सामगणा<sup>र</sup> समता ।

भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु मिच्छाइट्टी जाव अजोगिकेवारी वि ओघं ॥ ३२८ ॥

पत्य ओघअप्पाबहुअ अणुवाहिय उत्तवः ।

पुस्कतेष्टवाबारोंमें सयवासयत, प्रमचसपत और अप्रमचसपत गुणस्तानमें सम्पन्त्वसम्बन्धी अस्वबहुत्व जोपके समान है।। ३२४॥

जिस महार इन शुक्रशानोंका आधर्म सम्पन्नसम्बन्ध अपनपुरव पदा है,

वसी प्रकार यहावर भी बहुना व्यक्ति । इसी प्रकार गुक्तव्ययागर्गेमें अपूर्ववरण आदि बीन गुवस्तानोंने सम्पन्त

सम्बाधी जलपबहुत्त्व है।। ३२५ ॥ उक्त गुणस्थानोंमें उपणामक जीर मबसे कम है।। ३२६ ॥

उपप्रामरोम धपक जीर सरयातगुणित है ॥ ३२७॥

य तीनों ही सूत्र सुराम है ।

इस प्रकार लक्ष्यामार्गणा समाप्त हुई।

भन्यमार्गलारे अनुवादसे भस्यतिहोंने विष्यापिटने रहर अपाविहरूटी गुच स्थान तर जीरोंग अन्यवहुदर आपक मयान है ॥ ३२८ ॥

पहापर भोमसम्बद्धाः अस्पन्नस्य होततः और अधिकास सहस्य स्वाद

तत्प्रमाण 🜓 बहुना चाहिए।

Ξ.

**को गुणमारो ? संखे**ज्जा समया ।

मिच्छादिट्टी असंसेज्जगुणां ॥ ३१९ ॥ को गुणमारो १ आवित्याए असंसेज्जदिमागो ।

का गुणमारो १ आवरियाए असराज्ञादेगामा । असजदसम्मादिद्वी सरोज्जगुणा ॥ ३२० ॥

यारणञ्जुदराभिस्म पहाणचपरिपपणादो । असंजदसम्मादिद्विद्वाणे सन्वत्याचा उचसमसम्मादिद्वी ॥ ३२१ ॥

इरो १ जकेन्द्रसम्पारो । सङ्यसम्मादिट्टी अससेज्जगुणा ॥ ३२२ ॥

क्षेत्रपत्मापद्वा जतस्यज्ञानुमा ॥ २२२ को गुणगारो १ आमित्रपाए असरोजनदिशागो । वेदगसम्मादिद्वी सस्रोज्जगुणा ॥ ३२३ ॥

संज्ञातमान्द्रा (स्वज्जातुना । २०

गुणकार क्या है ! सच्यात समय गुणकार है । गुरू ठेरपारालोंमें मम्यग्मिन्यारष्टियोंसे मिथ्यारष्टि जीन असल्यातगुणित

गुरु उरवाशालाम मन्याम्यासायादाष्ट्रपास मिथ्यादार हैं ॥ ३१९ ॥ गुणकार क्या है ? बाउलीका बसक्यातवा भाग गुणका

गुनकार क्या है ? भाउठीका असस्यातया भाग शुनकार है। गुद्धनेदयातारों में मिथ्यादष्टियामे अमयतमम्यव्दष्टि जीत सस्यातगुणित हैं॥ २२०॥

क्योंकि, यहापर आरण अच्युनकरसम्बन्धाः द्वराशिको प्रधानता विविधन है। गुद्ध उत्थासार्वेने अनयनमध्यम्बद्धि सुणस्थानमे उपञ्चमक्षमस्बद्धिः जीत सर्वे

इन हैं॥ २२१ ॥ क्याँह, उनका मचयकार जातमहुन है। गुज्जे पात्रात्रोंस असपनमस्याद्दि गुणस्यानम उपगुसमस्यादित्याग्र वापिक सम्बन्धित जीव असपनमस्याद्दि गुणस्यानम उपगुसमस्यादित्याग्र वापिक सम्बन्धित जीव असस्यानगुणिन है॥ २२२॥

गुजहार क्या है ? बाउर्जहा उसक्यानमा भाग गुजहार है। गुक्तके त्यामाओं ने अन्यतमस्यारशि गुजहातानमें वाविष्ठमस्याराज्योग १८६ सम्पार्चा अस्थानम्बित है॥ देते ॥

क्यों इ. यहक्सम्बन्दाष्ट्रयोक आवापराधिक सम्बन्ध हाता है ( ब्रिसडी प्राणि सुटम है) !

१ प्रयाद्यास्था । इ.स. १,४ १ ज्यान्यास्थान्यास्था खना संखेजजगुणा ॥ ३३३ ॥ सीणकसायवीदरागछद्धमस्या तत्तिया चेव ॥ ३३४ ॥

सजोगिकेवली अजोगिकेवली पवेसणेण दो वि तुल्ला तत्तिया चैव ॥ ३३५ ॥

एढाणि सुचाणि सुगमाणि ।

सजोगिकेवली अद्ध पड्डच सखेज्जमुणाः ॥ ३३६ ॥ गुणगारो ओपसिद्रो, सहयमम्मचित्रीहृदमचोगीणमभावा ।

अपमत्तसनदा अनस्ता अग्रवसमा सरोजनगुणा ॥ ३३७ ॥

को गुणगारे ! तष्याओग्मसखेञ्जरूगाणि । पमचसजदा सरोजजगुणा ॥ ३३८ ॥

यो गुणगारा १ दो स्वाणि ।

-धापिकमम्पन्दस्टियोंमें उपद्मान्तरपापवीतरागडवर्गाम धपर श्रीह महत्तात्र

णित हैं ॥ ३३३ ॥ धीणरुपायबीतरागडपरच बुवेत्त प्रमाण ही हैं ॥ ३१४ ॥ सपीपोरंड रही और अधीपीर रही वे होती ही शुक्रपकर क्रीसा तस्य की

सपोगिकेरली और अयोगिकेरली, ये दोनों ही प्रवेशका अरेक्षा नुस्य और ज़ाक प्रमाण ही है ॥ ३३५ ॥

य सूत्र गुगम ह । संयोगिवेदरी नित्र सचयवालकी अपदा सरयातगुणित है ॥ ३३६ ॥ यहापर गुजकार भोच कपित ह क्योंकि धार्यकमम्बन्धक गहत सप्याव

यहापर गुणकार भीय कपित है क्यांकि शांविकसम्बद्धां कार्य स्थानिक स्थानि

सापिकसम्पारित्योमें अध्यक और अनुपदामक अध्यनवस्पर अन्य सन्यान पित हैं ॥ ३३७ ॥

गुणकार क्या ह 'अध्यमकायर्गोद याग्य सक्यातस्य गुणकार ह । धारिकमम्परस्थियोने अध्यक्तमयर्गोने धवक्यपत सीव सरुपात्र देव ॥ ३३८ ॥

. २२० ॥ - गुणकार क्या है ! हा कप गुणकार है।

## अभवसिद्धिएसु अप्पाबहुअ णित्यं ॥ ३२९ ॥ इदो ? एगपदचादो ।

एव मनियमगगणा समता ।

सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिट्टीसु ओधिणाणिभगो ॥ ३३०॥

जया ओधिणाणीणमप्पानहुग पहनिद, तथा एत्य पहनेदच्य । णतरि सजीनि अजोगिपदाणि वि एत्य अत्यि, सम्मचसामण्णे अहियाराटा ।

राइयसम्मादिद्वीस् तिसु अद्धासु उवसमा प्रवेसणेण तुला थोव

सुगममेद ।

॥ ३३१ ॥ तप्पाओगगसखेज्ज्ञपमाणचादो । उवसतकसायवीदरागछदुमत्या तत्तिया चेवं ॥ ३३२ ॥

अभन्यसिद्धोंमें अल्पवहुत्व नहीं है ॥ ३२९ ॥ पर्योकि, उनके एक मिथ्यादप्ट गुजस्थान ही दोता है।

इस प्रकार अव्यक्षागेणा समाप्त हुई। सम्यक्त्वमार्गणाके अनुपादसे सम्यग्हण्टि बीपोंमें अल्पपहुत्व अवधिव्रानियों।

समान है ॥ ३३० ॥

विस प्रकार शानमागणामें अवधिशानियोंका अल्पाहृत्य कहा है, उसी प्रकार यहापर भी कहना चाहिए। केवल विदोधता यह है कि संयोगिकेवली और अयागि केपली, ये दी गुणस्थानपद यहापर होते हैं, क्योंकि, यहापर सम्यक्त्वसामान्यकी भधिकार है।

धायिकसम्पन्दिप्टियोंमें अपूर्वकरण आदि तीन गुणस्थानोंमें उपगामक जीव प्ररेषकी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ ३३१ ॥

क्योंकि, उनका तत्मायोग्य सस्यात प्रमाण है। क्षायिकमम्पग्दस्यियोम उपद्मान्तकपायगीतरामछद्यस्य जीत पूर्वेक्त प्रमाण ही

रें ॥ ३३२ ॥

यह सम सगम है।

१ अनम्यानां नास्यस्पनपूत्रन् । सः सि १, ४ २ सन्यक्ताञ्चादन साथिकसन्यन्तिश्च सन्तः स्तोदाश्च नार् उपस्पदा । स वि १, ६ ३ इदर्श प्रमणन्ताना सामान्दरह । स कि १, *६* 

 ८, ११८ ] अणानहगालामे सहरसम्मादिकि अणानहगरस्यन सना सक्षेज्जगुणा ॥ ३३३ ॥ सीणकसायबीदरागछडुमत्या तत्तिया चेव ॥ ३३४ ॥ सजोगिकेन्छी अजोगिनेन्छी पनेमणेण दो नि तुल्य ततिन चेव ॥ ३३५ ॥ ण्याणि सुचाणि सुगमाणि । सजोगिकेन्द्री अद्ध पडुम मग्नेञ्जगुणा ॥ ३३६ ॥ गुणमारा जोपमिद्धा, ग्रह्यमम्मचित्रगिदेन्मवागीणसभारा । अष्पमत्तमजदा अस्त्यम् अष्यममा सम्पेग्जगुणः ॥ १३० ॥ षा युणमाम १ तच्याज्ञाममस्यज्ञहवाणि । पमत्तसजदा सस्रेग्जगुणा ॥ ३३८ ॥ षा मुण्यास १ हो रूपाणि । ग्रिव है।। ३३३॥ धीववचायचीतरागछचस्त्रं चुवाकः श्रमाव दा ई ॥ ११४ ॥ मयागिकाली और अधागिकाला, य दोना हा धरणकी अवदा 📲 ९ ५० र्षानः प्रमाण ही है।। २३५॥ व संब समा है। मयागिरवरी जिन संचयवारकी अवधा कर ५१७५१-व है ॥ २२६ ॥ पद्मित्र गुजवार आववधित है बद्माल आदिक लग्दक वर्ष रह कर क बचली मही पाय जात है। साविनमध्यारिक्वार्थ अध्यक्ष और अनुद्रादक अध्वयन्त्व अर्थनन्त्र ग्रवित है ॥ ३३७ ॥ पुणकार क्या है। भागस्त्रभवतां के धारत शब्दातकण गुण्डत है। पादिसम्बद्धारिको अवस्थानमा स्थलान्त - व ००० ५ ५५ है।। ३३८॥ ग्रमकार क्या है ? दा क्य ग्रमकार है।

द्रमखंडागमे जीवद्राण 181

संजदासजदा संखेज्जगुणा' ॥ ३३९ ॥

मणुसर्गादं मोन्ण अष्णत्य स्वव्यसम्मादिद्विसञ्दासनदाणमभाता । असजदसम्मादिद्री असलेज्जगुणां ॥ ३४० ॥

को गुणवारो १ पलिदौरमस्य जनसेजनदिभागी, अमलेजनाणि पलिदौरमपर

बग्गमुलाणि । असजदसम्मादिहि सजदासजद-पमत्त-अपमत्तसजदहाणे सह सम्मत्तस्य भेदो णित्य ॥ ३४१ ॥

[ 3, 4, 3,

एदस्म प्रहिप्पाओ- वेण खर्यसम्मनस्म परेसु सुणहाणेसु भेदी गरिय, वे मान्य मन्मचप्यावद्रुग, एववववादो । एमी अत्यो एदेण पह्निदी होदि । वैदगसम्मादिट्टीसु सन्यत्योवा अपमत्तसजदा ॥ ३४२ ॥

इरो ! तप्पाभागमध्यापमाणसादी ।

धायिद्धमन्यग्राटियोंमें प्रमत्तमयतोंने मयतामयत जीव मरूयातगुणित है ॥३३९। क्योंक, मनुष्यगतिको छादकर भाग गतियाँमै शायिकसम्यादि गयतास्य श्राचीदा मनाव है।

धाविष्ठमन्यारिष्योमें मेयनामयनोंने अन्यतमन्यारिष्ठ तीर अनग्यानगुणि É II 3 2 0 II गुषकार क्या है ? प्रस्थापमका असक्यानयां भाग गुणकार है, जा प्रथापमक

धर्मस्यान यथम् यगम् रतमान **€** ।

धारिक्रमध्यम्बद्धियोति अभयनसम्बद्धाद्धः, सयनास्यन, प्रमत्तमयन और बद्रवननयन ग्वरगानमें वाधिक्षमम्परगढ्या वेद नहीं है ॥ ३४१ ॥ इम मुक्ता बीनवाय यह ह कि इन अमयनगरमध्य आहि चारी गुणस्थानीन

भारदसम्बद्धनदी बाजा हाई वह नहीं है, इसिंटर उनमें सम्बद्धगराणीं बरी बहुन्द बडी ह क्येंग्ड, इब सबबे आयडसम्यक्त्यद्य एड पह ही विवासित है। वह बर्व ६म स्वतः हारा बदायन विया गया है।

रहरूनवार देशे में अपन्यानयन और मर्रेग दन देश है रहे ॥ क्षण है, ज्वारा क्ष्यां में भगाव है। उसे ज हो

5 % 8 4 dr. 4+ 12 11 18 18 48 4 PROPERTY AND A 1 F A C. C the decrease of the the property of the

١, ٥, ١٥٤ ١ अप्पानहुमाणुगमे वेदगसम्मादिहि-अप्पानहुमपरूरण पमत्तसजदा सस्वेज्जग्रणा<sup>'</sup> ॥ ३४३ ॥ को गुणमारो ? दो रूनाणि। सजदासजदा असस्रेन्जगुणा' ॥ ३४४ ॥ को गुणमारो १ परिदोनमस्म जसंबैज्नदिमामो, अभुसन्जामि परिदानपण्डम पलाणि । असजदसम्मादिडी असर्रोज्जगुणा' ॥ ३४५ ॥ पो गुणगारो ! आनलियाए असंराजदिमागा ।

अस्ज्दसम्मादिहि सजदासजद-पमच अप्पमचसजदट्टाणे वेदग । पत्त भेदो णित्य ॥ ३४६ ॥ एत्य भेदतहो जुप्पायदुअवज्ञाओ प्रचन्ता, महावयवपायचाहा । बहगद्यम्बद्धस्य भेदो अप्यामहुत्र मारिथ वि उच हादि ।

वेद्यमम्पादित्योम् अमनवस्त्रवरोसः व्यवस्त्रयतः श्रीः स्टब्स्टानगुन्धितः हैं ॥१४१॥

वेद्रमन्यादृष्टियोमं प्रमुचसयवाम सपवासयत् जीव अमरपातगुविव हैं ॥दे४॥॥ विणवाद क्या है। वस्तावसवा असक्यातवा आस गुनवाद है, जा वस्तावक्ष व्यात प्रथम वर्गम्खप्रमाण है। 384 11

वेद्रवनम्पारहिर्योमें समवार्थयवास अमयवसम्पारहि और अमरूरान्द्रावर

रीणकार प्या है। भागजीका भशक्यातमां भाग गुक्कार है। <sup>बुद्</sup>रतस्पारियोमें असपनसम्पारिट, संपतायपत, प्रवत्तवत और अपश्चक

विषयानमें बददसम्बद्धत्वक भद्द नहीं है ॥ ३५६॥ पद्मांतर श्रेष हात्व श्राप्यहृत्यका वर्षायाचक सहय करवा बाहर करण निवार अर्थ हात है। इस महार इस श्रव हारा दह अथ दहा गया है कि इस ामें पहणरामकायका अह अर्थात् अध्यवहान नहा है।

१ प्रदेश संस्कृतिका । स वित १ e getinent im begebal m m . रे वर्षंद शन्त्रपत्रदोन्त्रस्टदरण्या ३ व वि १ ०

उवसमसम्मादिद्वीसु तिसु अदासु उवममा पवेसणेण तुस्त्र योवां ॥ ३४७ ॥

उवसत्तकसायवीदरागछदुमत्या ततिया चेव ॥ ३४८॥ अप्पमत्तसंजदा अणुवसमा संखेजजगुणा ॥ ३४९॥ वदावि मुनावि । पमत्तसजदा सरोजजगुणा ॥ ३५०॥ को गुणवारो ! वो स्तावि।

सजदासजदा असरोञ्जगुणा ॥ ३५१ ॥

को सुजगारो १ पिल्टेनेनमस्य असलेज्जदिभागो, अमरोज्जाणि पिलिदोनमपदय नगामुलाणि 1

असंजदसम्मादिट्टी असंरोज्जगुणा ॥ ३५२ ॥

उपराममस्यन्दान्दियोंमें अपूर्वत्राण आदि तीन गुणव्यानोंमें उपरामक वीर प्रवेशनी अपेक्षा तुल्य और अल्प हैं ॥ ३१७ ॥

जपशान्तकषायनीतराग्रज्यस्य जीन पूर्वाक प्रमाण ही है ॥ २४८ ॥ जपशान्तकषायनीतरागज्यस्योमे अनुपशामक अप्रमत्तम्यत जीव मरत्यातराणित

हैं ॥ ३४९ ॥ ये स्त्र सुगम है।

प्रमुत्त हुग्म हु।
 उपश्मसम्पन्दियोंमें अत्रमचस्यतीये त्रमचस्यत जीत्र मल्यात्गुणित
 ॥ ३५० ॥

गुणकार क्या है ' दो रूप गुणकार है।

उपराममस्यग्रास्टियोमें प्रमचनयतीले मयनामयत जीव असर्यात्याणि है ॥ ३५१ ॥

गुणशर क्या है <sup>9</sup> पत्यापमका असख्यातचा आग गुणकार है, जा पत्यापमके असक्यात प्रथम वर्गमरूपमाण है।

उपद्ममम्प्यन्दृष्टियोमे स्वतामवर्तोमे अम्वतसम्पन्दृष्टि और अस्रयात्युपित है ॥ ३५२ ॥

> -१ औरश्रामध्यप्रण्यानी वृत्रत स्वाध्यप्रतार स्वयुक्त द्या । स्व १,८ २ व्यवना सस्त्रवृत्ता । स्व ११ १ ८ १ १ प्रवता सस्त्रवृत्ता । स्व ११ १,८ ४ स्वरतात्वरत (व ) सम्त्रवृत्या । स्व १,८

५ वस्यत्रसम्बद्धपाञ्चस्ययगुणा । स वि १,८

```
, 6, 744 7
                      अपात्रहुगाणुग्चे सीव्य-अपान्द्रगरन्त्वण
         को गुणगासे १ आवितयाए असंरोजनादिमामा ।
       असजदसम्मादिङ्घि-संजदासजद-पमत्त-अप्पमत्तसजदङ्घाणे उ
समसम्मत्तस्त भेदो णत्यि ॥ ३५३ ॥
     सासणसम्मादिद्विसम्मा(मिच्छादिट्टि) मिच्छादिट्टीण णत्थि अप्पा
```

बहुअ' ॥ ३५४ ॥ इदो । गमपदचादो ।

एव सम्मत्तममणा समता ।

सिष्णियाणुवादेण सष्णीसु मिन्छादिहिष्पहुंडि जाव सीणक्सापः वीदरागछ्दुमत्या ति ओष'॥ ३५५॥ जपा जोषहिंद जप्पाबहुम पस्तिद तथा एत्यः पस्तिदण्य, मण्यिष पिंड वह यस्य भेदाभावा । विसेसपदुष्पायणह्रमुचरसुच भणदि-

गुणकार प्या है । भायलीका भसक्यातमां भाग गुणकार है ।

उपस्रमतम्यारियोमें असपनसम्यारिट, सपनस्यन, श्रमचस्रपन और अश्रमच स्पत गुणसानमें उपग्रमसम्यक्त्यका अल्पवहुत्व नहीं है ॥ ३५३ ॥ नासादनमम्बर्गाट्ट, सम्बन्धियाद्दिः और मिध्याद्दिः शंरोद्धः अल्स्स्टुः व नहीं है ॥ ३५४॥

क्योंकि तीनों प्रकारक जीवाक एक गुणस्थानक्स की पह है।

हस प्रकार सम्यक्त्यमागणा समाप्त हुई।

मिनागणात्र अनुगरमः सरियामें मिध्यार्टाए गुणसानमः लक्कः धामदस्तर वीतरामछष्ट्यः गुणस्थान ।कः नीवोजा अन्तवहु ३ आएकः समान ६ । ५५५ । जिस प्रकार भाषात हत गुणक्याताका अन्यबद्दम्य वहा है उसी प्रकार दहर पर भी प्रकृषण बरना बाहिए व्याहि थात उड़ी अवहा बन्त हम्पनावर कर नह नेहा हु। जब संविधाम सम्बंध विनायक मानपाइनक क्रिय सर सुत्र बहुत हु

रे एक बादबंक सं प्रदेश व . सं.



g c 165 ) **ध**पानहुमाणुनमे आहारय-अप्पानहुमपरस्वण सना ससेज्नगुणा ॥ ३६० ॥ अङ्करसद्द्रमाणचादो । सीणक्सायवीदरागछदुमस्या तत्तिया चैव ॥ ३६१ ॥ सजोगिकेवली पवेसणेण ततिया चैव ॥ ३६२ ॥ सनोगिनेनली अद्ध पहुच संखेज्जराणा ॥ ३६३ ॥ अष्पमत्तसज्जदा अक्सवा अणुवसमा सस्रेज्नगुणा ॥ ३६४॥ पमत्तसजदा सस्रेज्जगुणा ॥ ३६५ ॥ ण्दाणि सुचाणि सुगमाणि । सजदासजदा असखेज्जगुणा ॥ ३६६ ॥ को गुणगारो ? पल्दिनेवमस्स असरोजदिभागो। सासणसम्मादिट्टी असलेज्जराणा ॥ ३६७ ॥ सम्मामिन्यादिही ससेज्जगुणा ॥ ३६८ ॥ श्राहारक्रोमें उपछान्तरपायगीवरागछपस्मोतं ध्रपक भीत्र सरपावगुणिव # 11 340 II क्योंकि, उनका धमाण यक सी माठ है। श्राहारतेमें भीवरपावरीततामख्यस्य जीर पूर्वाक्त त्रमाण ही हैं ॥ २६१ ॥ वह सूत्र सुगम है। आहारमानं समागिरमली चिन प्रस्तारी अपेक्षा प्रमक्त प्रमाण ही हैं॥ ३६२॥ मयोगिकेवली निम मचयरालारी अपधा सरपातगुणित हूँ ॥ २६३ ॥ <sup>सरो</sup>गिरेन्टी जिनोंने अधवरू और अजुरग्रामक अन्रमचसयन जीव सरपान गुणित हैं ॥ ३६४ ॥ अप्रमचसयर्वोरः प्रमचभयतः नीव सस्त्यातगुणितः है ॥ ३६५ ॥ व सूत्र सुगम है। शहररोमें त्रमचसयवीस सच्वासयव जीउ असर पातगुणिव हैं ॥ ३६६ ॥ युणकार क्या ह ' पत्यावमका वसक्यातमं भाग गुणकार हा। श्राहारमोमें सपवासयवान सामादनमम्पार्ग्हि तीर असस्पावगुणिव 🕻 ॥३६७॥ सासादनसम्परहिर्वास सम्पीमध्यारिः जीर सरचात्मुणित हैं ॥ ३६८ ॥

```
असजदसम्मादिद्री असरोजगुणा ॥ ३६९ ॥
۷1
    मिच्छादिही अणतगुणा ॥ ३७० ॥
     असजदसम्माविट्टिसजदामजद पमतः अपमनमजदट्टाणे सम्मत
     एदाणि सुनाणि सुगमाणि ।
णावहुअमोघ ॥ ३७१ ॥
       प्व तिसु अद्धासु ॥ ३७२ ॥
        सच्यत्योवा उवसमा ॥ ३७३ ॥
        खवा सरोज्जगुणा ॥ ३७४ ॥
         अणाहारपसु सञ्बत्योवा सजोगिकेवली ॥ ३७५ ॥
         एटाणि सुचाणि सुगमाणि ।
          हुदो १ सिंहपमाणसाटो ।
           अजोगिकेवली सखेज्जगुणां ॥ ३७६ ॥
            सम्यानिमध्यादृष्टियासे अस्यनसम्यग्दृष्टि जीव अस्यम्यात्मुणित है ॥ ३६९ ॥
            हुदो १ दुरुकण उस्मद्यमाण चाँदो ।
             असयतसम्परहियासि मिथ्यादृष्टि जीर अनन्तगुणिन हूँ ॥ ३७० ॥
              आहारकाम असयत्तरम्यग्रहीर, स्यत्राम्यत्, ग्रम्चस्यत् और अप्रमचम्यत्
        गुणस्थानम् सम्यन्त्वसम्बन्धी अल्पन्तृत्व जोषके समान है ॥ ३७१ ॥
               इसी प्रशाः अपूर्वराण अदि तीन गुणसानीम सम्पन्त्रसम्बन्धी अलगहुल
                उक्त गुण्यानीम उपनामर जीव मरम वस है।। ३७३ ॥
         भोषके ममान है ॥ ३७२ ॥
                 उपग्रामक्रीम धपक चीत्र मर यानगुणिन हैं ॥ ३७४ ॥
                  जनाहारमं मयोगिरंग्रही जिन मवन रम है ॥ ३७५ ॥
                 य सूत्र सुगम है।
                   जनाहणगर्मे ज्योगिरंग्ली निन मरयातगुणिन है ॥ ३७६ ॥
                   क्योंचि, उनवा प्रमाण दा कम छह सा अपान् पाच सा अस्मानप ( १८) है।
                  क्योंकि उत्तरा प्रमाण साउ है।
                     ्र जासारदार्ग सर्वे साद्य स्थापस्त्रास्त्र । स वि । ८
                     ३ अपूगस्यक्ति सम्पयुगा । स वि १,४
```

ti 6 tco 1 अधाबद्वमाणुमने अणाहास्य-अष्पाबद्वमपहत्वर्ण सासगसम्मादिट्टी असस्रेज्जगुणा' ॥ ३७७ ॥

f :

यो गुणमारो १ पनिदोनमस्त असरोज्नदिभागो, असंरोज्जाणि पनिदोनमपद्वम रगमुलाणि ।

असजदसम्मादिही असलेज्जगुणा' ॥ ३७८ ॥ रो गुणगारो ! आगतियाच अमरोजपदिभागो ।

मिन्जादिही अणतगुणा<sup>'</sup> ॥ ३७९ ॥

म पुणमारो ? अभगतिद्विचिह् अणनपुणो, तिद्विह नि अणनपुणो, अणनाणि सञ्ज्ञीरसासेपढमरगगम्लाणि । असजदसम्मादिद्विद्वाणे सन्वत्थोवा उवसमसम्मादिद्वी ॥ ३८०॥

इरो ! सराज्ननी वपमाणनादो ।

अनाहाररोमें अयागिर रखी निर्नोस सासादनमस्परदृष्टि जीर असण्यानगुणिन हैं॥ ३७७॥

पुणकार क्या है ! पत्यापमका भसक्यातचां भाग गुणकार है, जा पत्यापमक सिक्यान मधम वतम् न्यमाण है। बनाहारकोम सामादनमञ्चारद्योम असपनसञ्चरदृष्टि चीउ असरपातगुपिक 11 305 11

ग्रजभार क्या है । भावलीका भसक्यातवां भाग ग्रजकार है।

अनाहारहोमें अमयनमम्पम्हियोंम विध्याहिट बीव अनन्तगुणित हैं ॥३७९॥ गुणवार क्या है। अनम्पतिसास अन तमुणित, विस्ताल भी अनम्पाणिन पीरा प्यावः न्यावः नम्याणकारः नम्याणकाः स्वराज्यः स्वराज्यः प्रावस्यः विद्वापाः स्वराज्यः विद्वापाः स्वराज्यः विद्वापाः स्वराज्यः विद्वापाः स्वराज्यः विद्वापाः स्वराज्यः स्वरा

अनाहारकोमें असपतसम्यन्दिष्टे गुणसानमें उपस्मसम्पन्दिः जीव मदम स्म ₹ 11 3co 11 फ्योंकि, मनादारक उपनामसम्बन्धां श्रीपॉका प्रमाण सक्यान दे ।

र सामारनसम्बन्धवयोऽतरुदेवन्त्राः । सः सि १ ८

रे असंपत्तम्यग्रहयोऽसर्वेदण्याः । सः वि ॥ ॥

रे विष्यारक्षकोऽनग्तद्रमाः । सः वि १ ८

असजदसम्मादिद्री असरोजगुणा ॥ ३६९ ॥

मिच्छादिद्री अणतगुणा ॥ ३७० ॥ पदाणि सुचाणि सुगमाणि ।

असजदसम्मादिट्टि-सजदासजद पमत्त-अपमत्तमजदट्टाणे सम्म पावहुअमोघ ॥ ३७१ ॥

एव तिसु अद्धासु ॥ ३७२ ॥

सन्वत्थोवा उवसमा ॥ ३७३ ॥

सवा सखेज्जग्रणा ॥ ३७४ ॥ एढाणि सचाणि सगमाणि ।

अणाहारएसु सव्वत्योवा सजोगिकेवली ॥ ३७५ ॥

इदो १ सद्भिपमाणधाडो । अजे।गिकेवली सरोज्जगुणां ॥ ३७६ ॥

ह्रदो १ दरुऊणङस्मदपमाणचादो ।

सम्यग्निध्यादृष्टियोंने अस्यत्नम्यग्दृष्टि जीत्र असन्त्र्यातृगुणित है ॥ ३६९ ॥ असयत्तरम्यग्दृष्टियोंसे मिथ्यादृष्टि जीव अनन्तगणित है ॥ ३७० ॥

ये सूत्र सुगम हैं।

आहारकोंमें असयतसम्बग्दष्टि, संपतानयत, प्रमत्तस्यत और अप्रमत्तस्य गुणस्थानमें मम्यक्तसम्बन्धी अल्पनहुत्व जोयके ममान है ॥ ३७१ ॥

इसी प्रशार अपूर्वकरण जादि तीन गुणस्यानोंने सम्यक्त्वसम्बन्धी जल्पवहुर आयके समान है ॥ ३७२ ॥

उक्त गुणस्थानोंमें उपशामर जीत सत्रमे कम है।। ३७३ ॥ उपगामकोंमे धपर जीर मच्यात्माणेत है ॥ ३७४ ॥

य संघ संगम है। अनाहाररोंमें सयोगिरेवली जिन सबसे उम है ॥ ३०५ ॥

क्योंकि, उनमा भगाण खाड ह । अनाहाररोंमें अयोगिरेयली निन मरपातगणित है ॥ ३७६ ॥

क्योंकि, उनका धमाण दा कम छह सी अर्थात् पाच सी अठ्यानय ( १८) है।

र जनारमस्थानी सन्दर स्वास्थ संयोगस्त्राध्न । स वि १,८

२ जवायध्यक्ति संस्वययुगाः । स वि १,४

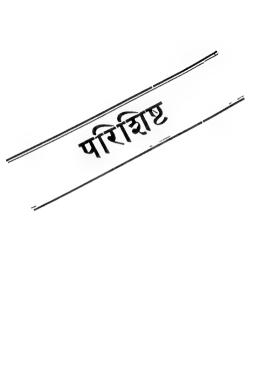

३५० ј

पढमगगगम्लाणि ।

स्तइयसम्मादिट्टी सस्रेज्जगुणा ॥ ३८१ ॥

को गुणगारो ? सखेज्जसमया ।

वेदगसम्मादिद्री असंसेज्जग्रणा ॥ ३८२ ॥

को गुणवारो १ पछिदोत्रमस्म अससेज्यदिभागो, असरोज्जाणि पछिदोत्रमस्

(एन आहारममाना समता |)

अनाहारकोंने असपतसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें उपग्रमनम्यग्दप्टियोंसे धापिर

[ 3, 4, 46

एवमप्पावष्टुगाशुगमे। चि समचमणिओगदार । ------

सम्पन्दन्दि जीन सम्पातगुणित है ॥ ३८१ ॥

शुक्तकार क्या है ? सक्यात समय शुक्तार है । अनाहारहोंने अनयतमध्यारष्टि गुक्त्यानमें शायिक्रमध्यादियोंने येदकास्य

रदि बीर अमन्यातगुणित हैं ॥ २८२ ॥ गुपकार पया है ? पस्त्रोपमका असम्बातया आग गुणकार है, जो पस्योपमक

भस्यमान प्रथम पंगमू प्रमाण है।

( इस प्रकार आहारमागणा समान्त हुइ । )

श्म प्रधार अन्यवद्रत्वानुगम नामङ अनुयोगद्वार यमाप्त दुशा ।



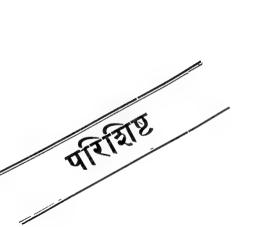

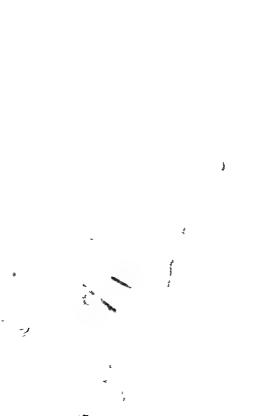

## अंतरपरत्त्वणायत्ताणि ।

पशिशिष्ट (२) सुत्र

२२ एगजीन पडुच्च जहष्णेण अतो-

२३ उक्कस्सेण वेचीस सागरीयमाणि

सूत्र संख्या

सुदुच ।

देखणाणि ।

| २४ सासणसम्मादिष्टि-सम्मामिच्डा- | सुद्व । "                          |
|---------------------------------|------------------------------------|
| दिद्वीणमतर फेराचिर कालादे।      | ३४ उक्षस्मेण सागरीयम विभिन्न सत्त  |
| होदि, णाणाजीय पड्डच जहण्णेण     | दम सत्तारम वाबीस तेलीम             |
| एतसमय । २४                      | सागरेत्रमाणि देम्रणाणि । "         |
| २५ उक्कसोण पलिदोत्रमस्स असरी-   | ३५ विरिक्सगदीए विरिक्खेस           |
| <b>ज्जदिभागो ।</b> ॥            | मिच्छादिद्वीणमतर केविर             |
| २६ एगजीर पहुच्च जहप्णेण पलि-    | कालादो होदि, णाणात्रीय             |
| दोवमस्त असरोज्जदिभागो,          | पहुंच गरिय अंतर, गिरतर । ३१        |
| अंतोग्रहच । २५                  | ३६ एगजीय पदन्य जहण्णेण अंती-       |
| २७ उक्तस्सेण तेचीस सागरोत्रमाणि | मुहत्त्व ।                         |
| देखणाणि । २६                    | ३७ उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोनमाणि     |
| ८ पदमादि जान सचमीए प्रदरीए      | देखणाणि । ३२                       |
| गरहप्सु मिच्छादिहि-असजद-        | ३८ सासणसम्मादिश्चिष्णहाँडि जाव     |
| सम्मादिहीणमवर केनचिर नालादी     | सजदासनदा चि ओप। ३३                 |
| होदि, णाणाजीन पहुच्च परिव       | ३९ पश्चिदियतिरिक्स पश्चिदियतिरिक्स |
| अवर, णिरवर । २७                 | पज्यस पश्चिदियतिरिक्यमोणिणीषु      |
| ९ एगजीन परुच्च जहण्येण अती-     | मिच्छादिद्वीणमतर देउचिर            |
| मुद्रुच । ,,                    | वालादी है।दि, णाणाचीर पहुच्च       |
| • उक्तस्मेण सागरातम विज्ञि      | णरिथ अतर, णिरतर । 🔾 🤻              |
| सच दस मचारम प्राप्तीस           | ४० एसनीय पदुच्च जहण्णेण अवी-       |
| वेचीय मागरात्रमाणि देवणाणि। ॥   | मुहुत्त । ३६                       |
| १ मासणसम्मादिङ्गि-सम्मापिच्छा-  | ४१ उनकसंग्य विश्यि पछिदोत्रमाणि    |
| दिद्रीणमनस् स्विचित् प्रालादी   | देग्रणाणि ।                        |
| हादि, पाणाजीर परुच जहच्लेण      | ४२ साग्रजनम्मादिद्वि-सम्मामिन्छा-  |
| एगसमय । २९                      | दिह्वीणमवर केंग्रचिर कालारी        |
|                                 |                                    |
|                                 |                                    |

२२

पृष्ठ सूत्र सप्या

सूत्र

२२ उक्करनेण पितदे।उमस्म असंखे-ज्जदिमामो ।

२२ एगजीन पहुच्च जहणोण पठि-दोनमस्स असंग्रेजिदिमागी, अंग्रेन

W

त्र सक्या لإللا قدائه Q¥. हादि, वाजावीन पहुरुष वहष्पम वृक्ष स्वत्या सहस्र पानगा। ध्य ४३ उब्बन्सय पतिहोबम्सा असंग ५५ गई गाँइ पहुल्य अवर । ३८ ५६ गुण पहुरा उभवदा वि ज्बिसामा । ४४ एमबीर पद्दुःच बहुष्यच परिदी dar, fitat 1 ₹९ वनस्य अमराज्यदिनामा, अता ५७ मणुनगदीर मणुस मणुसपउउ BEW ! मणुसिनातु मिच्छादिङ्गीणम ४५ उस्तरमेष विन्त्र परिदानमाणि करियर कालादी होदि, पाप पुन्तवाहिषुपचणन्याहिषाणि । जीन पहुरा पारिप अंतर ४६ जनजदारमादिहीयमवर कारीर जिस्तर । ५८ वमबीर पहुच्च बहुष्णेव अतो बालदा हादि, पापात्रीन पहुच्च पार्त्य अंतर, पिस्तर । महत्त्व । ४७ एतजान पहुच्च जहणाण अवाः ५९ उक्कस्सण विष्णि पलिदौरमाणि 88 देखाणि । ४८ उबस्सम विभिन्न परिदेशसमानि ६० सामपसम्मादिहि-सम्मामिन्छा 양구 पुष्तकोडिपुषचान्यहिषानि । दिहाणमतर करिवर कालादी ४९ सजदामजदाणमतर होदि, पाणाबीन पहुच्च बहण्णेण घटादा होदि, मागाबीर पहुच्च पगमनय । उनकस्तेण पतिदोवमस्त अससे पत्थि अतर, णिखर । । पात्रीन पहुरून बहुम्पण अती ज्बदिभागो । 83 ६२ एगजीर पहुच्च जहम्मेण पति ५१ उन्हरूमण पुच्यकाडिपुधन । दोवमस्स असराज्जिदिभागी, ५२ पचिदियतिरिकाकअपान्यताणमना अतामुद्दुष । នគ ६३ उनकस्तप निष्णि पलिदावमाणि पर्वाचा कालाहा हाहि याचा पुन्तराडिपुधचणन्महिपाणि । जीव पहुँच गाँध ६४ अमजदमम्मादिद्वाणमतर कराचिर णिरतर । वातादा हादि पाणाजीव पद्वव ५३ वर्गजीर पहुच्च जहव्यम सुहा 84 णीं अना जिस्तर। भागगहण । ६५ एगाचात्र पहुःच बहुष्यायः अता ५४ उपरस्मण अधनरालममखन्त्र पाम्मलपरियङ् । ६६ उत्तरसम्य निष्टि पन्दिराचमानि पुन्तराडिपुथनण ग्रहियाणि ।

2

सूत्र संस्या स्य संख्या स्य ६७ मञ्जरामञ्जदणहुडि जार अपमच-८२ एद गदि परन्च जतर । सबदाणमेवर केरचिर कालाडो ८३ गुण पद्रन्य उभयदो वि गरिव होरि, पाणात्रीय पद्दन परिय जनर, पिरतर । **अतर. जिस्तर** ! 48 ८४ देशगडीण देशेस मिच्छादिहि-६८ एगजीर पहुरच जहण्येग अती-अमजदमस्मादिद्वीणमतर वैपापिर मुद्रुच । कालादी होति, वावानीय पर्ना ६९ उस्दर्भेष पुरुषोडिपुपन। ५२ णत्व जनरः णिखर । ७० चदुन्द्रपुरमामगाणमनर केमिर ८५ एमनीय प्रश्य बहुष्णेण जीती क्रान्तरी है।दि, वावाजीर पहुच्य मृह्त् । बहुच्येन व्यवस्य । 43 ८६ उररस्पेण एउरचीय मागरी-वमाणि देखणाणि । 46 ७१ उपहम्मेच वामयुपन । 11 ७२ व्याचीर पहुरत नहायेगा नी-८७ सामणगम्मादिद्धि-मम्मामिर्डा दिद्वीणमनर रेगिस रालादा 48 सर्प । होति, गामाचीन पराप जहणीप ७३ इस्हम्मच पुरुष्कोतिपुपन । ,, ७४ चरुर गरा अवेशियोगके शिवमतर णग्यमय । केर्रोट्स कारादी हाति, वावाजान ८८ उरहरनेण परिदोरमस्य अमेरी रहरू बहुन्येत जगमम्य । उत्तरिवागी । अर उस्हम्मेन उम्मान, रामगुरा । ,, ८०, वसनीर यह च बढव्येण परिश ८६ वयकीर पद्मार गरि जनग वनस्य जयसञ्जादिवायी, जी। विगय । मृद्ध । ७३ वर्दा रहता गार । ०० उध्दर्भन क्यद्रमान सामग ३८ बाह्यपादनाचनरः दशीर रमारी द्राप्ती । सराज शांद प्रणासन प्रणा वरणमानिय माणित्र मालिग्र अस्मेन एएनमा । मा रम्बीमा एपश्वेष जा। वदार अ इस्टब्ल्य व्हिन्देशमध्य अप्र महान्त्राहण्या। विद्यम् वि िहि - यभावणम्य विद्याननाः T 4.33 1 दर्शास दाया र्जान, वाता ८० गा. र पर्यं दश्या सुग-अस्यह सर्वा स्थला, विकास ६० द्रायात्त्र । er attent bede tithe e-ENTERPRACTURE IS 3541 इन्दर्शन्त ।

```
गुत्र सहस्र
                                         विस्पान स्थायसानि
                            ग्र
           ९३ उच्चस्मण्यागगतम् पल्टिसासम
                                           प्रष्ठ स्वत्र साला
                                                                              (4)
              व मचद्य भारत माठत अद्वारम
                                                                  Ų,
              सागरास्माणि मादिस्याणि ।
                                                    भगगहण ।
                                                                               711
         ९४ माग्नम्मादिश्वि मम्मामि छ।
                                               १०३ उरम्समण वे सामरोरमसह
                                                                             Ęų
                                                   स्ताणि पुच्यमाडिपुधवेणस्म
            दिद्वीण नत्याणाच ।
        ९५ आण्ड जार परगवस्त्रविमाण
                                                  हियाणि ।
                                       ξş
                                             १०४ वादरहियाणमतर
           वामियद्वेगु मिन्छादिहि अम
          जदमस्मादिई।णमनर वर्गार
                                                 वालदा होदि,
                                                                    केरचिर
          रात्यदा हादि, पाषाजीर पहुन
                                                पहा मात्था अवर, मिस्तर। इइ
                                                                  णाणाजीन
                                           ६०५ वर्गमीर वहेंटर नहेंव्योग सिंहा
         पत्यि अतर, जिस्तर ।
        ण्याचीर पहुच्च बहुष्णण जती
                                               भगगहण ।
                                         १०६ उरम्भेण असरोजना लोगा।
        महत्त्र ।
                                         १०७ एउ बाइरेहादियपञ्चन अपञ
       उपरस्तव बीम वारीम वैरीम
       ।उरीन पणरीय छच्चीय सचा
                                       ९०८ सहमेशरिय सहस्रदियपजनत्त-
      बास नहारी । उगचीस वीम
                                                                      $19
                                           अपञ्जवाणमतर केनिवर नालाही
     एकरचीम मागरोउमाणि देख
                                           हादि, जाजानीन पहुच्च गरिप
     णाणि ।
९८ सामणमस्मादिहि मस्मामिच्छा
                                          अतर, णिस्तर ।
                               €3
                                          एमनीव पडुच्च नहण्येण छत
   दिहीण म याणमाच ।
९० अणुदिमादि नाउ मध्यहमिदि
                                         भवग्यहण ।
                             €₽
                                      ॰ उन्हरसेण अंगुलसा असंबे
  विमाणवासियदव<u>य</u>
                                        ज्नदिभागा, असरोज्जासरो
 सम्मािहाणमतर
                     77 TV
                                       उनाओ
                                              श्रीसाच्याचि उस्माच्य
 कालादा हारि जाजाची व पहुरू व
                                       णी भा ।
(णिय) अनर, णिरतर।
                                    १ बोहादेय तीहादेय-एद्सिदिय-
एशनीन पर न णिय अनर
                                     तस्मा पञ्चत अपञ्चत्ताणमनर
णिस्तर ।
                                    क्रमीर कालदा हादि, णाणा
हिदयाणुरात्रमः छहदियाणमतः
                                    नीत पहुंचा पारिय अन्तर
र्याप कालादा हाटि णाणा
                                   णिरतर ।
                               १२ व्यानी । पहु च नहत्वाण सुद्दा
ार पहुंच णि ध अतर, णिस्तर। ६५
ाजीव पहुरू नहण्णण सुद्दा
                            ११३ उस्त्रस्मण् जणतरत्रस्ममसन्त्र
```

19

वृष्ठ स्य सूत्र संस्या सुत्र सूत्र संख्या याणि, सागरावमसद्पुधत्त । ६८ योग्गलपरियष्ट । १२५ चदुण्ह समा अजोगिकेमठी ११४ पर्चिदिय-पर्चिदियपज्जत्तएसु मि-919 ओघ ! ६९ च्छादिद्वी ओघ I १२६ सजोगिकेन्छी जोव I ११५ सासणसम्मादिहि सम्मामिन्डा १२७ पन्चिदियञपज्जत्ताण वेहादिय दिद्वीणमत्तर केवचिर कालादे। अपड्यचाण भगो। होदि, णाणाजीव पडुन्च जह-१२८ एदमिदिय पहुच्च जतर । ण्योग एगसमय । १२९ गुण परुच्च उभयदो ति णरिथ ११६ उक्कस्मेण पलिदोनमस्स असंखे-अतर, णिरतर । 22 ज्जदिभागा । पुढिनिकाइय-१३० कायाशुप्रादेण ११७ एगजीन पडुच्च जहण्णेण आउमाइय वेउमाइय-बाउमाइय-पलिदोनमस्स असरोज्जदिभागो, बाद्र सुहुम-पञ्जत्त-अपञ्जत्ताण-अतोमुहुत्त । मतर केनचिर कालादो होदि, सागरोपमसह-११८ उक्कस्सेण णाणाजीन पडुच्च गरिध अतर, स्साणि पुन्यकोडिपुधचेणन्महि-20 याणि सागरोत्रमसद्प्रधाः । णिरतर । १३१ एगजीन पहुच्च जहण्णेण खुद्दा-११९ असजदसम्मादिहिपाहुडि जान भगगहण । अप्यमत्तसबदाणमत् केनचिर १३२ उक्कस्सेण अणतकालमसखेज्य-कालादे। होदि, णाणाजीव परुच पोग्गलपरियट्ट । पारिथ अतर, णिस्तर । १३३ वणप्कदिशाइय-णिगोदजीय-१२० एगजीन परुच्च जहण्णेण अतो-बादर-सुहुम पञ्जत अपञ्चताण-69 मुद्रुच । मतर केरचिर पालादो होदि, १२१ उक्तस्मेण सागरोपममह-वाणानीन पडुच्च गरिथ अता, स्माणि पुट्यशेडिपुधचेणव्महि णिरतर । याणि, सागरात्रमसदपुधच । 27 १३४ एगतीर परुच्च तहण्णेण सुहा १२२ चदुण्हमुत्रसामगाण जाणानीत भगगहण । હિલ पडि ओप । १३५ उक्करसेण अमेरोज्जा होगा । " १२३ एगवीर पहुच्च वहष्णेण अवेर-१३६ बाद्रगणव्यदिकार्यपत्तेयमरीर-मुहुच । 11 पज्जन अपज्यनाणमत्तर रेपः १२४ उक्यस्तेण सागरो राममद-चिर कालादो होदि, णाणा-

स्माणि पुष्पद्रोडिपुधचेणव्महि-

```
सृत्र सङ्ग्रा
                                              अतरप्रद्र-गासुत्ताणि
                                   ध्य
                                                      धत्र सच्या
                                  पारिध
                     णिरतर ।
                                        र्थतर,
                                                                       Q7
               १३७ एगजीर पहुच्च जहष्णेण सुहा
                                                          नाय ।
                                                     १४७ एगजीव पडरून जहण्याण जीती-
              १३८ उनम्सीण अङ्गादन्त्रपोगाल
                                             60
                                                    १४८ उपरस्मण व मागरावमम्ह
                  परियह ।
            १३९ वसमाह्य-वसवाह्यपन्नवएगु
                                                        स्तामि पुष्पकाडिपुधचमहमहिन
                                             12
                 मिच्छादिही ओष ।
                                                        याणि, व मागरावमगुहस्मानि
           १४० सामणमञ्चादिष्टि सम्मामिच्छा-
                                                       देखनानि ।
                                                 १४९ म्हण्ह गुना
                                           "
                दिहीणमवर केंगचिर कालादी
               होदि, णाणाजीव पहुच्चओए।
                                                १५० मजागिक्वनी जाप ।
         १४१ प्राचीर पहुच्य जहण्येण पछि
                                               १५१ तसकाह्यअपञ्जनाण पश्चिद्देय
              दोवमस्त असंराजनदिभागो,
             अवोसहच ।
                                                    अपग्रवसभगा ।
                                              १५२ वद काय पहुच्य अनुर । गुप
        ४२ उक्करसेण वे सागरीवमसङ्
                                       < 2
                                                  पहुच्च उभयदा वि मतिव अतृर,
            स्नाणि पुन्तकोडिपुधचेणस्मिहिः
                                                 विस्तरं ।
           याणि, वे मागरीयममहस्ताणि
                                            १५३ जामाणुराद्य
                                                                           -0
           दयणानि ।
                                                               वयमण्डानि
     १४३ अमजदमम्मादिष्टिप्पहुडि जाव
                                                वयवित्रामानु
                                                                प्रयुवादि
                                                आगत्यिकाय आगीतः विच्छा
          अप्पमचसञ्जदाणमतर वयचिर
                                               दिद्धि अगन्नद्यस्मादिद्धि-मनदरा
         बालादा हादि णाणाजीव पहुच
                                              सबद-एमच-अल्प्यचन्त्र-
        परिध अपर णिस्तर ।
                                              मजागि इ.वर्टायमन्हे
   १४४ वमनीच पहुंच जहच्याय अंता
                                             वालाह
                                                      EVE
       314 1
                                                             दादग्रदाव
                                             पर्व्य गामि भन्त दिस्ता।
 १८५ उत्तरस्मण व मामरावयसह
                                       १५४ सामणसम्बादिष्टि मध्याचि हा
      स्माणि पुरस्काडिपुथचणस्माहे
                                           दिशीयमन्त्र दशाच्या दानान
     याणि व मागगवममहम्माणि
                                          धान वावाजीब ६६०४ जा
     दग्रणाणि ।
                                          ead beined 1
१४६ चर्ण्डमुबसामगाणमनः संबंधिः
                                         उक्तमण ए व्यवस्थ कड इ
                                                                   ..
    ष्मलदाहाहि यायाजान पहुच्य
                                   नित्ति । इस विकास विकास विकास
```

| _ |   | • |    |  |
|---|---|---|----|--|
| ч | κ | ĸ | 12 |  |

सूत्र

पृष्ठ सूत्र सच्या सूत्र

रुष

(2) सूत्र संख्या

| · ·                             |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| णिरतर । ८८                      | बीब मणनोगिमगो। ९१                 |
| १५७ चदुण्हमुवसामगाणमतर रेपनिर   | १७० नेउब्नियमिस्मरायनोगीसु मि-    |
| मालादो होडि, णाणाजीन            | च्छादिहीणमतर केनचिर कालादे।       |
| पहुन्च भोघ । 🥠                  | होटि, णाणानीय पहुच्च बह-          |
| १५८ एगजीर पहुच्च णत्थि अतर,     | ण्लेण एगममय । "                   |
| णिरतर । ८९                      | १७१ उरकस्मेण प्राग्म मुहुत्त । ९२ |
| १५९ चदुण्ह स्त्राणमोघ। "        | १७२ क्याजीय पहुन्य णित्य अत्र,    |
| १६० ओरालियमिस्मरायजोगीसु मि-    | णिरतर । "                         |
| च्छादिद्वीणमत्तर रेपचिर रालाडो  | १७३ सामणमम्मादिहि-प्रसनदमम्मा-    |
| होदि, णाणेगजीत पहुच्च           | दिर्द्वाण औरास्त्रियमिस्मभगो l n  |
| णरिय अतर, णिरतर । ",            | १०४ जाहारमयज्ञांशीमु आहार-        |
| १६१ सामणसम्मादिङ्गीणमसर वेप-    | मिस्मद्रायनोगीसु पमतमञ्           |
| चिर कालादे। होदि, णाणाजीन       | दाणमत्तर रेपचिर रालाना            |
| पहुच्च औष। "                    | होदि, वागात्रीय पद्च जह           |
| १६२ एगरीन पहुरच मत्थि जतर,      | ष्णेण एराममय। ९३                  |
| णिरतर । ९०                      | १८५ उरक्ससेण वासपुधन् ।           |
| १६३ ज्याबदमम्मादिह्यणमतर रेप-   | १७६ एमजीर पहुच्च पारिय अवर,       |
| चिर राखादी होदि, णाणा-          | णिस्तर । "                        |
| जीन परुच्य जहप्येण एग-          | १७७ रम्महयरायनोगीसु मिन्छा        |
| समय। "                          | दिहि-सामणमम्मादिहि-अस-            |
| १६४ उरुरम्प्रेण गमपुधत्त । "    | जदमम्मादिहि मजोगिरग्लीप           |
| १६५ प्राचीन पहुच्च परिय जन्तर,  | शैरालियमिस्ममगो । "               |
| विस्तर । "                      | १७८ वेटाणुबादेण द्तियोदेसु निच्या |
| १६६ सर्वागिकार्गणमनर केनचिर     | दिहीणमत्र रेपचिर ग्राटारी         |
| ग्रहारा द्वाहि, पापानीय         | होरि, पाजानीर पहुच्च परिव         |
| पद्गच बद्रष्येण एगम्भय । ९१     | अवर् । परवन                       |
| १६७ उक्त्रम्येण रासपुराच । "    | १७९ छमनीत परुन्य बहुष्लेण अतो     |
| /६८ एगर्जात पहुच्च पत्थि अन्तर, | मृद्ध ।                           |
| जिस्तर I m                      | १८० उसक्समान प्राप्ता प्रतिहोत-   |
| १६९ वेअव्ययमयवागीमु चहुद्वा     | माणि देग्रणाणि । "                |
|                                 |                                   |
|                                 |                                   |

| ( 20) | परिशिष्ट |
|-------|----------|
|       |          |

| स्म सक्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सूत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La                                      | मृत्र सच्या                                                                                                                                                                                                                                                                       | म्ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| पदुरुष २०६ दरहरेस<br>२०६ एग्रजीव<br>पिरवरं रे<br>भागा जिल्ला<br>भागा जिल्ला<br>अवस्युष्ट<br>२०९ दरहरेसे<br>माणि दे<br>२१० दास्त्रस्य<br>भागि दे<br>२१० दास्त्रस्य<br>भागि दे<br>११० दास्त्रस्य<br>११० दास्त्रस्य<br>११० दास्त्रस्य<br>११० दास्त्रस्य<br>११० दास्त्रस्य<br>भागान्त्रस्य<br>भागान्त्रस्य<br>भागान्त्रस्य<br>भागान्त्रस्य<br>भागान्त्रस्य<br>भागान्त्रस्य | उद्योग गममप्रं ।  पद्वन्य गिन अतर,  पद्वन्य गिन अतर,  ।  पद्वन्य गिन अतर,  ।  पद्वन्य गिन अतर,  पद्वन्य गिन अतर,  पद्वन्य गिन अतर,  पद्वन्य गिन अतर,  पद्वन्य गिन अत्यान | 20%; 20%; 20%; 20%; 20%; 20%; 20%; 20%; | २१७ उम्हर्म<br>२१८ उम्हर्म<br>प्रामम<br>११९ उम्हर्म<br>२१९ उम्हर्म<br>२२१ अपियाँ<br>अवागि<br>२२३ सवागि<br>सापहर<br>स्वा हि<br>२२४ अस्मार्ध<br>सापहर्म<br>१२४ उम्हर्म<br>प्रस्तर ।<br>१२५ उम्हर्म<br>२२६ प्राची<br>१२० स्वापहर्म<br>२२६ प्राची<br>१२० स्वापहर्म<br>२२६ स्वागिर्द । | नेण जीतमुहूत   स्माप्यिमागठदूम- देशीनर स्राटमें होति । स्माप्यिमागठदूम- देशीनर स्राटमें होति । स्माप्यिमागठदूम- स्माप्यिमागठदूम- देशी और   स्माप्यिमागठदूम- देशी और   स्माप्यिमागठदूम- देशी और   स्माप्यिमागठदूम- स्माप्यिमागठदूम- स्माप्यिमागठदूम- स्माप्यिमागठदूम- स्माप्यिमागठदूम- स्माप्यिमागठदूम- स्माप्यिमागठदूम- स्माप्यिमागठदूम- सम्माप्यिमागठदूम- सम्माप्याप्यिमागठदूम- सम्माप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्य | 270<br>270<br>270<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>21 |
| २१५ उक्कस्येष<br>२१६ एगर्जात<br>व्यतेसङ्क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | परुच्य वहम्मेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "                                       | <b>मुदश्र</b> णा                                                                                                                                                                                                                                                                  | ादेण मदिजन्याणि-<br>ाणिविमगणापीस<br>द्वीणमंतर क्रेनिस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ;                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • • • •                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ध्र सम्या                                                                                                                                                                                     | स्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | रुष                                            | स्य सस्या                                                                                                                                                                                                                                                                                   | स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | £2                                                                                                                                                                                                   |
| पहुच्च म<br>नेदर नात<br>विर नात<br>वीत पहुच<br>२३१ एमनीव प<br>गिरतर।<br>२३२ आभिणियो<br>गाणानी अ<br>मनतर फेर्स<br>गाणानी अ<br>गिरतर।<br>२३३ एमनीव<br>२३४ उपरम्मेण<br>२३५ राजदासंबद<br>पालादी र | हुन्य परित अव  सहित सुद्-आहि  स्मान्द्रहीः स्मान्द्रहीः सह्य परित अवः पहुन्य जहण्ये । पुरुष्य जहण्ये । स्मान्द्रहीः सम्मान्द्रहीः समान्द्रहीः सम | रा राजा- । । । । । । । । । । । । । । । । । । । | वित सं<br>पहुंच व<br>२४२ उस्क्रम्म<br>२४३ एमार्वाव<br>अवासुद्<br>२४४ वहुव्ह म<br>स्मिमा<br>सम्माप्त<br>१४४ वहुव्ह म<br>सम्माप्त<br>१४५ वहुव्ह म<br>सम्माप्त<br>१८४ वहुव्ह म<br>१८४ वहुव्ह म | षहुच्य का व ।  व जा हिम्म मादिस्मायि । साधिस्माया । साधिसमाया । स | स्त्रवंद्ध । १६६<br>। ११<br>हस्प्रवं । ११<br>प्रशासन् ११<br>प्रशासन् ११४<br>इस्प्रवंद्ध ११४<br>इस्प्रवंद्ध । ११४<br>इस्प्रवंद्ध । ११४<br>इस्प्रवंद्ध । ११४<br>१४४<br>१४४<br>१४४<br>१४४<br>१४४<br>१४४ |
| २१८ पमच-अप<br>केवित्रे पाः<br>जीव पदुः<br>जितेतरे।                                                                                                                                            | पमचस बदावयेतां<br>राष्ट्रा देशिद्धे वाचा<br>प्रकारच अवस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | 440 306144<br>446 41 46<br>446 30014<br>446 30014                                                                                                                                                                                                                                           | 2010-12 26<br> <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 k                                                                                                                                                                                                  |
| २३९ एगजीर्व<br>अंबोग्रहुर्व ।                                                                                                                                                                 | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150                                            | ६५३ क <sub>र व</sub> र्ष<br>१६५ ६<br>६६० व                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |
| १४० उदस्यव वा<br>हादिस्यानि                                                                                                                                                                   | दीस साध्यवस्थान<br>। ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,, ,                                           | 175 -8612E                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | #                                                                                                                                                                                                    |

सत्र संद्या

स्र

п

12

२१७ उक्ससेण अंतामुहत्त I

स्व सच्या स्र पद्रच्य बहजीण एगसमय । १०५ २०५ उन्द्रस्येण गास साहिर्रेय । २०६ एगजीव पदुच्च पचि अतर, णिरतर । 33 २०७ पत्रसयवेदएन् मिच्छार्टिडीप-मनर केशचिर दालाहा होति. णाणाजीव परच्य पवि अंतर, जिस्तर । १०६ २०८ एगदीन परुच्च बहप्रोण जवाग्रहच । 800 २०९ उम्बस्तेण वैचीन सागगैद-माणि देखलाणि । 22 २१० सासपसम्मादिहिष्पहृहि जान अनिप<u>ङ्</u>चित्रसामिदे। मुद्याप । Ħ नशर देश इ. खवानमतर देशचिर बाराही होहि, वामाबीव परुष्य बहुष्येन एग्यमय । २१२ उक्टम्मेन वामप्रयत्त । ११३ मगबीन पर्चन गयि जनर, विरत्र । 22 २१४ व्यक्ताद्रेदएम् अणियद्विद्य-सम-सुद्रमात्रयमात्रामतर् कर-विर द्वारादी हादि, पाना-बीर परुच बद्ध्यो एक मन्य । 71 २१५ उद्ग्रहम्भेव रामपूपन । \*\* र१६ एएवार पहुन्त बहुन्यन अंग्रेस्य ।

२१८ उत्तमुद्रसायबीदगगउदुमह्या-पमतर देवनिर दारादो होदि, णाणाञीव पदन्च अरूपण एगनमय । २१९ उक्दस्तेण वासप्राच । २२० एगुर्जीय पहुच्च पत्थि अवस्। १११ २२१ अणियद्विख्या मुहमस्य र्खाणक्रसाववीडगगउरूम पा अवंगिकेरही योग । २२२ सर्वागिकेरली शोप ( २२३ इमायाशुबादेण क्रोधक्याई॰ माणस्माइ-मापक्षाह्-छोइ-क्रमार्मेमु मिच्छादिङ्किष्णदृढि वात्रं सुहुनमापराद्यउरम्मा स्ता चि मणबीगिमगी। २२४ बद्धार्यस् उपनवस्थायगीर रागडदूमस्थानमतर देविरी द्मलादो होदि, पाणात्रीव पहुच्च ब्रह्म्येच एगमुमय। ११३ २२५ उरम्म्येव रामपूष्च । २२६ व्याचीर पदुच्च पन्यि अवर, चित्र । 12 २२० शीलक्रमायरीद्यागळद्वम या बजोविदेवती शप। ,, २२८ मुद्रोगिस्तरी जोप l п २२९ वाचानुगदेन महित्रसानि मुद्व गानि—सिनगणानीमु **मिच्छादिई।** नमनर

|                     | di 1/4-1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | । सञ्चया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ( ( ( ( )                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>स्इ</b> सस्या ह  | र्व विष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सूत्र सक्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T                                                     |
| २३० सानणमन्मादिद्वी | म, णिरतर । ११४  गमतर चेच  दि, णाणा-  । "  गदिश्व जार, "  युद-चादि-  ममादिद्वीय  ग्रादे अतर, "  युद-चादि-  ममादिद्वीय  ग्रादे अतर, "  युद-चादि-  ग्रादे अतर, "  युद-चादि-  ग्रादे स्थि, ।  युद-चादि-  ग्रादे स्थि, ।  युद-चादि-  युद्ध-चादि-   युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-   युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि-  युद्ध-चादि- | चिर स्वतः पद्भव वा २४२ उन्हम्माः २४३ एगांव व वाग्रदृष्यः २४४ उन्हम्माः यगांव म २४५ पर्श्वः मः विनामा अ वाग्यदृष्यः २५६ माण अ २६६ माण अ | पहुत्त्व बहुम्य ।  इ. कार्डहुमा ।  इ. कार्डहुमा ।  इमापमार्थ ।  इमापमार्थ ।  मार्गातु सहर्थ ।  इसापमार्थ हमा ।  इसापमार्य हम | सर्वे । १६१ मा १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ |
| હારિરેયાનિ ક        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |

पृष्ठं सूत्रं संख्या सुत्र सस्या सत्र सत्र मुष्ठ २५५ एगजीव पहुच्च णत्थि अतर कालादो होदि, णाणाजीव १२७ पडुच्च णरिय अंतर, णिरतर । १३१ णिरतर । २५६ केवलणाणीस सजोगिकेवली २७० एगजीन पडुच्च जहण्लेण ओघ । अंदोष्ट्रहत्त्व । 22 २५७ अजोगिकेरली ओघ। २७१ उक्कस्रेण अवोग्रहुच । п २५८ सजमाणुवादेण सजदेसु पमच-२७२ सुदुमसापराइयसुद्धिसबदेमु सु-सञद्रपद्रिंड जाव उत्रसत-इमसापराइयउवसमाणमत्तरं के-कसायबीदरागछद्दमत्था विर कालादा होदि, णाणा-मणपज्जनणाणिभगो । जीव पडुच्च जहण्णेण एग-२५९ चदुण्ह खवा अञोगिकेवली १३२ समय । ओघ । २७३ उक्रस्सेण वासपुधत्त । \*\* २६० सजोगिकेवली ओघ । \*\* २७४ एमजीर पडुच्च परिय अवरः २६१ सामाइय-छेदोवद्वारणसुद्धि-णिरतर । सबदेस पमचापमचसजदाण-11 २७५ स्रज्ञाणमोघ । मतर केवचिर कालादो होदि. २७६ जहाक्खादविहारमद्विसर्जदेस णाणाजीने पदच णरिघ अतर. अक्साइभगो । णिरतर । 17 २६२ एगजीव पहुच्च जहण्लेण २७७ सबदासबदाणमंतर केउनिर अवोमुद्रुच । कालादो होदि, णाणेगजीव १२९ पहुच्च परिथ जैतर, णिरतर। १३३ २६३ उक्त्रस्तेण अतोमुद्रच । 22 २६४ दोण्ह्युत्रसामगाणमवर केव-२७८ अमजदेस मिच्छादिद्वीणमवर चिर कालादो होदि, णाणात्रीय केरचिर बालादो होदि, पद्रश्च जहणीण एगसमय । णाणाजीर परुच्च २६५ उक्कस्सेण वासप्रधत्त । अवर. षिरवर । п २६६ एगुजीव यदुच्च जहण्येण २७९ एगजीन पदच्च जहण्येण अवोप्तद्व । अंदोग्रहच । 0 £ 5 " २६७ उक्त्रस्था प्रव्यक्रीही देख्ण। २८० उरुद्रस्तेण वेचीस सागरान-838 माणि देव्रणाणि । २६८ दो ह खगानीय । \$ \$ \$ २६९ परिहारमुद्धियुवदेस पमचा-२८१ सासुणसम्मादिद्रि-सम्मामिच्छा दिद्धि असनदसम्मादिद्वीणमोप। " पमचस्यदा । भवर बेनचिर

२८३ सासणसम्मादिहि-सम्मामिच्छा २९४ ओधिदमणी ओधिणाणि १३५ २९५ केउलदसणी उउल्णाणिम दिहीणमतर के गचिर कालादो २९६ लस्माणुमादेण निष्हलेसि होदि, णाणाचीन पडुच्च ओघ । षीलवेस्मिय-वाउलस्मिष् २८४ एगजीर पहुच मिच्छादिद्वि-असञ्चरमम्मा-₹₹ पतिदोनमस्स दिह्वीणमतर कागिर कालाद **बहण्ये**ण भागो, जवोग्रहुच । असरोजनिद होदि, णाणाजीर पड्डा **४८५ उक्त्रस्मेण** वे सागरोत्रमसह णात्थ अवर, णिरवर । ,, २०७ म्मानीर पहुरुव जहम्मान स्माणि देखणाणि । २८६ अमनदमम्मादिहिष्णहाडि जार अवामुद्रच । " अप्पमचमनदाणमत्तर वेगचिर २९८ उपरस्मण वचीन मचारम कालादो हादि, जाणाचीन पहुच सच मागरारमाणि दय्रणाणि । ११ २९९ सासणगम्मादिहि सम्मामिन्छ। पत्थि अवर, णिरवर । २८७ एमजीर पहुच्च जहण्णण दिङ्कीणमतर क्यों रह कालादा 8₹€ अवास**द्व ।** हादि, णाणाजीव पद्रव्य २८८ उनमस्सण वे सामरोवमसह ary I " वगजीत पहुरू स्माणि द्युणाणि । २८९ चदुण्हसुरमामगाणमनर वर बहुध्यय पलिदारमस्य अमग्रव्यदि 99 भागा, अवायुद्ध । चिर रालादा हादि, णाणाजी र ३०१ उरम्मण तथान प्रवास्य मुख पहुच्च आय । २९० एमनीव पहुरव मागगरमाचि दग्रणाचि । 849 ३०२ तउल्लिय वस्त ग्रीनाम् अवासुद्व । २९१ उक्रस्मण व मागगवसमह विच्छादिष्टि—अस्त्र अस्तरमञ्जा— िर्देशियमा द्वाचा सामान स्माणि दखणाणि । हार्ति वाकार्जान पर चका व २९२ चरुण्ड समाणमाप । अमर १७३मर २९३ अपस्तुदमणामु मिन्छारिङ्क 188 हे गरा और पुर च प्पहृद्धि जार सीणहमायबाद वनामुहस् रागछदुम था जाव । o seemed a stand during 143 ध्याय साम्बद्धाः ।

184

| ( { 8 } )                                                                                                                            | परिकार                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| सूत्र संस्था सूत्र पृ                                                                                                                | ष्ठ सूत्र सम्बद्धाः सूत्रः युष्ठ                                                            |
| <ul> <li>सासणमस्मादिद्विसम्माभि छा-<br/>दिद्वीणमत्र करिचर काठादे।<br/>होदि, पाणाजीत पद्गव्य<br/>आप ।</li> </ul>                      |                                                                                             |
| ३०६ एगजीन पदुन्त अहर्ष्णण                                                                                                            | रेंश्व अप्यमचमजदाणमतर केतियर                                                                |
| परिदेशनस्य असंखेजनदि-                                                                                                                | कालादो होति, णाणानीव                                                                        |
| मागो, अतोम्रहुत । १४८                                                                                                                | पद्मन्य णस्यि जतर, जिरतर । "                                                                |
| २०७ उक्करनेण वे अद्वारस सागरी-                                                                                                       | ३१७ एमना पहत्य बहणीय                                                                        |
| वमाणि सादिरेयाणि ।                                                                                                                   | अतीसुरुव ।                                                                                  |
| ३०८ सजदासजद पमच-अप्पमच-                                                                                                              | ३१८ उक्कम्पमतामुन्त । ,,                                                                    |
| सजदाणमवर केरचिरकालादो                                                                                                                | ३१९ तिष्द्रमुत्रसामगाणमतर केंद्र-                                                           |
| होदि, णाणगर्जात्र पहुच्च                                                                                                             | चिर कालादी होति, णाणा-                                                                      |
| णरिय अवर, णिरवर ।                                                                                                                    | जीत्र पहुच्च जहणीण एग-                                                                      |
| भारव अवर, भिरदेश ।<br>३०९ सुक्क्रेस्मियस मिन्छादिहि-<br>असवद्सम्मादिहीणमतर केव-<br>चिर काछादे। होदि, णाणा-<br>कीन पहुच्च प्रतिथ अवर, | समय। १५२<br>३२० उडस्तेण ग्रामपुत्रव । ॥<br>३२१ एग्राजीव पदुच्च जहरूंणेण<br>अंतेशिष्टुच्च। ॥ |
| णिरतर । १४९                                                                                                                          | ३२२ उनक्सेल अतोष्ट्रह्य । "                                                                 |
| ३१० एगजीर पद्ग्य जहण्णेण                                                                                                             | ३२३ उत्मतकमायभीदरागङ्ग्रन—                                                                  |
| अवामुद्रुच । ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                     | स्थालमतर केमचिर कालादो                                                                      |
| ३११ उक्तस्सण एक्कचीस सागरी-                                                                                                          | होदि, णाणाजीव पहुच्च जह-                                                                    |
| वमाणि देखणाणि । ,,,                                                                                                                  | णोण एगसमय । १५१                                                                             |
| ३१२ सामणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा-                                                                                                     | ३२४ उक्क्स्सेण वामप्रचच । ,,                                                                |
| दिद्वीणमवर केनचिर काठादे।                                                                                                            | ३२५ एमजीव पहुच्च परिव अवर,                                                                  |
| होदि, णाणाजीत पदुच ओय। "                                                                                                             | णिखर । "                                                                                    |
| ११३ एगनीत पदुच्च वहण्णेण                                                                                                             | १२६ चदुण्ड समा जोच । "                                                                      |
| पछिदोतमस्म अमरोजदि-                                                                                                                  | १२७ सनोगिकेमसी ओच ! १५४                                                                     |
| भागो, अतोष्टहुच । "                                                                                                                  | ३२८ भविषाणुनादेष मगिरिदिएस                                                                  |
| १९४ उन्हरसेण एनकचीस सागरी-                                                                                                           | मिच्छादिद्विष्पदुढि जाव                                                                     |
| वमाणि देवणाणि । १५० ।                                                                                                                | अनोगिक्रेनिक चि जोघ । ॥                                                                     |

(1 सत्र सस्या अतरप्*रूनगा*धसाणि 17 7 सक २२९ अभवसिद्धियाणमत्तर कवितर 74 पृष्ठ स्व सक्या कालादी होदि, णाणाजीवं 5 \$ \$ \$ ध्य अंतोसुद्रम् । पड्डम पारिच जीवर, जिस्तर । १५४ ३४२ उक्कस्सण वेचीस सागरो ३३० एगजीव पहुच्च णित्य अंतर, 100 वमाणि सादिरेपाणि। विस्तर । -- 77 १३१ सम्मनाणुनादेण सम्मादिहीतु २४२ चटुण्हसुवसामगाणमवर केन 18 22 अगजदसम्मादिहीणमंतर के ब-चिर कालादी होदि, णाणाजीव 40 चिर रात्नदो होदि, वाणात्रीव पहुच्च जहणीण एगसमय । १ पद्भ णात्य अतर, जिस्तर । १५५ ३४४ उक्कस्सेण वासप्रथच । ११२ एगजीव पहुच्च जहण्णेण ३४५ एमजीन पद्रच्य जहणीण अतोषुद्व । अतोमुहुत्त । १२२ उन्यस्तेण पुञ्चकोडी देवण । रे४६ उनकस्तेण वेचीस सागरी ३३४ सबदासबदणहुरि 22 बमाणि सादिरैयाणि । 19 उनसवकसायबीदराग्छदुमत्था २४७ चदुण्ड खना अनोगिवेन्ही ,, ओधिणाणिभगो । आंघ । १३५ चरुण्ह खरमा अञ्जोगिकेरली ३४८ सजोगिकेवली ओप। 242 20 आप । रे४९ वेदगसम्मादिङ्कीसु असजद ३३६ सबोगिरेवली ओप। १५६ सम्मादिहीण सम्मादिहिभगो। १६२ ३३७ खङ्यसम्मादिङीसु ३५० सजदासजदाणमतरः केनचिर \*\* असजद सम्मादि<u>द्वी</u>णमतर कालादा हादि, णाणाजीक कवित कालादा होदि, णाणाजीव पडुटच णात्थि अंतर, णिरतर। ,, पहुच्च महिथ अतर, मिरतर। ३५१ एमजीव पहुच्च अहम्पाय रेरेट एगनीन पहुच्च नहण्णण अतामुद्रुच । अवामुदुच । ३५२ उकस्मण छाबद्विसागराबमाणि ३३९ उक्कस्तम पुच्यमाडी दख्ण। \*\* देखणाणि । **२**४० सवदासबद् प्रमचसबदाणमतर ३५३ एमच अप्पमचमजदापमनः क्वचिर हालदा हादि, जाणा कवित्र कालादा वीव पदुच्च णतिथ अंतर, ₹*112.* पाणाजीव पहुच्च पश्चि णिरतर । अवर विरवर । 840 रे४१ एगजीन पहुच्च जहणाण ३५४ एगवान पहुच्च वहप्पप अंवासुड्य ।

| ( १६ ) |  |
|--------|--|
|--------|--|

| स्त्र सज्या      | स्व                       | पृष्ठ | स्य स | ख्या              | स्त्र      |                    | वृष्ठ |
|------------------|---------------------------|-------|-------|-------------------|------------|--------------------|-------|
| ३५५ उक्क्स्से    | ण तेचीम सागरो             |       | ₹90   | एगनीन             | परुच्च     | जहणोण              |       |
| वमाणि :          | सादिरेयाणि ।              | 37    |       | अतोमुद्दत्त       |            |                    | १६९   |
| ३५६ उत्रममस      | म्मादिद्वीसु असजद         |       | ३७१   | उक्कस्सेण         |            | त ।                | 17    |
| सम्मादि          | द्वीणमवर केनचिर           | ξ     | ३७२   | उरसतकर            | गयनीदराय   | ा <b>उदु</b> मत्था | •     |
| कालदो            | होदि, जाणानीव             |       |       | णमवर के           | निर काल    | ादो होदि,          |       |
| पहुरम् उ         | बहुष्गेष एगममय ।          | १६५   |       | णाणाजीव           | परुज्य     | जदण्णेग            |       |
| ३५७ उक्कस्मे     | न सच रादिदियाणि।          | 90    |       | एगसमय             | 1          |                    | **    |
| ३५८ ण्यात्रीर    | पदुरन जहप्योग             | 1     | ३७३   | उनकस्तेण          | वासपुधा    | 1 1                | n     |
| जव <u>ो</u> मुद् | व ।                       | 27    | ३७४   | ण्यजीत्र ।        | गरुच्च पा  | त्थ अतर,           |       |
|                  | न अनामृह्स ।              | १६६   |       | णिरतर ।           |            |                    | **    |
|                  | बद्दाणमनर देविस           |       | ३७५   | सामजन्म           | सदिहि      | सम्मा -            |       |
|                  | होडि, पाणानी              | 1     |       | मिन्डादि          | रीगमतर     | केरचिर             |       |
|                  | रह्योग एगनमय ।            | 13    |       | कालादी            |            |                    |       |
| ३६१ उद्यान       | भारम रादिदियाणि ।         | 22    |       | पद्दा प           | ह्व्योग एग | समय ।              | १७०   |
| रेई२ वमनार       | पर्देश जरण्येण            |       |       | उप्रस्मेण         |            |                    |       |
| ન્દન, મુક્       | 41                        | ,,    |       | ज्यदिभागे         |            |                    | 12    |
| ३६३ उन्ह्रम      | प्रजायद्वतः ।  —          | १६७   | १७७   | गमी। व            | दुस्य परि  | ध जनस्             |       |
|                  | <b>अध्यमनमञ्ज्ञागमन</b> र |       |       | णिस्तर ।          |            |                    | १७१   |
| <b>इ</b> सीपरः   | साराये होदि, वावा-        | .     |       | मिच्छादि <b>ई</b> |            |                    |       |
| यभ प             | र्व अस्मिन वर्ग           | i     |       | वात्यदे। 🏻        |            |                    |       |
| नव ३ ।           |                           | ##    |       | पदुरन ग           |            |                    | **    |
|                  | न करायन गार्              | 1     |       | मिष्णयाणु         |            |                    |       |
| दिय वि           | 1                         | 12    |       | मिच्डादिह         |            | _                  | "     |
| सद गाउँ ।        | वर्षा वर्गात              |       |       | सागुगुमुब्स       |            |                    |       |
| 44.55            | व ।                       | 17    |       | उ १५न हमा         |            | उरुमधा             |       |
| देश अस्टान       | च चनापृह्च।               | 141   |       | नि पृथ्यि         | द्वमा ।    |                    | "     |
| ३६८ जिल्हा       | न'म' प्रचनन हा सि         |       |       | पदुः( मा          |            |                    | १३२   |
| £7.7             | र्ने, प्राथा              |       | ३८२   | <b>বন্দ্রা</b> শ  | ११ हर्स (  | (ग्रागर्)          |       |
| प्रश्न :         | दराय जनस्य ।              | 12 [  |       | शार, व            |            |                    |       |
| स्र सम्ब         | ब रच्यु ₁व ।              | 29    |       | वर्ष अध           | , ITM      | ł                  | D     |

परिशिष्ट

मिच्छादिद्वीणमोष । ३८५ मानवसम्मादिद्वि सम्मानिच्छा॰ दिद्वीयमवर रेपित रालादी होदि, पाणाजीव पदुच्च ओष । ३८६ एगबीर पदुच्च बहुप्येण परिदेशसम्ब अनेराज्यदि-

सभ

संब संस्था

णिरतर ।

भागो, अंतामुह्त । 22 ३८७ उपनस्तेण अगुलस्त असंखे-ज्बदिभागा, अमसेज्जाससे-ज्ञाओ औरप्रिणि उसा-प्पिणीओ ।

33 **२८८** असबदमम्मादिद्विष्णहुढि बाउ अप्पमचसञ्जदाणमसर केवचिर कालादो हाहि, णाणाजीन पहुच गरिध अतरः गिरतर । १७४

३८९ एगजीव पहुच्च जहुष्णेण

जीन पड्डच ओघभगो I ३९२ एगजीर परुच्च जहणोण अंदोमहत्त । п ३९३ उक्तरसंग अगुलस्म असखे

३९१ चदुण्हमुवसामगाणमत्तर केव-

चिर बालादो होदि, णाणा

( (0)

प्रष्ठ

१७५

ज्बदिभागी असरोज्बासखे ज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पि धीओ । १७८

३९४ चदुण्ह खवाणमोष । ३९५ सबोगिकाली ओप। ३९६ अणाहारा कम्मइयकायजोगि-

भगो । 11 ३९७ णवरि विसेमा, वेदली आप । 208

## भावपरूवणास्रचाणि ।

सूत्र सख्या सुत्र सस्या संघ १ भावाणुगमण दुविद्वी णिदेसी, १८३ ओघेण आदेसण य । < ओंघेण मिच्छादिद्धि वि **का** भावो, आदइओ भावा। १९४ रे सासणसम्मादिष्टि वि को

भावो, पारिणामिओ भावो । १९६ ४ सम्मामिच्छादिद्वि चि क्रे भावा. खओवसभिओ मारो । १९८ ५ जनजदनम्मादिद्धि चि स्त्रे भावो. उबसमिओ वा खड्यो

सत्र

AR.

सुत्र संस्था

वा खजारननियो वा मार्वा । १९९। या मारो । २१० १८ ओन्हण्य मारेण पुणा अमबदो। २११ ६ ओदरएण मानेण प्रचा प्रमुद्धाः। २०१ १९ तिरिक्सगरीर ' तिरिक्स पीन-७ सबदासबद्-पमत्र-अपमत्त-दियविरिक्स-पनिदियपज्जव-सबदा चि हो भारो, खब्रोब-पर्निदियतिरिक्सओणिणीस नि॰ समित्री भारो । च्छादिद्विष्पद्वति आत्र मुजदा-22 २१२ ८ चरुच्द्रवृत्रनमा निकामारी, मंबदाणमोघ । भोरमनिको भारो । 308 विमेमी, २० प्रशिर पचिदिय-९ पहुँद गता मजीगिकारी निरिस्त्रज्ञेणिणीम् अमञ्ज अजीविकालि वि को भारत. मन्मादिद्धि ति से मार्गे, ओरमिने या राओरमिने महबी मारी। २०५ रा भारत । 212 आरेनेन ग्यापासरेन निस्य-२१ ओदरण्य मोरण पूर्णा अनेत्रहो। २१३ गरेर मेगरम् विष्ठारिद्धि नि का महरो, जीसका नासे । २२ मणुनवर्शण मणुन मणुनपारच-मणुनिणीमु भिष्ठादिश्चिषद्धि ११ मानानस्मार्श्व निकामाते. जार अजोगिरानि नि अप । प्रतिकारियो नारो । 200 १९ सम्बानिष्ठतिङ्ग वि को नारी, २२ दरमानीय देरोगु मिन्यादिदि मद्भागीयो गारे। ध्यष्ट्रीड जार अभनदगरमाहिडि 305 ? १ बनबरममा रिवृत्ति हो बाते. वि जीव । राष्ट्रिया सा भारता २४ वरासामय-जानीतर-बादिन मद्रीनिया रा गाता। वियदम दरीजा, महाम्मीमहा १४ केंग्सम्ब कामण्या वस्त्रमा २ इत्यानियंद्रीया । विच्छा-िही मात्रासम्मारिही सम्मान १ - ४४ रहनाच पृद्धा च नरस्याना वि अतिशाचार। १६ टिन्टर इत बनसर पुरान 11 २ - अपन्यस्त्रामादिश्चित्रं से नाग्रा, रक्षम् विक्रिक्षिक्षान्-उपविता स धनास्पनिता सम्बर्ध क्षेत्रम नि इत्रहत्त्व या द्वा । वर्षः अर्थयम् सारम् तुना वनअप्राः र<sup>9</sup> ५ १५ बस्य<sup>रचम्मा</sup> द्वांत 🛭 ग्रहा. रार्थ्यक स महालंबक २० व्याप्त्री गुजलाही सार मा

पृष्ठ मूत्र सप्या

पुष्ठ

| (24) |  |
|------|--|
|------|--|

| द्य सम्म                                                                                                         | स्य                                                                                                                                                              | IJ | मृत सम्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ग्र                                                                                                                                     | 12                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| सन् अनं<br>जब मा<br>सम्बद्धाः<br>रेड स्वस्त्रहाः<br>रेड स्वस्त्रहाः<br>रेड स्वस्त्रहाः<br>स्वत्रहाः<br>स्वत्रहाः | विश्नुद्दर-वेशेश्या-<br>वरणमार्श्वद्वे रहाते<br>रक्षणकारणाञ्च-<br>। दः<br>सर्वेद्ध स्वत्यवद्वे<br>र संग्वद्वारशेद्द-<br>स्वायः स्वयं स्वयं<br>र संग्वद्वारशेद्द- |    | '५० चेदिरमारी<br>'५८ केरलद्वाची<br>'५९ नेस्मानुसारे<br>बीटिनीम्बर<br>हाची को ह<br>(५) नेड बीटमार्चा<br>बार्स (१)                                                                                                                                                                                                                                         | ગોહેવાજિયમાં ક<br>ક્રેક્ટમાંચિયમાં ક<br>જ ક્રિક્ટ પ્રેમ્પિક<br>જ ક્રાડ પ્રેમ્પિક પ્ર<br>ક<br>પ્રમા પ્રેમ્પિયમાં પ્રિ<br>જ ક્રાક ક્રયમ દ | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| \$377 9 8 6 \$17 7 \$1 \$25 7 \$2 \$2 7 \$3 \$2 7 \$3 \$5 7 \$4 \$5 7 \$5 7 \$5 7 \$5 7 \$5 7 \$5 7 \$5 7 \$5 7  | 2 k                                                                                                                                                              | 3  | રાષ્ટ્રિક દર્દ<br>પોજે કે<br>દેવ નાંકળ વૃજ્ઞદ્<br>ક્રેમ કાર્યો દ્રષ્ટ<br>સાર નાંચ દર્દ<br>ક્રમ નાંચ દર્દ<br>ત્રા સ્વલ્લ ૧, દ્રાણ<br>ત્રા સ્વલ્લ ૧, દ્રાણ | ેવ લાધિક્રમાને દેશ<br>જારા કરા કર્યા હ<br>વજા કરા કર્યા હોય<br>ત્રેશ કર નાલા,<br>નાલક<br>જા બલ્લા દર્શ<br>દર્શન હેક<br>દર્શન કર્યા ક    | 11                                    |
| ध्रक सण<br>स्थाप<br>कंपेल्यूरी                                                                                   | * >- 3 1                                                                                                                                                         |    | 11 11 41 11<br>5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i<br>4 { 4 4 4 5 } 1<br>14 \$ 4 54 \$<br>14 1 4 1 5<br>2                                                                                | ,<br>,<br>,<br>,                      |

संत्र ८२ सजदासनद-पमच-अप्पमच-सजदा चि मो भावो, राओम समिओ भारो । २३६ ८३ उपसमिय सम्मत I u ८४ चदुण्डम्यसमा विको मारो. उन्समिओ भारो। o ८५ उउसमिय सम्मच । 11 ८६ सासणसम्मादिही औष I \*\* ८७ सम्मामिच्छादिद्वी ओप। २३७ ८८ मिच्छादिद्री ओप। •• ८९ सञ्जियाणुबादण सच्चीसु मि छा दिद्विप्पदुढि जार खीणस्माय वीदरागछंदुमस्था चि आप । \*\* ९० असच्यि विका भारी, बादाबा भावा । ., ९१ आहाराणुरादेण मिच्छादिद्विष्पद्दृद्धि जान संजानि बेबिट वि ओप। २३८ ९२ अणाहाराण कम्महयभगा । ९३ णवरि विससी, अवागिकारि

शि को भारो, सहबा भारा I

# अप्पावहुगपरूवणासुत्ताणि ।

प्रस्त्व प्रश्न प्रस्म प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रस्म प्रस्म

| स्त्र संख्या                       | स्र                                       | पृष्ठ    | स्त्र सस्या | स्त्र                               | δŝ         |
|------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------|------------|
| ३ उवमतरम                           | ाय <b>जीदराग</b> छदुमस्य                  | Π        | । स्थोताः   | उरसमसम्मादिद्वी ।                   | 346        |
| त्रचिया ने                         | व ।                                       | २४५      | २२ सहयस     | म्मादिद्वी मखेज्जगुण                | пі "       |
| ४ समा ससेव                         | न्त्रगुणा ।                               | 22       | २३ वेदगम    | मादिद्वी सखेजनगुण                   | П "        |
| ५ खीणक्रमाय                        | नीदराग उदुमत्था र                         | 3-       | २४ एव वि    | रु वि यदामु ।                       | **         |
| चिया चेत्र                         | 1                                         | २४६      | २५ सध्वत्ये | वा उपमा ।                           | २५९        |
| ६ मजोगरेवर                         | त ज्ञागेका                                | <b>ी</b> | २६ समा स    | <b>सेम्बगुणा</b> ।                  | २६०        |
|                                    | वि तुल्ला त्रीचि                          |          | २७ जादेवेण  | मदियाणुबादेण णिर                    | 4-         |
| चेत्र ।                            |                                           | 22       |             | वेररणम् सन्दर्शे।                   |            |
| ७ सबोगिरा                          | ती अद पडुर                                | च        | सामणम       | म्मादिहीं ।                         | २६१        |
| सरोजगुणा                           | l                                         | २४७      | २८ सम्मामि  | च्छादिही सखेञ्जगुण                  | n In       |
| ८ जपमन्त्रम                        | दा अस्त्रमा नशुर                          | -        | २९ असबद्    | ाम्मादिद्वी असक्षेत्रव              | <b>i</b> - |
| समा संखेज                          | ातुषा ।                                   | 22       | गुणा ।      |                                     | २६२        |
| ९ पमचसनदा                          | समेज्यगुणा।                               | 25       | ३० मिच्छा   | द्वी अमेखज्यपुणा।                   | **         |
|                                    | ा अमुखेख्युणा <b>।</b>                    |          |             | म्मादिहिहाणे सम्ब                   | _          |
|                                    | (दिही अमुगेजगुण                           |          | त्योग उ     | रमसमम्मादिद्वी ।                    | ₹६३        |
|                                    | िहा मने जगुणा।                            | ,        | ३२ सहयमम    | सदिह्वी अमरोज्य                     | T-         |
| -                                  | ।(दिद्वी अमरोज्य                          |          | गुषा ।      |                                     | #          |
| गुणा।                              |                                           | 249      |             | ।(दिही असमे अगुणा                   |            |
| े । भच्छादिहा                      | न्यतगुणा।                                 | २५२      |             | ाए पुदर्शण वेरह्या                  |            |
| १५ जमबद्धम                         | गरिहिंद्वाण मध्य                          |          |             | वार म्चमाण पुढरी                    |            |
|                                    | मसम्मारिद्वी ।                            |          |             | मध्यत्थोग मामण-                     | -<br>२६५   |
|                                    | रही अनंगजगुणा                             |          | मम्मादिई    |                                     | • , .      |
|                                    | द्वी असमे प्राप्ता                        |          |             | હારિફ્રી મંચે ગ્રાપુળા              |            |
| १८ मबरामबर्                        |                                           |          |             | मादिह्या अमहारा                     | २६६        |
|                                    | ব্রো।<br>কম ক্রম                          |          | गुगा।       | Er santiarrament I                  |            |
| ुना !                              | विश्वी असम्बद्ध                           | र्ष ३    |             | ति अमेरोजनपुषा ।<br>ज्यानिकाले      | 17         |
| • •                                | e and |          |             | मादिद्विद्वाणे सम्ब<br>समसम्बद्धी । | १६०        |
| रश्यक्षतम्बद्धः<br>दश्यक्षतम्बद्धः | दी यस प्रविद्या<br>स्वरहारे सम            | ' "      | _           |                                     |            |
| Z. 343744A.                        | 24 \$14 324                               |          | ०० वर्षायम् | हिंदुरी असंध्यन्त्रपुत्ताः।         | 18         |

| स्व सच्या स्व                                                                                              | युष              | सूत्र सच्या                                     | स्त्र                                                    | <b>व</b> ष    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| ४१ विरिक्तगादीण विरिक्त पान<br>दियविरिक्त-पानिदियपञ्जन<br>विरिक्त-पानिदियजोणिणीमु<br>सम्बत्योया सजदासजदा । | -<br><b>२</b> ६८ | मणुसिणीर<br>समा प्रवेस                          | र् मणुस मणुमपअर<br>  तिसु अद्धासु उन्<br>भेण सुन्सा थोचा | I-<br>২৩३     |
| ४२ सामगमम्मादिश्ची असखेज्ज<br>गुणा।                                                                        |                  | पष्ट उत्सवकर्त<br>वैचिया चे<br>५५ राता सखे      |                                                          | ,<br>২৩৪      |
| ४३ सम्मामिच्छादिद्वियो सखेज्व<br>गुणा।                                                                     | "                | ५६ सीणकसाय<br>चिया चेर                          | ारीदरागछदुमस्था त<br>।                                   | 17            |
| ४४ अमजदमम्मादिही अमखज्ज<br>गुणा।                                                                           | २६९              | ५७ सनोगिकेर<br>परेसमेण र<br>चेत्र ।             | स्रा अनागकर<br>हो दि तुल्ला, तचिय                        |               |
| ४५ मिच्छादिद्दी अणतगुणा, मिच्छा<br>दिद्दी असखेजजगुणा ।<br>४६ अमजदसम्मादिद्विद्दाणे सन्त्र                  | 22               | ५८ सजीगिरेग<br>संस्वेजनगुण                      | n t                                                      | **            |
| त्योवा उवसमसम्मादिही ।<br>४७ खर्यमम्मादिही असंखेजन                                                         | २७०              | ५९ अप्यमत्तरः<br>वसमा सरो<br>६० यमत्तरा         | दा अस्खवा अध<br>उनगुणा ।<br>सरोज्जगुणा ।                 | २७५<br>ग      |
| गुणा ।<br>४८ वेदगसम्मादिद्वी असखेज्ज                                                                       |                  | ६१ सजदासजद<br>६२ सासणसम्म                       | ा सखेडनगुणा ।<br>।दिह्री सखेडनगुणा                       | "<br>।<br>१७६ |
| गुणा ।<br>४९ सनदासजदङ्काणे सन्नत्थोव<br>उवसमसम्मादङ्की ।                                                   | "<br>1<br>२७२    | ६४ असनदसम्म                                     | ादिही सरोजनगुणा<br>गादिही सखअगुणा<br>असरोजनगुणा,         | 11            |
| ५० वदगमम्मादिही असपोज्ज<br>गुणा ।                                                                          | 22               | मिच्छादिद्वी<br>६६ असनदसम्म                     | ससंज्जगुणा ।<br>ग्रिदेहिद्वाणे सन्य                      | n             |
| ५१ णगरि निसेसो, पर्चिदिय<br>विरिक्सनोणिणीस अमजद<br>सम्मादिष्टि सनदासजदहाणे सन्                             |                  | ६७ खड्यसम्मार्<br>६८ वेदगमम्मारि                | मसम्मादिही ।<br>देही सरोज्जगुणा ।<br>रही सरोज्जगुणा ।    | ?''<br>!!     |
| त्थारा उरसमसम्मादिही ।<br>५२ वेदगसम्मादिही असलेजन<br>गुणा ।                                                | n                | ६९ सजदानजदर्<br>स्ट्रियसम्मार्<br>७० स्वसमसम्मा | राणे सन्नत्थोरा<br>देही ।<br>दिही सखेज्जपुणा ।           | 11<br>17      |

| स्त्र संस्था स्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पृष्ठ                                         | स्य संस्या                                                                                                                                                                                                             | स्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ð                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ३ उत्मवरमायगिद्शाग्रह्मस्या विषया चेष । ३ स्वा संख्यव्याणा । ५ सीणक्रमायगिद्रागारुद्भस्या व- चिषा चेर । ६ मवागरेनस्री जनागरेकर्सी पवेमणेण दो वि सुल्या संख्यागिरेनस्री जनागरेकर्सी ७ सवागरेनस्री अवस्य पहण्य संख्यागा । ९ प्रमामन्यद्रा अस्या अण्या माम मर्ग्यत्राणा । ९ प्रमामन्यद्रा अस्या अण्या माम मर्ग्यत्राणा । ९ प्रमामन्यद्रा अस्या अण्या मामन्यत्राणा । १ सम्याभिष्यारिष्टी मर्ग्यत्राणा । १३ सम्याभिष्यारिष्टी अस्यान्याणा । १३ अस्यद्रमम्मारिष्टी अस्यान्याणा । १३ अस्यद्रमम्मारिष्टी अस्यान्याणा । १३ अस्यद्रमम्मारिष्टी अस्यान्याणा । १३ अस्यद्रमम्मारिष्टी अस्यान्याणा । १३ अस्यसम्मारिष्टी अस्यान्याणा । १३ विस्तरमम्मारिष्टी अस्यान्य व्या । | १४५<br>" १४६<br>" १४७<br>" १४८<br>११५२<br>१५२ | त्याम उ २२ सद्यसम २३ देदगनम २४ ए व तिमु २५ सव्यत्ये। २६ समामिर २७ जादेमेण सम्पानम २८ सम्मामिर २९ जमनदम मुणा । ३२ व्यद्यमम्म मुणा । ३३ देदगनम्म ३५ व्यद्यमम्म १५ विद्यम्भ १५ विद्यम्भ १५ विद्यम्भ १५ विद्यम्भ १५ विद्यम | उममसम्मादिही ।  मादिही संखेडजगुणा  वि अदास ।  ब अदास ।  ब अदास ।  ब उनमा ।  सिदाणुगदेण जिरस्य  सम्बद्धी  सादिही ।  स्मादिही असखेडजगुणा ।  मादिही असखेडजगुणा ।  मादिही असखेडजगुणा ।  वि इ वि असखेडजगुणा ।  वि इ व व व व व व व व व व व व व व व व व व | २५ । । । । । । । । । । । । । । । । । । । |
| सहयनम्मारिहा ।<br>१९ उत्तननम्मारिही असंग्रेज-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               | मुगा ।<br>२८ मिच्छादिई।<br>३९ अमबदमम<br>• ग्रेगा उग्र                                                                                                                                                                  | वादिद्वी जगरंग्य<br>। जगेनेग्यगुणा ।<br>वादिदिद्वाणे गस्स<br>।वमस्मादिद्वी ।<br>दिद्वी जगेनेग्यगुणाः                                                                                                                                                                                                           |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               | -                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |

```
Ħ
              स्व सक्या
                                        व्यानद्वमम्बरमाञ्चली
                               स्य
             ४१ विरिक्यमदीए विरिक्य पन्
                                                                                (₹
                                              क्ष भावता क्ष
                दियविदिक्स-पनिदियपञ्जम
                                                                    ध्य
                                                  ५३ मणुमगदीए मणुस मणुमपञ्जन
               विरिक्स-पांचिद्यज्ञाणिणीमु
              सप्तरपाना सजदासजदा ।
                                                      मणुनिणीमु तिमु अद्वामु उन
          ४२ सापणमञ्चादिङ्की
                                                     समा प्रसणण तुन्ला धोरा । २७३
                                         २६८
                                                ५४ उबसतङसायबीदरागछदुमत्था
                              असरोज्ञ
             गुणा ।
                                                    विचया चर ।
         ४३ सम्मामिच्छादिहिणो
                                               ५५ राना सखेजनगुणा ।
                                         32
            ग्रपा ।
                               मयुज्ज
                                                                               **
                                              ५६ सीणज्ञमायवीद्ररागछदुमत्था त
        ४४ अमजदमस्यादिष्टी अनसेज्ज
                                                                             २७४
                                                  विया घर।
                                        29
                                             ५७ सन्नोगिराती अनोगिकाली
      ४५ मिच्छादिद्वी अणतगुणा, मिच्छा
                                                                             ,,
                                     रहरू
                                                 पवेसगेण दो नि तुल्ला, तत्तिया
         दिही अमसज्ज्ञगुणा।
                                                411
     ४६ अमजदसम्मादिहिहाणे सन्द
                                           ५८ सम्रोगिरमती
                                     22
        त्थोना उनममसम्मादिही ।
                                                            अद्
                                               सराज्यमुणा ।
    ४७ खर्यम्बमादिही
                                          ५९ अष्यमनसन्दा अक्रावा अणु
                                  २७०
                                                                          "
                        असंसे उन-
       गुणा ।
                                              वसमा सक्षेत्रन्युवा ।
   ४८ बदगमस्मादिहीः
                                         ६० पमचसचदा ससेज्ञगुणा ।
                                 २७१
                                                                       २७५
                                         ६१ सनदासञ्जदा सरोजनगुणा ।
                       असस्यक्ष
      ग्रणा ।
                                        ६२ मामणसम्मादिही सराज्नगुणा।
                                                                        "
 ४९ मनदामनदङ्खाण
                                       ६३ मम्मामि छादिद्वी मराज्जगुणा। २७६
                                 20
                      सच्य-वाया
     उवमममस्माइही ।
                                      ६४ अमनदमम्मादिही मराञ्जगुणा ।
५० वदगमस्मादिही
                               २७२
                                      ६५ मि छादिश्वी
                     अमग्रदन
   गुणा ।
                                                     असग्रजनगुणा,
                                         मि छादिश्ची सराज्यमुणा ।
५१ वनिर
                                     ६६ जमनम्ममादिद्विद्वाण मन्त्र
           विममा,
                    पित्रदिय
  निरिक्स नाणिणीं सु
                                        त्थावा उवसमसम्मारिही ।
                     अमजद
  सम्मादिहि सनदासजदङ्गण सब्द
                                   ६७ महयमम्मादिहा मग्रजनगुगा। २०७
 त्थाना उत्तममसम्मादिही ।
                                   ६८ बदगमस्मादिहा मस्यज्ञगुणा।
२ वदगमम्मादिही
                                  ६० मनदासञ्हाण
                 अस्यक्त
                                                      मन्य भाग
गुणा ।
                                      खड्यमभ्मादिही ।
                                 ७० उनमममम्मारिट्ढी मराज्ञमुणा । "
```

| सूत्र | संख्या                | स्त्र                 | মূত     | स्त्र सस्या  | स्य                         | FF       |
|-------|-----------------------|-----------------------|---------|--------------|-----------------------------|----------|
| 3     | उरमतरमायरी            | रमगडदमस्य             |         | । त्योता उ   | ३ममग <del>ुम्मा</del> िट्टी | 246      |
| •     | त्तिया चेव ।          |                       | ၁၇၆     |              | मादिई। संखेजनगुर            |          |
| S     | स्त्रा संखेजनगुण      | n i                   | 22      |              | गदिद्वी मखेरनगुण            |          |
|       | खीणकमायवीद्रग         |                       |         | २४ एवं तिस   | वि अदास ।                   | **       |
|       | त्तिया चैत्र ।        |                       | २४६     | २५ सम्बत्धाः | त उत्रममा ।                 | ခုပ်ရ    |
| 8     | मजोगरेवरी .           | जज्ञेग <u>र</u> ेकारी |         | २६ खना सह    | ज्ञतुमा ।                   | 280      |
| •     | प्रवस्माण दो नि       |                       |         | २० आहेमेण    | नदियाणुवादेण णि             | ग्य-     |
|       | चेत्र ।               | •                     | 22      |              | गररण्सु सच्चरी              |          |
| b     | सजीगिकवरी             | बद्ध पटुच्च           |         | सामणमञ्      | मादिद्वी ।                  | 263      |
|       | सखेजगुणा ।            |                       | 58∩     | २८ सम्मामिर  | ळादिही मखेरजगुष             | πi ,,    |
| 6     | जप्पमचमजहा अ          | स्ख्या अणुन-          |         |              | म्माहिद्वी असंखेश           |          |
|       | समा मखेलगुणा          | 1                     | 22      | गुणा ।       |                             | २६३      |
| ς     | पमचसनदा मखे           | उत्रगुणा ।            | 27      | ३० मिच्छाडि  | ही असंखन्दगुणा।             | وو ا     |
| १०    | सबदामबदा अस           | खेउनगुणा ।            | 28c     |              | मादिद्विद्वाणे सञ           |          |
| ११    | सासणसम्मारिङ्डी       | <b>अक्षयंत्रगुणा</b>  | ۱,, ا   |              | सममम्मादिही ।               | २६३      |
| १२    | सम्मामिच्छादिङ्घी     | सखेजगुणा।             | २५०     |              | दिही असस्तर                 | <b>-</b> |
| \$\$  | अस्बदसम्मारिह         | । असर्वज्ञ-           | - [     | गुणा ।       |                             | **       |
|       | गुणा ।                |                       | ર્ષ્ટ્ર | ३३ बेटगसम्म  | दिही अससेजगुण               | । २६४    |
|       | मिच्छादिद्वी अण्      |                       | २५२     |              | ए पुढरीए णेखमा              |          |
|       | <b>अ्सनदशम्मादिहि</b> |                       |         |              | बार स्वमाए पुररी            |          |
|       | त्थेता उत्रम्भम       |                       | 443     |              | पन्तत्योग माम्रण            |          |
|       | खर्यसम्मारिट्टी :     |                       | 22      | सम्मादिही    |                             | २६५      |
|       | दैटगसम्माटिङ्कीः      | -                     | २५६     |              | प्रदिद्वी नखेजन्युणा        |          |
|       | मञ्जासञ्जूषाण         |                       | 1       |              | मादिही असखेज्य              |          |
|       | खर्यमम्मार्टिही ।     |                       | "       | गुवा।        |                             | २६६      |
|       | उपममसम्मारिही<br>     |                       |         | -            | । अससेन्द्रगुणा ।           | "        |
|       | गुना ।                |                       | २५३     |              | गाहिहिहाण सम्ब              |          |
|       | रेटगमम्मार्टिही ३     |                       | 13      |              | स्ममस्मारिद्वी ।            |          |
| 3.5   | पमचापमचम्बद्ध         | हान संब्द-            | 1       | ४० पद्गमम्मा | देही अमुखेज्जगुणा           | '"       |
|       |                       |                       |         |              |                             |          |

|                                                                                          | ap                                                                                                                                                                                                                                                                    | पाबहुगपरू                         | <b>स्यासुचाणि</b>                                                                                                                                                                                                                              | ( २५ )              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| सूत्र सण्या                                                                              | स्व                                                                                                                                                                                                                                                                   | ध्य                               | स्त्र सच्या स्त्र                                                                                                                                                                                                                              | S.R.                |
| १०४ काया<br>काइय<br>मिच्छ<br>१०५ जोगा<br>पचर्मा<br>ओरार्ग<br>अद्वार<br>१०६ उवमा<br>वेचिय | ध्यः गुदादेण तसम्बद्ध तस् गुदादेण तसम्बद्ध तस् गुदादेण सस्तुच्चगुणा। गुदादेण प्यमणजारि विज्ञीमि—मायजोरि— ल्यमायजोरि— त्यमायजोरिक्व विज्ञानिक्व<br>उपमण्योत्वर्षाः स्वामायजोरिक्व<br>उपमण्योत्वर्षाः स्वामायजोर्द्यस्थ<br>स्वामायजीदसम्बद्धस्थ<br>स्वामायजीदसम्बद्धस्थ | २८९<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | स्व स्वया स्व<br>सन्द-प्रमापम्बस्यद्ध<br>सम्मचप्पाद्धभाष ।<br>१९९ एव विसु अद्धानु ।<br>१२० सञ्ब्योगा उवगमा ।<br>१२१ स्वा सर्वेडनगुणा ।<br>१२२ औराव्यिमिस्स्वापनीमीनु<br>सञ्चरवाद्या मन्तार्थिकारी<br>१३३ सम्बद्धमन्त्राद्धी वर्षाव्य<br>गुणा । | iu                  |
| १०८ छीणः<br>वेचिय                                                                        | रमायबीदरागछदुमस्था<br>११ चेत्र ।<br>गेरेतररी परेमणेण त्रचिय                                                                                                                                                                                                           | ₹९₹                               | गुणा ।<br>१२५ मिन्छादिही अव्यवगुणा।                                                                                                                                                                                                            | २९५                 |
| चेर ।<br>११० सजोि<br>संखेर                                                               | मेरेवली अद् पहुच्य<br>नशुणा।                                                                                                                                                                                                                                          | "<br>"                            | १२६ असजदगम्मारिद्वाच सम्<br>स्थोग खश्यसमारिद्वी ।<br>१२७ वेदगमम्मारिद्वी संक्षेत्रजपुदा<br>१२८ वेजन्यसम्बद्धीयसम्बद्धाः दश्मी                                                                                                                  | : "<br>:L n         |
| यसमा<br>११२ पमच                                                                          | ाचसपदा अस्त्यमा अणु<br>। स्रवेज्द्रगुणा ।<br>संद्रदा स्रवेज्द्रगुणा ।                                                                                                                                                                                                 | "                                 | भगा ।<br>१२९ वडाव्यपमिस्तव्यव्यवारीतुः<br>सन्दरभावासामयसम्मारही                                                                                                                                                                                | "<br>! <* <b>\$</b> |
|                                                                                          | सिजदा असरोजगुणा।<br>।गम्मादिही असराज्ज<br>।                                                                                                                                                                                                                           | 365                               | १३० असबदशस्मादिही सधान्त्र<br>गुप्ता ।<br>१३१ मिच्छादिही अनंश्वरवशुप्ता ।                                                                                                                                                                      | -<br>H              |

१३२ असवदसम्मादिद्विद्वाय मध्य

११३ सहयत्त्रम्यादिहीतस्य प्रमुखाः

१३४ देशासन्यादिही अडकाक

११५ बाहासम्बद्धाः विकास

गुष्य ।

22

23

२९३

त्योदा उरमबदम्बर्गसूर।

११३ सनदासजदा असरोजगुर ११४ सासणसम्मादिही असर गुषा । **११**५ सम्माभिच्छादिही

११६ असबदसम्मादिद्वी बसखेन्ज

११७ मिच्छादिद्वी असरोब्बगुणा,

११८ अमबदसम्मादिहि~सबदा~

मिच्छादि**ही** अवतगुषा ।

गुणा ।

गुणा ।

29

८० खन संखेज्जगुणा । 260

८१ देरगदीए देरेस सन्बत्धीवा सासणसम्मादिङ्गी । 99 ८२ सम्मामिच्छादिही सखेजनगुणा। \*\* ८३ असजदमम्मादिही असखेज्ज-

गुणा । 53 ८४ मिच्छादिही असरीजनगुणा । \*\* ८५ अमजदमम्मादिद्विद्वाणे सन्व रथोरा उरसमसम्मादिङ्री। 11

८६ खदयमम्मादिही अमरोजनगुणा। ८७ वेदगसम्मादिही अमसेक्जगुणा । २८१

८८ भवणवामिय-वाणवेतर-झोदि-मिपदेवा देवी श्री सोधम्मीसाण-क्रप्यासियदेशीओ च सचमाए प्रदरीए भगा ।

33

८९ मोहम्मीमाण जार मदार-मह-स्मारकप्पराशिपदेनेम् 262 देवगडमगेर । ९० आणदवार गरंगरज्यिमाणः

सय

वानियदेनेम मध्य योग २८३ सामजनम्मादिद्वी । ९१ सम्मामिन्छारिद्वी सखेज्ज

मुणा । ९२ मिच्छादिद्री असखेरजगुणा। १३ अमज्ञरमस्मादिहीमखेजगुणा। "

९४ असजदसम्मादिहिहाणे सव्य-रथोवा उपममसम्मानिष्ठी । २८४ ९५ खर्यसम्मादिही असखेरजन

गुणा । ९६ वेदगसम्मादिही मखेज्जगुणा। २८५ ९७ अणुदिमादि जान अवराइद-

विमाणगामियदेवेसु असजद-सन्बत्योवा मम्मादि(हुहाणे उवनमसम्मादिष्टी ।

९८ सहयमम्मादिङ्की असंखन्न-गुणा ।

९९ वेदगमम्मादिङ्गी सखेज्नगुणा। १०० सञ्बद्धसिद्धिनिमाणवासियदेनेस अमजदमम्मादिहिहाणे सन्ध-

त्योगा उत्रमममम्मादिद्वी ! २८६ १०१ सङ्यमम्मादिद्वीसखेजन्गुणा। "

१०२ वेदगमम्मादिहीसखेज्नगुणा। " १०३ इदियाणु रादेण पचिदिय पर्चि-

दियपञ्जचएम् ओघ । णवरि मिच्छादिद्वी अमखेजनगुपा। ३८८

| ē   | रगासुत्ताणि                           | ( २५) |
|-----|---------------------------------------|-------|
| U   | सूत्र सक्या सूत्र                     | S.    |
|     | सञ्जद-पमत्तापमत्तसजद्रहाणे            | ī     |
|     | सम्मचप्पावहुअमोध ।                    | २९३   |
|     | ११९ एव विसु अदासु ।                   | 348   |
|     | १२० सञ्बत्योवा उवसमा।                 | **    |
|     | १२१ खवा सखेजजगुणा ।                   | 11    |
|     | १२२ ओगलियमिस्सकायजोगीस                |       |
| •   | सञ्बत्योवा सनोगिकेनली                 | 27    |
|     | १२३ असजदसम्मादिही सखेज्ज              |       |
|     | गुणा ।                                | **    |
|     | १२४ सासणसम्मादिष्ठी असखेज्ज           | २९५   |
|     | गुणा।                                 |       |
|     | १२५ मिच्छादिही जणतगुणा।               | "     |
|     | १२६ असजदसम्माइडिहाणे सब्ब             |       |
|     | स्थोग सहयसम्मादिही ।                  | **    |
|     | १२७ वेदगसम्मादिही सखेज्जगुणा।         | п     |
|     | १२८ वेउन्वियसायजोगीस देवगदि-<br>भगो । | 17    |
|     | १२९ वेउव्यियमिस्सरायज्ञागीसु          | "     |
|     | सन्बत्धावा सासणमन्मादिद्वी ।          | २९६   |
|     | १३० असजदसम्मादिही सखेज्ज-             |       |
|     | गुणा ।                                | 11    |
|     | १३१ मिच्छादिद्वी असंखेजनगुणा।         | **    |
|     | १३२ असजदसम्मादिद्विद्वाणे सच्य-       |       |
| 1   | त्थोवा उवसमसम्मादिही।                 | २९७   |
| 1   | १३३ खर्यसम्मादिहीसखेजनगुणा।           | 12    |
| - 1 | १३४ वेदगसम्मादिही असस्रेज्ज-          |       |

**१**३५ आहारकायजोगि आहारमिस्स

संघ संख्या द्धव प्रध १०४ कायाणुबादेण ससकाह्य तम बाइयपजचएम् आध्। णवरि मिच्छादिही अससेउत्रगुणा। २८९ १०५ जागाणुरादेण पचनणजागि-पचरित्रोगि-रायजोगि-ओरालियपायञ्चागीम् जदास परेमणण तुलाधोरा । २९० १०६ उपमत्तरमायबीदरागछदुमस्था वेचिया चेत्र। .. १०७ खबा सखेज्ज्ञगणा । 99 १०८ छीणस्मायबीदगगछदुमस्था तैचिया चेत्र। २९१ १०९ मनोगिकेरटी परेमणेण तसिया चेव । 99 ११० सनोगिरे ग्ली अब पड्ड् सखेजनग्र**णा** । 23 १११ अप्यमचसनदा अम्खना जर्थ वसमा सखेजनग्रणा । .. ११२ पमचर्सनदा सखेजनगुणा । 19 २९३ ११३ सजदासजदा अस्टेअगुणा। ११४ सासणगम्मादिही असखज्ज 99 गुणा । ११५ सम्मामिच्छादिङ्डी सहोज्ज 99 गुणा । ११६ असजदसम्मादिही असरोज्ज 17 गुणा । ११७ मिच्छादिही असखेजनगुणाः, मिच्छादिद्वी अणतगुणा । ११८ असजदसम्मादिङ्गि-सजदा-

अपात्रहमप

| सूत्र सस्दा              | सूत्र                     | AR    | सूत्र संस्था | सूत                        | T          |
|--------------------------|---------------------------|-------|--------------|----------------------------|------------|
| <b>का</b> पजोगी          | नु पनचसबर्द्वाय           | ŧ     | १५२ मिच्छा   | देश अमरोज्जगु              | गा। २०     |
| सन्दर्भाव                | । खर्यसम्मारिष्टी ।       | 150   | १५३ अमजर     | तम्मादिद्विनाज रा          | सबर्-      |
| १३६ वेदयनम्य             | विद्वी ससे न्यगुणा        | 1254  |              | नत्योग रार्पन              |            |
|                          | प्राचीमीसु सम्ब           | •     | रिवरी ।      |                            | 17         |
| न्योग स                  | बोनिकेस्सी।               | m     | १५४ उपमार    | तम्मादिश्वी अमंहे          | 174-       |
| १३८ सन्दर्भन             | नारिक्की अनलेज्य          | •     | मुचा ।       |                            | <b>303</b> |
| गुन्छ ।                  |                           | 77    |              | मारिष्ठी अगंरे             | रजा-       |
| ११९ बनवर्ग               | म्यारिक्की अनुभेक्त       | 4     | Mail 1       |                            | ,,,        |
| दुष्य १                  |                           | 344   |              | व्यमत्त्रमा १३।णे          | ttet-      |
| १४० विष्या है            | क्षेत्रम श्रामा ।         | 1)    | रुपेता र     | पद्मसम्मारिक्वी ।          |            |
| रिवरे अक्षत्रका          | म्बल्लीपुरूष मध्य         | •     | १५७ उस्तम    | रम्मादिक्षी संभेज          | नुवार ।    |
|                          | <b>स्त्रमम्बाहिद्वी</b> । | 19    |              | वारिक्री संग               |            |
| tat erresed              | तारक्षी संचानसमूचा        | 1,,   | કુળા t       |                            | 13         |
| 1.1 414 54               | . १द्वी अस्तरक            |       | १५९ वर रेव   | t a sint t                 | 12         |
| 241                      |                           | 300   | १५० मध्यामा  |                            | 1.8        |
| \$44 45.25 5             | अ शन्त्र एवम् शन्         |       | 242 1111 11  |                            | 13         |
|                          | हु देवसम्बद्ध ऋष्यासम     | .     |              | वत् शत् अ                  | ग्राग      |
| the we                   | 11                        | 111   |              | पामणण तुला वा              |            |
| 112 05 2 1               |                           | 103   | 243 (111 %   | _                          | ,,,        |
| देवते कालंदका            |                           |       |              | વાલા લા                    |            |
|                          | दिन अपूरी ।               | 19    |              | લ મુંબા∗ લહેતા }           |            |
| 112 6-4-1                |                           | 12    | -            | द्ध सन्द्रमञ्जूषा ह        |            |
|                          | ह्य क्टर च्युसा           | - 11  |              | ११६ वर्गन्द्र संप्रम       |            |
|                          | 147 AT \$ 0 \$            |       |              | માહિક <i>મા</i> લ્લ        |            |
| चुद्र ।                  |                           | 19    | गुना ।       | MHARE MARIE                | 18         |
|                          | cup for                   | 2.3   | -            | ल्डत <b>्द्रा</b> सन्दर्   |            |
| ्रेष्ट्र ।<br>सन्दर्भक्त | mill mark                 | 3 > 5 | ्व ।         | 211 A                      | ,,,        |
| ুন্ধ :                   | -chill souther            | 18    |              | म्पण <b>ाद्धाः वर्षान्</b> | 4-         |
|                          |                           |       |              |                            |            |

| 218 | ١ |
|-----|---|
| 7.0 | , |

## अप्यानद्वगपरूक्णासुत्ताणि

| स्त्र सक्या स्त्र                     | वृष्ठ        | सूत्र सक्या         | स्थ                                                                                                                                     | ₹ <b>E</b> |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| गुणा ।                                | ३०६          | गुणा !              |                                                                                                                                         | ₹₹•        |
| १७० मिच्छादिही असखेबज्ञगुणा ।         | 99           | १८७ वेदगसम          | मादिही संखन्त्रगुष                                                                                                                      | nl "       |
| १७१ असजदसम्मादिहि—सजदा-               |              | १८८ एव दोर          | (अद्भुः ।                                                                                                                               | "          |
| सबद पमच अप्पमचसबद्रा                  |              | १८९ सम्बत्धा        | वा उबसमा ।                                                                                                                              | 25         |
| सम्मचप्पाबहुअमोध ।                    | 23           | १९० सवा सं          | तुरवगुणा ।                                                                                                                              | n          |
| १७२ एव दोसु अद्वासु ।                 | 27           | १९१ अपगदने          | दएगु दोनु अड                                                                                                                            | ख          |
| १७३ सन्दरधोवा उवसमा ।                 | 11           | उबसमा               | पत्रसम्बद्ध तुस्ला धीर                                                                                                                  | 11455      |
| १७४ खवा सखेज्जगुणा।                   | रु० <b>६</b> | १९२ उवसत्त्र        | माप <b>री</b> दरागछडुम                                                                                                                  | <b>ঘা</b>  |
| १७५ णउसपवेदएस दोस अद्वार              | Ŧ            | विचया               |                                                                                                                                         | "          |
| उवसमा पवेसणेण सुरू                    | ī            | १९३ खना स           |                                                                                                                                         | п          |
| थोवा ।                                | 22           |                     | <u>।</u> यरीदराग <b>ऽ</b> द्वमार                                                                                                        |            |
| १७६ खना सखेरजगुणा ।                   | 39           | विया                |                                                                                                                                         | . FF       |
| १७७ अप्पमत्तस्बदा अन्छवा अणु          |              | १९५ स्त्रागर        | बली अदोगंदर                                                                                                                             | 54<br>22   |
| वसमा सखेजजगुणा ।                      | 27           | प्रसम्प<br>चेर ।    | दा वि तुल्य धवि                                                                                                                         | ·· _       |
| १७८ पमचसबदा सखेजबगुणा ।               | 11           |                     | तती यद पह                                                                                                                               | ۳.         |
| १७९ सबदासबदा असखेन्बगुणा              |              | स्थानवर्            | प्ता ।                                                                                                                                  |            |
| १८० सासणसम्मादिङ्की असखेज्य           |              | १९७ समायाप          | राहेच बरपस्या                                                                                                                           | -          |
| गुणा।                                 | 27           | मायसमा              | १-मायसम्बद्धः स्टब्स                                                                                                                    | •          |
| १८१ सम्मामिन्छादिद्वी संखन्न          | ,,           |                     | दानु अशानु ३४६४                                                                                                                         |            |
| गुणा।                                 |              |                     | तुष्टा धारा ।                                                                                                                           | \$ \$ \$   |
| १८२ असजदसम्मादिही असखेजन              | 27           | १९८ खरा संस         | ज्यगुष्य ।                                                                                                                              |            |
| गुणा ।<br>१८३ मिन्छादिद्वी अणुतगुणा । | 27           | १९९ वस्त ।          | विद्या, स्टब्स्ट्रेस्<br>स्टब्स्ट्रेस्ट्रिस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट | 1          |
| १८४ जमबदसम्मादिष्टि—सबदा—             | - !          | सहस्याः<br>सहिद्याः | राइयउदस्या हिन                                                                                                                          |            |
| सजदहाणे सम्मचन्याबहुअ                 |              | २०० सदा सर्व        |                                                                                                                                         | ₹₹₹        |
| 7777 I                                | •            |                     | उदा अस्त्रश अनु                                                                                                                         |            |
| १८५ पमच अपमचसंबद्धानं सन              | • n          |                     | बन्दगुद्धाः।                                                                                                                            |            |
| ध्याचा खर्मसम्बद्धाः                  |              | २०२ दश्चम           | रा स्वस्थाया ।                                                                                                                          | t#         |
| १८६ उरसमसम्मार्शी संखन्न              |              |                     |                                                                                                                                         |            |

| ( 4• )      |     | परिशिष्ठ    |
|-------------|-----|-------------|
| स्त्र सस्या | स्र | वृष्ठ सूत्र |

| २७३ सवा मसेन्त्रगुणा । ३२८                       | । दिही पर्वसेन्नगुगा । ३३१                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| २७४ जपाक्ताद्विहास्मृद्धिसञ्देसु                 | २८८ ओधिदसणी जोषिणाणिमगो । "                 |
| यक्ष्माहभगो ।                                    | २८९ रेनलद्सणी केनलणाणिनगो। "                |
| २७५ सबदासबदेमु अप्पाबहुअ                         | २९० ठेस्साणुवादेण किन्हरुस्तिय-             |
| परिय ।                                           | णील्टेस्सिय- काउंटेस्सिएस                   |
| २७६ सञ्जदासञ्जदद्वाणे सब्बत्योना                 | सञ्बद्धोया मासणक्रमादिद्वी। ३३२             |
| खर्यसम्मादिही । "                                | २९१ सम्मामिच्छादिही ससेज्य-                 |
| २७७ उत्तमसम्मादिही जसखेज्ञ-                      | गुणा । "                                    |
| गुना। ३२९                                        | २९२ जसबदसम्मादिद्वी असलेग्ब-                |
| २७८ वेदगसम्मादिही अससेन्द्र-                     | मुचा ।                                      |
| गुता। "                                          | २९३ मिच्छादिही जनतगुना । 🕠                  |
| २७९ अनबद्मु सन्मयोग मामण-                        | २९४ असबद्यम्मादिहिहाणे सप्त-                |
| सम्मादिद्वी ।                                    | त्थारा खर्यसम्मादिही । n                    |
| २८० सम्मामिच्छािन्द्वी सखेज्ञ-                   | २१५ उरम्पममम्मादिद्वी असरोरव-               |
| गुना। "                                          | गुणा। १२२                                   |
| २८१ जनजदमम्मादिद्वी असरोज्ञ-                     | ३९६ रेदगसम्मादिङ्की असर्वस्त्र-             |
| युना ।                                           | गुवा। "                                     |
| २८२ निन्छारिही अवतगुना । ३३०                     | २९७ पारि विसेष्ठे, याउँगिण्य                |
| २८३ अनुजरमम्मादिहिद्वाने सन्दर्भ                 | त्मवरमम्मार्थिहरूषि मन्यः                   |
| न्याचा उवम्बनमम्मारिद्वी। "                      | स्थारा उरम्मनम्मारिद्वी । ॥                 |
| २८४ सहरतमम्बद्धी अनलेख-                          | २९८ खर्यनम्मादिश्वी अस्रवेग्न-              |
| युना। "                                          | गुत्ता। "<br>२९९ वेदगमम्मारिही असंग्रेज     |
| २८५ बरमसम्बारिद्वी अस्त्रेग्य-                   | २९९ वेदगयम्मादिही असंग्रेग्न<br>गुत्रा। २२४ |
| युवा। "                                          | ३०० तेरुरेनिययपरमरेनियम्                    |
| १८६ रमसानुसादम चम्नुरम्तिः                       | वरायोग अपन्यवस्य ।                          |
| प्रचरम् देवचेम् विष्णीरिहेन । ।                  | ३०१ पमनमुद्रहा सुरोग्यनुमा । ॥              |
| पद्दि बार सम्बन्धायगद<br>सारहरूपा वि ग्रोप । १११ | ३-२ मंबदानबद्दा बर्मगुरुवपुरा । n           |
| २८३ दारे बास्यमस्य निष्य                         | ३-३ साम्बनम्बाहिती अनेगानः                  |
| ९८३ मा र त्रस्युः प्रसन्तु । य छ। ।              | ded manaments, and                          |
|                                                  |                                             |

पृष्ठ सूत्र संस्था

स्य

Ţŧ

| स्वस्था स्व पृष्ठ                                                               | सूत्र सक्या सूत्र पृष्ठ                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| गुणा। ३३४                                                                       | ३२१ असजदसम्मादिष्टिद्वाणे सन्व                                            |
| २०४ सम्मामिच्छादिट्टी सखेज्ज-                                                   | त्थीना उनसमसम्मादद्वी । ३३८                                               |
| गुणा । ३३५                                                                      | ३२२ सहयसम्मादिही अमेरिक्ब-                                                |
| २०५ अमजदसम्मादिद्वी असखेज्ज                                                     | गुणा ।                                                                    |
| गुणा । "                                                                        | ३२३ वेदगसम्मादिही सस्वेत्रनगुणा । "                                       |
| २०६ निस्छादिद्वी अससेवनगुणा। "                                                  | ३२४ सनदासज्ञर् पमच अप्यमच-                                                |
| २०७ अमनदसम्मादिद्विमनदा                                                         | सनदहाणे सम्मचप्याबहुग                                                     |
| सनद् पमन अप्पमनसजद्ञाणे                                                         | मोघ। ३३९                                                                  |
| सम्मन्पपारहुअमोघ ।                                                              | ३२५ एर विसु अदासु। "                                                      |
| २०८ गुनरलेसिएसु विसु अद्राध                                                     | ३२६ सन्तरथोवा उवसमा। "                                                    |
| उत्तसमा परेमणेल तुद्धा बोरा । ३३६                                               | ३२७ स्वा सरीम्बर्यमा । ।।                                                 |
| २०९ उवसत्तरमायर्गीदरागछदुमस्था                                                  | ३२८ भविभाणुबादण भविभिद्रिण्य                                              |
| तत्तिया चर । »                                                                  | भिन्द्रादिद्वी बाद अवागि                                                  |
| २१० रावा सखेजनगुणा । "                                                          | याति।विश्राप। "                                                           |
| देश सीणस्मायबीदरागछतुमस्या<br>तिचया चेव । "                                     | ३२९ अमर्गसिदिणमु अप्पानदुत्र<br>वारिय ।<br>३३० सम्मचाणुनादव सम्मादिद्वीमु |
| ३१२ सजोगिकेवडी पोसणेण विचया                                                     | श्रीपवाविश्वा । ।।                                                        |
| चेव । "                                                                         | ३३१ सहयमम्मादिहीनु विसु भद्रानु                                           |
| ३१३ सन्तिगिषेत्रली अद्ध पहुरू ।<br>मखेजजगुणा । "                                | उवसमा प्रस्यम तुन्ता धारा ।                                               |
| ३१४ अप्पमचमनदा अवस्वता अश्व                                                     | ३३२ उवनतबसायबीदगगणपुरम् सा                                                |
| वसमा सरोज्जगुणा । ३३७                                                           | तसिया पेर !                                                               |
| ११५ पम्पसन्दा अवस्त्रज्ञगुणा। ॥                                                 | ३३३ खरा सधन्त्रगुपा। १४१<br>३३४ खीलसमायसारगगउद्गन्दा                      |
| ३१७ सासणमम्मारिङ्की असंख्रिन्न<br>गुणा ।<br>३१८ सम्माभिन्छादिङ्की संख्यमुणा। ,, | त्तिचया पर ।<br>३३५ सजीविहरता अर्जाविहरून                                 |
| ३१८ सम्मानिकारके अनेस्वरुवपुष्पा। ३३८                                           | प्रेमप्पा दो वि तुल्य तरिया                                               |
| ३१९ भिष्पादिही अनेस्वरुवपुष्पा। ३३८                                             | पेव १ : ::                                                                |
| ३२० असबदसम्मादिही संखेरन                                                        | ३३६ सद्यागिकस्टी अड पर्य                                                  |
| श्रुव असम्बद्ध                                                                  | ३१६ सञ्चागकस्यो यह ५१४                                                    |

| ( ३२ )     |       | पिरीष्ट     |  |
|------------|-------|-------------|--|
| सत्र सख्या | सूत्र | पृष्ठ सूत्र |  |

सूत्र सख्या

सरोजनगुणा ।

३३७ अप्पमत्तसजदा अक्साम जणु

वसमा सखेजजगुणा।

| वसमा संखेडजगुर्वा । 🕠                                                                         | र्पर अवज्यानामाश्रह । । ।                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ३३८ पमचसजदा सरोज्जगुणा ।                                                                      | सञ्द-पमच-अप्पमचसनद-<br>द्वाण उपसमसम्मचस्स भेटो                                          |
| ३४० असजदमम्मादिङ्ठी असरोज्न-                                                                  | णत्य । ३४४<br>३५४ सामणसम्मादिहि सम्मामिन्छ।                                             |
| गुणा ।<br>३४१ असजदसम्मादिङ्कि-सजदा<br>सजद पमच अप्पमचसजदङ्काणे                                 | दिद्धि मिच्छादिद्धीण णांत्य<br>अप्पानहुन । "                                            |
| राइयसम्मनस्स भेदो गत्थि । "<br>३४२ वेदगसम्मादिहीसु सन्तत्थोग                                  | ३५५ साष्ट्रियाणुगादेण सण्णीसु<br>मिच्छादिद्विप्पद्गुढि जागसीण<br>क्यायगीदरागछदुमस्या वि |
| अप्पमचसजदा ।                                                                                  | ओष । "                                                                                  |
| ३४३ पमत्तसजदा सर्वेज्जगुणा । ३४३ ।                                                            | ३५६ णवरि, मिच्छादिही अमरोज्ज<br>३४                                                      |
| ३४४ सजदासबदा असखेज्जगुणा। "<br>३४५ असबदसम्मादिद्वी असखेज्ज-                                   | गुणा ।                                                                                  |
| गुणा । "<br>१४६ असजदसम्मादिहि—सजदा—                                                           | ३५८ आहाराणुरादेण आहारप्स<br>तिसु अद्धासु उरसमा परेसणेण                                  |
| सजद पमच-अप्पमचमजद-<br>द्वाणे वेदगसम्मचस्म भेदी<br>णस्थि । ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | तुष्ठा घोता ।<br>३५९ उत्सतकमायतीदरागछदुमस्या<br>तत्तिया चेत्र ।                         |
| णात्य । ,,,<br>३४७ उत्तसमनम्मादिद्वीसु विस्<br>अद्वासु उत्तसमा परेमणेण                        | ३६० राम सरोज्नगुणा । ३४<br>३६१ राजिस्मायभीदसमञ्जूमस्या                                  |
| तुष्टा योग । ३४४                                                                              | विचया चेत्र । ॥<br>३६२ सजोगित्र स्वी प्रेसणेण                                           |
| ३४८ उवसत्त्रमायगीदसगछदुमत्या<br>विचया चेत्र । "                                               | वित्रया चेर ।                                                                           |
| ३४९ अप्पमत्तमनदा अणुरममा<br>सहोदनसुणा। ॥                                                      | ३६३ सनोगिरेन्सी अद पद्रस्य<br>सरोज्जापुणा ।                                             |
| ३५० पमचसवदा संरोजनगुणा। ,,,<br>३५१ सवदासनदा असरोजनगुणा। ,,                                    | ३६४ अप्यसत्तसनदा अस्ताः।<br>अणुरममा मरोजनगुणाः।                                         |
| 41 Sauth the San Day                                                                          |                                                                                         |

पृष्ठ सूत्र संस्था

स्य

38

३५२ असजदगम्मानिट्ठी असरोज्ज-

३५३ असजदमम्मादिद्वि—मनदा -

|                                                 |                                                |                                         | अबतरण-         | गाया-सूची                         |                                                                            | (₹)                         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| स्य स                                           | स्या                                           | ন্য                                     | मुख            | सूत्र सक्या                       | सूत्र                                                                      | वृष्ठ                       |
| ₹६ :                                            | रमचसजदा सं<br>सजदासजदा ज<br>सासणसम्मादिः       | संखेज्जगुणा ।                           | n<br>⊓         |                                   | रएसु सन्<br>किरली ।                                                        | ३४८ः<br>क्त्योवा<br>॥       |
| ३६८ ह                                           | पुणा ।<br>उम्मामिच्छादिः<br>पुणा ।             |                                         | 27             | ३७६ अनोगि<br>३७७ सासण<br>गुणा 1   | किवली सखेज्ज<br>सम्मादिद्वी अस                                             | पुणा ।: ,,<br>विज्ज-<br>३४९ |
| ३६९ :                                           | प्रसम्बद्सम्मादि<br>रुणा ।                     | ही असंखेज्ज-                            |                | ३७८ असजद<br>गुणा ।                | सम्मादिद्वी अस                                                             | 17                          |
| ₹ <b>७१</b> इ                                   | ब्द−पमच⊸                                       | हि- <del>-स</del> जदा~-<br>भ्ष्यमच्सजद− |                | ३८० असजद<br>स्थोना                | दिद्वी अणतगुणा<br>सम्मादिद्विद्वाणे<br>उनसमसम्मादिद्व<br>म्मादिद्वी सखेज्य | सब्बं<br>ग्रि!ं भ           |
| ३७२ व                                           | हाणे सम्मचन्य<br>रव तिमु अद्वा<br>उप्तरधोरा उप | सु ।                                    | 22<br>22<br>22 | ३८१ खर्यस<br>३८२ वेदगसम्<br>गुणा। | म्मादिही अस                                                                | खेज्ज-<br><i>॥</i>          |
| २ अवतरण-गाधा-सूची<br>( भाग्यहण्या )<br>०००-४८०० |                                                |                                         |                |                                   |                                                                            |                             |
| ११ इति                                          | यद्भादरभाषो<br>गवीस अट्टत <b>र</b>             | पृष्ठ अन्यः<br>१८६<br>त्रय १९२          | वदी            | ९ व्यावस्थाय                      | गाया इष्ट<br>च तहा १९१<br>स्मुषयारी १८६<br>स्मियर १९४                      | <b>খন্ম দ</b> হা            |

कम सङ् १ भरि ₹₹ **x**f १२ एकोत्तरपदवृद्धी रै॰ पय ठाण तिष्णि विथ १९२ ५ ओद्रभो उयसमिभा १८७ ४ खयप य खीणमेह १८६ चट्खडा चेवनाखड वा जी ६७ ६ गदि लिंग कसाया वि १८९

> १३ मिच्छत्त दस भगा 19 ८ छद्धीमा सम्मच 193 ३ सम्मनुष्पचीय वि १८६ पदखडा यदनाखड, यो जी ६६

७ सम्मच चारिच हो १९०

## ३ न्यायोक्तियां

| मत्म संख्या                                      | न्याय                           | Бâ                  | क्रम सङ्ग्रा                        | -याय | Ã6  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------|-----|
| १ एगजोर्गाणीइ<br>बाणुपद्दि र्ग<br>२ जहां उदेखें। | वे पायादी ।<br>वहा णिद्देखी । व |                     |                                     |      | ২০০ |
|                                                  |                                 | २७, ७२,<br>१९५, २७० | ४ समुद्रापसु पपट<br>दसे दि पउत्तिदस |      | 111 |
|                                                  |                                 |                     |                                     |      |     |

## ४ प्रन्योहेस

### चृहियासुच

१ त कप जन्मेद ? पांचित्रपत्तु उपसामेंत्रो गम्भोपकतिपत्तु उपसामेदि, सो समुस्थिमेतु ! ति सृष्टियातुत्तादो ।

### २ दव्याणिओगरार

१ देवहि पित्रवायममयहिर्दाद अतोमुक्तेण कालेणीस वृष्याणिमागदार गुरुकोरो सम्पर्धतः ।

### रे पार्डमुन ( स्थायप्राजृत )

१ चतुन्द्व बसायाचमुद्रस्मतरस्य सम्मानमनस्येत्र सिर्वादः । च पार्द्वः सुक्षम विवर्द्दशस्य, तस्य विश्वायद्मनादः ।

२ व रि बुद्दा चव्यद् ? 'वियम मणुगनदाए 'हिंद गुचादर ।

#### ४ यत्रपृध्नह

१, इ.स. वि. सुन्यान्यासम् शुरस्य वर्षस्य वर सम्मापा ।

**!•**\$

# ५ पारिभापिक शब्दसूची

| शन्द                              | £8           | शन्द                | प्रश्ने                 |
|-----------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| স                                 |              | 1                   | आ                       |
| <b>अक्</b> यायत्व                 | 223          | भागमञ्ज्यान्तर      | 2                       |
| <b>अ</b> चसुद्दानस्थिति           | १३७, १३८     | भागमञ्ज्यभाव        | tes                     |
| <b>अविश्वतर्</b> ध्यतिरिक्तव्रधाः | तर ३         | भागमञ्ज्यास्पवहुत   | च २४२                   |
| र्मातग्रसग                        | २०६, २०९     | भागमभावभाव          | १८४                     |
| <b>भ</b> पस्तनरा <i>जि</i>        | २४९, २६२     | भागमभाषान्तर        | *                       |
| भन्गित                            | 84           | भागमभाषास्पवहुत     |                         |
|                                   | १८५          | भादेश               | १, २४३                  |
| <b>बनात्मभूतभाष</b>               | 554          | भायली               | U                       |
| धनात्मस्यक्रप<br>भनादिपारिषामिक   | 224          | भासादन              | 28                      |
| भनु <b>द्</b> योपदाम              | 203          | भाहारकऋदि           | २९८<br>१७४              |
| अन्तर्वापक                        | 208 Ree      | <b>थाहा</b> रककाळ   | (28                     |
| सन्तर<br>सन्तर                    | 401 400      | 1                   | ਰ                       |
| भन्तरानुगम                        | i            | उच्छेड              | 1                       |
| अन्त <u>मु</u> ष्कृत              | •            | उत्कीरणकाल          | ţo.                     |
|                                   | 2<3          | उत्तरप्रतिपत्ति     | યેર                     |
| भन्यधानुपपचि                      | 222          | उत्तानदाय्या        | 80                      |
| भपगतेयदस्य                        | 88, 63       | उद्वेल्नकाल         | ##                      |
| भपश्चिम                           | 48           | उद्रेसमा            | . 33                    |
| भपूपादर                           | \$48         | उद्रेशनाकाडक        | ₹0, ₹ <b>1</b>          |
| <b>अ</b> भिधान                    | 898          | उपभ्रमणकाल          | २५०, २ ११, २५५          |
| भय                                | 88           | उपद्या<br>उपरिमराशि | ३२<br>२४९, २ <b>६</b> २ |
| <b>मध्युद्रलपरियतन</b>            | 43           |                     | २०२, २०३, २११, २२०      |
| <b>अ</b> (पें <u>त</u>            | 1 678        | उपरामधेणी           | ११, १५१                 |
| <b>अस्पान्तर</b>                  | 488          | उपदामसम्यक्त्यादा   | <b>89, 498</b>          |
| भवहारकार्ल                        | 406          | उपशान्तकपायादा      | 15                      |
| भद्माशिभाव<br>संस्कृतिभाव         | 605          | उपशामक              | १५% ५६0                 |
| असयम                              | 100          | उपशामकादा           | ₹ 18, <b>₹</b> ₹0       |
| असङ्गायस्थापनान्तर                | 2            | 3                   | ÷                       |
| असङ्गायस्थापनाभाव                 | (c)          |                     |                         |
| भसिद्धता                          | <b>\$</b> cc | भोष                 | १, ५४३                  |

| ( ३६ ) | परिशिष्ट |
|--------|----------|
|        |          |

| शब्द                         | 58                         | शब्द                       |                  |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
|                              | খী                         | इ                          |                  |
| <b>थीद्</b> यिकमात्र         | 260, 193                   | उहरकार <sup>,</sup>        | 30, 23, 33,      |
| थीपशमिकमाव<br>थीपशमिकमाव     | ₹€0, 200                   | a                          |                  |
| ખાવસાન જ નાવ                 | 101-00                     | _                          |                  |
|                              | ন্ধ                        | वद्यविदिकथसगरुत्व          | 2/               |
| कपाटपयीय                     | 90                         | तद्रयतिरिक्तनोथागमद        |                  |
| करण                          | ٤٦                         | र्वायकर                    | 193, 3-          |
|                              | ગ્રે                       | वीन मन्द्रमान              | 34-              |
| क्याय                        | 8,                         | वसपर्यातस्थिति             | C8, C            |
| <b>35</b> 6                  | 13,50,18,98,               | वसस्यिति                   | 2', 4'           |
| <b>इतकर</b> णीय              | १० , १३९, ३३३              | द                          |                  |
|                              | 190                        |                            | 32               |
| क्षेचापशामनादा               | १०%, १२४, २६०              | दिराणप्रतिपत्ति            | ९८, १०३          |
| क्षपक                        | \$01,105                   | दिनसपृथन्त्व<br>दिन्यध्यनि | 19,6             |
| क्षपक्रमणी                   | 168, 180                   | वित्रान्तर<br>वीत्रान्तर   | 213              |
| क्षपकादा                     | १९८, २०२, २/(, २२०         | द्यानि                     | ٦٦, ३८           |
| स्रव                         | १८७, २०७,३०६               | देवलाक                     | 268              |
| <b>दा</b> यिकमाव             |                            | द्यवाविसर्थक               | 200              |
| झायिकसम्यक्त्यार<br>शायिकसमा | 200                        |                            | રે 33            |
| सायपदामिक                    | 200, 211, 220              | देशनच<br>देशस्यम           | 203              |
| सायापशामक<br>सायापशीमकभाव    | 160, 106                   | द्रज्यिकम्भसूची            | <b>इ</b> हरू     |
| श्रुद्रमयप्रहण               | 8,04                       | द्रव्यान्तर                | 1                |
| शुद्रभयमञ्                   | -, ,                       | द्रव्यासग्रहत              | 247              |
|                              | ग                          | इव्यक्तिगी                 | 46, ६३, १४९      |
| गुपकार                       | २४ <b>७,</b> २ ७, २६२, २७४ |                            | 9, 44, 4         |
| -                            | S                          | न                          |                  |
| गुषकाल<br>गुषस्यानपरिपाटी    | (3                         | नपुसद्येदोपद्याननादा       | १९०              |
| गुजादा<br>गुजादा             | 1,1                        | नाममान                     | १८३              |
| गुपाम्वरस्थान्त <u>ि</u>     | ٥٠, ٤٠٥, ١٠١               | नामान्तर                   | ર<br>રહ <b>ર</b> |
| gandedanid                   | .,,,,                      | नामास्य बहुरव              |                  |
|                              | घ                          | निर्धन                     | 8, 2', 32        |
| धनागुङ                       | 313, 33.                   | निरन्तर                    | ue, e 3<br>163   |
|                              | য                          | निजरामाय                   | 31               |
|                              | 120,125                    | निवाप                      | 168              |
| च तुर्द्यनस्थिति             |                            | नामागमभिचत्रव्यमार         | 108              |
|                              | 3                          | नाथागमङ्ख्यमा र            | 3                |
| र्जावियाची                   | २.२                        | नाधागमद्रव्या तर           | 1cv              |
| मानकाय                       | देरड '                     | नोजागमभध्यद्रध्यभाष        | •                |

|                                  | पारिभानिका   | शन्दस्यी                     | ((40)               |
|----------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| शन्द                             | \$£          | शब्द                         | 58                  |
| <b>नोभागमभायभाव</b>              | १८४          | <b>भासपृथपत्यान्तर</b>       | १७९                 |
| नोभागमभाषान्तर                   | 3            | मिष्यात्व                    | 8                   |
| नोमागममिधद्रस्यभाष               | १८४          | मिधान्तर                     | 3                   |
| नोमागमद्रज्यास्पबद्रुत्व         | રષર          | मुद्भतपृथकत्व                | ३२, ४५              |
| नोभागमभाषास्पबद्धत्य             | २४२          |                              |                     |
| नो मागमसचित्रद्रस्यभाष           | \$CR.        |                              | 7                   |
| नोशन्द्रयायरण                    | २३७          | योग                          | 224                 |
|                                  |              | योगान्तरसङ्गान्त             | 1 4                 |
| ٩ .                              | •            | ě                            |                     |
| परमार्थ                          | २८९          | . "                          |                     |
| <b>परस्थानास्पबद्धत्य</b>        | 30           | <b>ले</b> दपान्तरसङ्गान्ति   | <b>શ્</b> બર<br>૧બર |
| परिपाडी                          | 9,9          | <b>लेस्याद्धा</b>            | 190                 |
| पस्योपम<br>पारिष्णामिकभाष १८५,२  | ०७, १९६, २३० | सोभोपशामनादा                 | 110                 |
| पारणानकवाच १८५२<br>पुद्रस्परियतन | 600          |                              | 7                   |
| पुद्र <b>ल</b> ियाकित्य          | २२२          | वसमूक                        | २६७                 |
| पुरलिपाकी                        | २२६          | वर्षपृथयस्य                  | १८, ५३, ५५, २६४     |
| पुरुषयोपशामनाद्य                 | \$60         | वपपृथयस्वान्तर               | 16                  |
| पूपकोटीपृथकत्व                   | ४२, ५२, ७२   | <b>वर्षपृथक्त्यायु</b>       | 38                  |
| प्रश्चपसरोप                      | २९४          | विकस्प                       | 164                 |
| प्रतरागुल                        | 310, 334     | पिमह                         | <b>\$03</b>         |
| प्रतिमाग                         | २७०, २९०     | <b>यिप्रह्</b> गति           |                     |
| प्रत्यय                          | 323          | <b>विरद्ध</b>                | १८९, २०८            |
| प्रत्येषयुद्ध                    | 444          | ध्यभिचार                     | (44,4-4             |
| य                                |              | , হ                          |                     |
| बोधितयुद                         | ३२३          | श्रेणी                       | \$44                |
| H                                |              |                              | ľ                   |
|                                  | 146          | वक्योक यायोगशामना            | द्धाः १९०           |
| भव्यस्य                          | १८६          | वस्मास                       | 28                  |
| भाष<br>भाषपेद                    | <b>२२२</b>   |                              | 3                   |
| भुषन                             | \$3          |                              |                     |
| #                                |              | सविचान्तर                    | 200                 |
| भहामत                            | २७७          | संदुपदाम<br>सञ्जाषस्थापनाभाष | १८३                 |
| मानोपशामनादा                     | १९०<br>१९०   | सङ्गाषस्थापनाम्तर            | 2                   |
| मायोपशामनाद्या<br>मासपूथपरप      | 18, 48       | सम्मूर्विप्रम                | AS                  |

| , , , ,                |          |                   |         |
|------------------------|----------|-------------------|---------|
| शंन्द                  | र्यष्ठ   | शन्द              | 23      |
| सम्यक्त्य              | Ę        | संग्य             | 283,202 |
| सम्यग्मिथ्यात्व        | u        | सायकाल            | 233     |
| सर्वेघातित्य           | 194      | सचयकालप्रविमाग    | ≎૮૪     |
|                        | -        | संचयकालमाहातम्य   | 2.3     |
| सव्यातिस्पर्यंक        | १९९, २३७ | सचयराधि           | 303     |
| सर्वघाती               | 100, 202 | सयम               | 4       |
| सर्वपरस्थानास्यवद्वत्य | 356      | सयमासयम           | Ę       |
| सागरोपम                | Ę        | स्तितुकसम्मण      | 210     |
| सागरोपमपृथयस्व         | 10       | -                 | 168     |
| सागरोपमञ्जतपृथक्तव     | 95       | स्थान             | ંર      |
| सावासावयघपरावृत्ति     | १३०, १४२ | स्यापनान्तर       | 163     |
| साधारणभाव              | 198      | स्थापनाभाव        | 248     |
|                        | 340      | स्यापनास्पवद्वत्य | 64      |
| सान्तर                 | 363      | स्यायरस्थिति      |         |
| साक्षिपाविभाव          | 225      | र्ज्याचेत्रस्थिति | ९६, ९८  |

र्खाचेद्स्यिति स्रीचेद्रोपशामनादा

स्वस्थानास्पवदुत्य

8

१९०

२८९

३२२

THE

( 46 /

सासादनगुण

सिद्धयत्काळ

'संचिकस्यकप

स्सादा

सासयमसम्यक्त्य

सासादनप्रधादागत।मध्यादष्टि

v

ξo

१६

808

19

250

